#### Shri Atmananda Jain Granth Ratnamala Serial No. 88

#### 强强逐强强聚



AND

#### ORIGINAL NERYUKTE

OF

#### STHAVIR ARYA BHADRABAN

AND

A Bhashya by Shri Sanghadas Gani Kshanashramana increon; with a Commentary begun by Acharya Shri Kshemakirti.

Volume V

FOURTH AND FIFTH UDDESHAS

EC1065

**EDITED BY** 

#### GURU SHRI CHATURVIJAYA

AND HIS

#### SHISHYA PUNYAVIJAYA

THE FORMER BEING THE DISCIPLE OF

PRAVARTAKA SHRI KANTIVIJAYAJI

INITIATED BY

NYAYAMBHONIDHI SHRIMAD VIJAYANANDA SURIJI

1ST ACHARYA OF

BRIHAT TAPA GACHCHHA SAMVIGNA SHAKHA.

Publishers:-SHRI ATMANAND JAIN SABHA, BHAVNAGAR

Vir Samvat 2465 Vikrama Samvat 1994

Сориез 500

Atma Samvat

42

1938

Printed by Ramchanära Yeca Shedge, at the Hirnaya Sagar Press, 26-28, Holbhat Street, Bombay.



Pačlishež by Valladhadas Fribhusandas Ganāhi, Sesretary, Shree Gain Atmananda Sabha, Bhavnagar.



श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन भाष्येणोपबृहितम् । जैनागम-प्रकरणाद्यनेकग्रन्थातिग्र्हार्थप्रकटनप्रौढटीकाविधानसम्रुपलब्ध-'समर्थटीकाकारे'तिख्यातिभिः श्रीमद्भिमेलयगिरिसूरिभिः

प्रारम्थया वृद्धपोद्यालिकतपागच्छीयैः श्रीक्षेमकीन्यी-चार्यैः पूर्णीकृतया च वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

> तस्यायं प श्च मो वि भा गः चतुर्थ-पञ्चमाबुद्देशको ।

> > तत्सम्पादकौ--

सकलागमपरमार्थप्रपञ्चनप्रवीण-बृहत्तपागच्छान्तर्गतसंविमशाखीय—आद्याचार्य— न्यायाम्मोनिधि—श्रीमद्विजयानन्दसूरीश( प्रसिद्धनाम—श्रीआत्मारामजी— महाराज )शिष्यरत्नप्रवर्त्तक-श्रीमत्कान्तिविजयम्रनिपुङ्गवानां शिष्य-प्रशिष्यौ चतुरविजय-पुण्यविजयौ ।

प्रकाशं प्रापयित्री---

भावनगरस्था श्रीजैन-आत्मानन्दसभा।

बीरसंवत् २४६५ व इसी सन १९३८

प्रतयः ५००

विकससंवत् १९९१ आस्मसंबत् ४२ इदं पुस्तकं सुम्बच्यां कालभाटवीथ्यां २६-२८ तसे गृहे निर्णयसागर-सद्रणालये रामचन्द्र येसु दोडगे-हारा सद्रापितस्



प्रकाशितं च तत् "बहुभदास त्रिभुवनदास गांधी, सेकेटरी श्रीआत्मानन्द जैन सभा, भावनगर" इत्यनेन

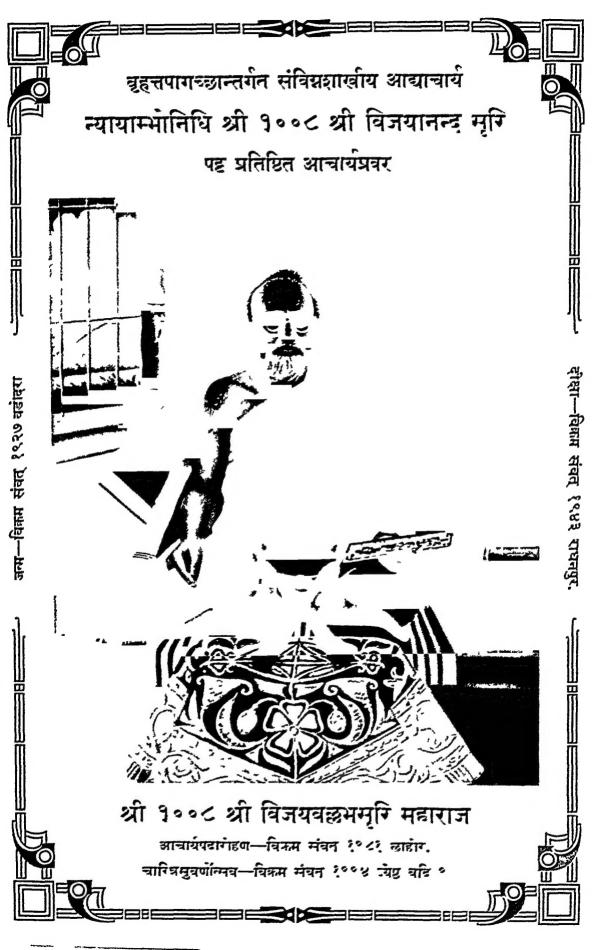



# वल्लभ-सुवर्ण-स्मरणम्

विश्वनी महाविभूतिसमा, ज्ञान-तपोमूर्ति, जैनशासनप्रभावक,
बृहत्तपोगच्छान्तर्गत संविग्नशाखीय आद्याचार्य,
न्या या मभो नि धि
श्री १००८ श्री विजयानन्द सूरीश्वर

प्रसिद्धनाम श्रीआत्मारामजी महाराजना विश्वमान्य, सुवर्णोज्ज्वलनामधेय, पुनित पद्धधर आचार्य भगवान श्री १००८ श्री विजयवस्त्रम सूरिवरना

चारित्रार्धशताब्दिरूप चारित्रसुवर्णोत्सवना पवित्र स्मरणमां सुवर्णालङ्कृत बृहत्कलपसूत्रनो पश्चम विभाग तेओश्रीना सुवर्णोज्ज्वल सुकोमळ करकमलमां समर्पण करीए छीए.

संवत् १९९४ ज्येष्ठ विट ९ ता. २२-६-१९३८ पाटण निवेटको-गुरु-शिष्य मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय

### बृहत्कल्पसूत्रपञ्चमविभागसंशोधनकृते सङ्गृहीतानां प्रतीनां सङ्गेताः ।

भा० पत्तनस्थभाभापाटकसत्कचित्कोशीया प्रतिः । ढे० अमदावादढेलाउपाश्रयभाण्डागारसत्का प्रतिः । भो० पत्तनान्तर्गतमोकामोदीभाण्डागारसत्का प्रतिः । छे० पत्तनसागरगच्छोपाश्रयगतलेहेरुवकीलसत्कज्ञानकोश्चगता प्रतिः । कां० प्रवर्तकश्रीमत्कान्तिविजयसत्का प्रतिः ।

तामू० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया मूलसूत्रप्रतिः।

ताटी० पत्तनीयश्रीसङ्घभाण्डागारसत्का ताडपत्रीया टीकाप्रतिः।

ताभा० पत्तनीयश्रीसङ्घनाण्डागारसत्का ताडपत्रीया भाष्यप्रतिः ।

प्रकाश्यमानेऽस्मिन् प्रन्थेऽसामिर्येऽशुद्धाः पाठाः प्रतिपूपलब्धास्तेऽस्मत्कल्पनया संशोध्य ( ) एताह-म्वत्तकोष्ठकान्तः स्थापिताः सन्ति, हश्यतां पृष्ठ १० पक्कि २६, पृ० १७ पं ३०, पृ० २५ पं० १२, पृ० ३१ पं० १७, पृ० ४० पं० २४ इत्यादि । ये चासामिर्गलिताः पाठाः सम्भानितास्ते [ ] एताहक्चतुरस्रकोष्ठकान्तः परिपूरिताः सन्ति, हश्यतां पृष्ठ ३ पंक्ति ९, पृ० १५ पं० ६, पृ० २८ पं० ५, पृ० ४९ पं० २६ इत्यादि ।

### प्रकार्यमानेऽस्मिन् यन्थे टीकाकृताऽस्माभिश्च निर्दिष्टानामवतरणानां

स्यानदर्शकाः सङ्केताः ।

अनुगो0 आचा० श्रु० अ० उ० व्यान० हारि० वृत्ती षाव० नि० गा० बाव० निर्द्धे० गा० ∫ पाव० मृ० मा० गा० ट० सु० टच० ख० गा० ञोषनि० गा० कञ्चहद्वाप्य गा० ভূগি र्जीत० भा० गा० दत्त्वार्य ० दश्० ष० र० गा० दश्० अ० गा० ो दशबं० अ० गा० दश० चृ० गा० देवेन्द्र० गा० नाव्यका० पद्यवं गा० निम्हनि० गा० मञ्जा० पद प्रश्म० आ० मन्द्र० महानि० छ० विशे० ग० विभेगचूर्गि

अनुयोगहारसुत्र आचागङ्गम्त्र श्रुनस्कन्त्र अध्ययन उद्देश व्यावस्थकसूत्र हारिमद्रीयवृत्ती धावव्यक्रम्त्र नियुक्ति गाया आवश्यकस्त्र मृलमाप्य गाया उद्देश सूत्र उत्तराव्ययनसूत्र अध्ययन गाथा ओषनिर्युक्ति गाया बृहत्करपबृहङ्क्राप्य गाधा **ब्रह्क्लराचुणि** नीतकस्यमाप्य गाया तत्त्रार्थी**षिगमस्त्राणि** द्ञ्चैकाछिकस्त्र अध्ययन उद्द्य गाया दर्शनकाळिकसूत्र अध्ययन गाया द्यवैकालिकस्त्र च्लिका गाथा देवेन्द्र-नरकेन्द्रपकरणगत देवेन्द्रपकरण गाया **मर्तना**ळाछाछान् पञ्चवसुक गाया पिण्डनिर्युक्ति गाया **मज्ञापनोपाङ्गमटीक प**र महामरति खार्या मञ्चिगिरीचा टीका महानिशीयसूत्र अव्ययन विञेपावस्यक्रमहामाप्य गाथा <sup>बृह्दकरपविद्येपचृणि</sup>

स्य० भा० पी० गा० त्यव० ड० भा० गा० श० ड० श्र० ड० सि० } सिद्ध• ∫ सि० है० औ० स्० हैमाने० द्विस्व०

व्यवहारसूत्र भाष्य पीठिका गाथा व्यवहारसूत्र उद्देश भाष्य गाथा शतक उद्देश श्रुतस्कन्ध अध्ययन उद्देश सिद्धहेमशब्दानुशासन

सिद्धहेमशन्दानुशासन औणादिक सूत्र हैमानेकार्थसङ्गह द्विस्तरकाण्ड

यत्र टीकाक्टक्रिर्श्रन्थाभिधानादिकं निर्दिष्टं स्थात् तत्रासामिरुल्लिखितं श्रुतस्कन्ध-अध्ययन-उद्देश-गाथादिकं स्थानं तत्तद्रन्थसत्कं ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ १५ पं० ९ इत्यादि । यत्र च तत्रोलिखितं भवेत् तत्र सामान्यतया सूचितसुद्देशादिकं स्थानमेतत्प्रकाइयमानष्टहत्कल्पसूत्रग्रन्थसत्कमेव ज्ञेयम्, यथा पृष्ठ २ पंक्ति २-३-४, पृ० ५ पं० ३, पृ० ८ पं० २७, पृ० ११ पं० २७, पृ० ६७ पं० १२ इत्यादि ।

#### प्रमाणत्वेनोद्धृतानां प्रमाणानां स्थानदर्शकः यन्थानां प्रतिकृतयः।

अनुयोगद्वारसूत्र— अनुयोगद्वारसूत्र चूणी-अनुयोगद्वारसूत्र सटीक है (मलधारीया टीका) षाचाराङ्गसूत्र सटीक-आवश्यकसूत्र चूणी-आवश्यकसूत्र सटीक (श्रीमलयगिरिकृत टीका) आवश्यकसूत्र सटीक ( आचार्य श्रीहरिमद्रकृत टीका ) आवश्यक निर्युक्ति---ओघनिर्युक्ति सटीक-करपचूर्णि--करपबृहद्भाष्य--करपविशेषचूर्णि-करप-व्यवहार-निशीथसूत्राणि-

शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुरतकोद्धार फंड सुरत ।
रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
शेठ देवचन्द लालमाई जैन पुरतकोद्धार फण्ड सुरत ।
लागमोदय समिति ।
रतलाम श्रीऋषभदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था ।
लागमोदय समिति ।

हस्तलिखित ।

77

जैनसाहित्यसंशोधक समिति।

जीवाजीवाभिगमसूत्र सटीक-दश्वैकालिक नियुक्ति टीका सह-द्शाश्चतस्कन्य अष्टमाच्ययन (कल्पसूत्र) देवेन्द्रनरकेन्द्र प्रकरण सटीक नन्दीस्त्र सटीक ( मलयगिरिकृत टीका ) नाट्यशास्त्रम्-निशीयचृणि-पिण्डनियुक्तिः प्रजापनोपाञ्च सटीक-बृहत्कर्मविपाक-महानिजीयसूत्र— राजपश्लीय मदीक-विपाकसूत्र सटीक-विशेषणवती---विदोपावस्यक सटीक-व्यवहारसूत्रनियुक्ति भाष्य टीका-सिद्धप्रामृत मटीक-सिद्धहेमग्रन्डानुग्रायन-सिद्धान्तिवचार ---प्त्रकृताप्त सटीक-

स्यानाक्षम्त्र सटीक

आगमोदय समिति । घेठ टेवचन्द्र खाळमाई वैन पुन्तकोद्धार फण्ड सुरत । शेट देवचन्द छाङगाई वैन पुखकोद्वार फंड सुरत । श्रीजेन जात्मानन्दसभा भावनगर । आगमोदय समिति । निर्णयसागर प्रेस संबई । हम्त्रलिखित । दोठ देवचन्द लालगाई जैन पुन्तको द्वार फंड युरत। आगमोद्य समिति । श्रीनैन आत्मानन्द्र समा भावनगर् । हम्त्रलिखित । थागमोदय समिति । रतराम श्रीऋषमदेवजी केशरीमलजी श्वेताम्बर संस्था । श्रीयशोत्रित्तय जैन पाठशाङा वनारस । श्रीमाणेकसुनिजी सम्पादित । श्रीनंन आत्मानन्द सभा मावनगर । राठ मनयुक्तमाई मगुमाई अमटाबाद ।

श्रागमोदय समिति ।

हम्बलिखित् ।

# ॥ वर्हम्॥ भारमंगिक निबंदन ॥

निर्युक्ति-भाष्य-वृत्तिसिहत बृहत्कल्पसूत्रना आ अगाउ अमे चार विभाग प्रसिद्ध करी चूक्या छीए। आजे एनो पांचमो विभाग प्रसिद्ध करवामां आवे छे। आ विभागमां बृहत्कल्पसूत्रना चोथा पांचमा उद्देशानो समावेश करवामां आव्यो छे। आ विभागनी समाप्ति साथे प्रस्तुत प्रनथना मनाता ४२६०० क्षोक प्रमाण पैकी लगभग ४०००० क्षोक सुधीनो अंश समाप्त थाय छे।

्र अखुत विभागना संशोधनमां, चोथा विभागना ''प्रासिद्धक निवेदन"मां जणावेल मृतीयखंडनी छ प्रतिओ उपरांत मो० ले० प्रतिना चतुर्थखंडनी प्रतिओनो पण अमे उपयोग कर्यों छे, जेनो परिचय आ नीचे आपवामां आवे छे।

चतुर्थखंडनी मो० ले० प्रतिओ

१ मो० प्रति—आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला शेठ मोंका मोदीना ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ८२ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने ए दरेक लीटीमां ६९-७६ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३॥। इंचनी अने पहोळाई ५। इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका आदि कशुंय नथी, ते छतां आ प्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेना पहेला बीजा खंडो अनुक्रमे संवत १५७३-७४ मां लखाएला होवाथी आ चोथो खंड। संवत १५७५-७६ मां लखाएल हशे एमां जरा पण शंकाने स्थान नथी। कारण के-लेखके आ प्रतिनो पहेलो खंड संवत १५७३ ना अषाड महिनामां पूर्ण कर्यो छे अने एनो बीजो खंड संवत १५७४ ना माद्रवा महिनामां समाप्त कर्यो छे; एटले जो लेखके आ ज गतिए प्रस्तुत प्रन्थना त्रीजा चोथा खंडो लख्या होय तो संभव छे के-आ त्रीजा चोथा खंडो अनुक्रमे संवत १५७५-७६ मां लखाएला होवा जोइए। आ प्रति जीर्णप्राय स्थितिमां छे। प्रति मोदीना मंडारनी होई एनी अमे मो० संज्ञा राखी छे।

२ ले० प्रति—आ प्रति पाटण-सागरगच्छना उपाश्रयमां रहेला लेहेर वकीलना ज्ञानभंडारनी छे। एनां पानां ७७ छे। दरेक पानानी पूठीदीठ सत्तर सत्तर लीटीओ छे अने दरेक लीटीमां ७४-७९ अक्षरो छे। प्रतिनी लंबाई १३ इंचनी अने पहोलाई ५ इंचनी छे। प्रतिना अंतमां लेखकनी पुष्पिका बगेरे कर्छं य नथी, ते छतां आ ग्रंथ एक ज लेखकना हाथे लखाएल होई तेनो प्रथमखंड संवत १५७८ ना आसो मासमां लखाएल होवाथी वाकीना बीजा खंडो ते पछीना वर्षमां लखाएला छे एमां लेश पण शंकाने स्थान नथी। प्रतिनी स्थिति जीर्णप्राय छे। प्रति लेहेरु वकीलना मंडारनी होई एनी अमे ले० संज्ञा राखी छे।

#### आ वन्ने य प्रतिओ अमे उपरोक्त भंटारोनी संरक्षक हेमचन्द्रसभा द्वारा मेळवी छे । प्रतिओनी समिविषमना

प्रस्तुत प्रनथना प्रसिद्ध करवामां आवेछा चार विमागोमां ह्म्नलिखित प्रतिओनी समविपमताने अंगे अमे जे हकीकत जणावी छे ते करतां आ विसागमां एने अंगे असारे जदं ज कहेचातुं छे। पहेळा चार विमागोमां संशोधनमाट एकटी करेळ प्रती जुदा जुदा पाठमेदवाळी होई चार वर्गमां पहेंचाई जनी हती, ज्यारे प्रन्तुत विभागधी शरू करी प्रन्थ-समाप्ति पर्यंत ए वर्गभेद दूर थड जह वर्षाये प्रतिको मात्र वे वर्गमां वह वाई गड छे-एक वर्ग ताटी॰ मो॰ हे॰ भा॰ हे॰ प्रतिओनो अने बीजो वर्ग कां॰ प्रतिनो । पहेंछा वर्गनी प्रतिओ आपसमां क्यारेक क्यारेक जुदी पडी जाय छे, तेम छतां पहेला त्रण ष्टेझामां आ प्रतिओ पाठभेदना विषयमा जे प्रकारनुं समविषम बळण घरावती हती तेंदुं आ विभागथी नथी रत्यं। आ विभागथी पाठभेदमादे जुदुं वलण फक्त कों० प्रति ज घरावे छे। आमां घणे ठेकाणे पंक्तिओनी पंक्तिओ अने टीकानी टीकाना अंशो पाट-भेदवाळा तेमज वयारेना छे। आ दरेक पाठभेदो अने वयाराना अंगोने अमे ते ते टेकाणे टिप्पणमां आप्या छे । कचिन् कचिन निर्यक जणाता पाठभेदोनी उपेक्षा पण करी छे, तेम छनां मोटे भाग पाठमेद आदिनी नोंघ छेत्रा माटे अमे अप्रमत्त ज रह्या छीए । आ यथा उमेरेछा अने परिवर्त्तिन पाठभेदो पैकी जे पाठो अमने महत्त्वना छाग्या छे तमने अमे मृद्यमां दाखल कयां छे अने वीजी प्रतिना पाठोने टिप्पणमां आप्या छे, पण आवुं कोई विरल विरल प्रसंगे ज यनवा पान्युं है। कां॰ प्रतिमां जे वयारानी पंक्तिओ अने टीकाअंगो छे ते मोटे भागे एवा छे के जेनुं प्रन्थकारे पद्देखां अनेकवार व्याख्यान करी दीं छे। केटलाक उमेराओं लिंग-यचन-विमक्तिना फेरफारनी मृचनाविषयक छे तो केट-लाक उमेराओ गायामां आवता च वा तु अपि आदि अव्ययोनी अर्थसूचनाविषयक छै; केटलाक उमेराओ गाथा आदिनी प्रतीकना उमेराने लगता छे तो केटलाक उमेराओ अमुक शब्दोने स्पष्टरीते समजाववामाट समानार्थक शब्दना उमेराने छगता छे । आ वधी वस्तु टीकाकारे प्रस्तुत प्रन्थना त्र्याख्यानमां सेंकडो वग्वत कही दीवेल होवाथी क्रां० प्रतिमांना उपरोक्त उमेराओनुं क्युं ज महत्त्व रहेतुं नथी। तेमज आ पाठोने अमारा पासेनी ताडपत्रीय वगेरे प्राचीनवम टीकाप्रतिओनो अने चूर्णि-विशेपचूर्णिनो पण टेको नथी, ए कारणथी अमे आ वया पाठमेदोनी नौंव टिप्पणमां छेवातुं उचिन मान्युं छे।

अंतमां असे एटली आजा राखीए छीए के प्रस्तुत संशोधनमां तेम ज पाठमेदोनी नांच छेत्रामां असे अतिवर्णी काळजी राखी छे ते छतां आ संबंघमां अमारी स्वछना जणाय तो विद्वान् वाचको असा करे।

> <sup>निवेद्ञ</sup>—गुरु-शिष्य मुनि चतुरविजय-पुण्यविजय

## ॥ वर्हम् ॥ चतुर्थोदेशकप्रकृतानामनुक्रमे

| 100000  |                                 |           |                  |                           |         |
|---------|---------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|---------|
| सूत्रम् | प्रकृतनाम                       | , पृष्ठम् | स्त्रम्          | <b>प्रकृतनाम</b>          | पृष्ठम् |
| १       | अनुद्वातिकप्रकृतम्              | १३०७      | २०-२८            | र्गणान्तरोपसम्पत्त्रकृतम् | १४२४    |
| २ 🗼     | पाराञ्चिकप्रकृतम्               | १३२९      | २९⁻              | विष्वग्भवनप्रकृतम्        | १४५८    |
| 3       | अनवस्थाप्यप्रकृतम्              | १३४९      | ३०               | अधिकरणप्रकृतम्            | १४७३    |
| 8-8     | प्रव्राजनां दिप्र <b>कृ</b> तम् | १३६७      | 38               | परिहारिकप्रकृतम्          | १४८०    |
| १०-११   | वाचनाप्रकृतम्                   | १३८१      | <b>३</b> २–३३    | महानदीप्रकृतम्            | १४८७    |
| १२-१३   | संज्ञाप्यप्रकृतम्               | १३८४      | -                | र्वेपाश्रयविधिप्रकृतम्    | 2885    |
| .१४-१५  | ग्लानप्रकृतम्                   | १३९२,     |                  |                           | ,,,,,,  |
| -१६-१७  | कालक्षेत्रातिकान्त-             |           | १ प्रकृत         | मिदं उपसम्पत्मकृतम्       | इलनेन   |
| ~       | <b>प्रकृतम्</b>                 | १३९९      | नाम्राऽप्युच्येत | TU' '                     | -       |
| १८      | अनेपणीयप्रकृतम् 🦯               | -१४१२     | . २ अत्र         | मूले विश्वपि उपाश्रयप्रक  | तम् इति |
| 39.     | कल्पस्थिताकल्पस्थित-            |           |                  | ा तत्र् उपाश्रयविधिमकुत   |         |
|         | प्रकृतम्                        | 1880      | हेयम् ॥          | •                         |         |

#### पश्चमोद्देशकप्रकृतानामनुकृमः।

| स्त्रम्     | प्रकृतनाम '             | <b>पृष्ठम्</b> | स्त्रम् | प्रकृतनाम् रिर्ट         | ' 'ष्टप्रम् |
|-------------|-------------------------|----------------|---------|--------------------------|-------------|
| १–४         | नहाापाय <u>प्रकृतम्</u> | १५०३           | १२ ं    | पानकविधिप्रकृतम्         | १४५५        |
| فع          | अधिकरणप्रकृतम्          | 18483          | १३-ई६   | <b>नहार</b> क्षाप्रकृतम् | १५६०        |
| <b>६</b> -९ | संस्तृतनिर्विचिकित्स-   |                | ३७      | मोकप्रकृतम्              | १५७८        |
| - 21        | प्रकृतम्                | १५२४           | ₹८-४०   | परिचासितश्रक्तम्         | १५८३        |
| १०          | <b>उद्गार</b> प्रकृतम्  | १५३७           | ४१      | <b>व्यवहारप्रकृतम्</b>   | १५९५        |
| 88.         | आहारविधिप्रकृतम्        | १५४६           | ४२      | पुलाकभक्तप्रकृतम् '      | १५९५        |

#### ॥ अहम् ॥

# बृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम ।

|                  | चतुर्थ उद्देश ।                                                                                                                                                                   | •                        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| गाया             | निपय                                                                                                                                                                              | पत्र                     |
| ४८७७-४९६८        | अनुद्धातिकप्रकृत सूत्र १                                                                                                                                                          | १३०७–२९                  |
| ४८७७ <b>–</b> ८१ | १ हस्तकर्म, २ मॅथुन अने ३ रात्रिभोजन ए त्रण<br>स्थानो अनुद्वातिक अर्थात् गुरुप्रायश्चित्तने योग्य छे<br>चतुर्य उदेशनो अने चतुर्य उदेश प्रथम सूत्रनो<br>कृतीय उदेश साथे मेळ-संबन्ध | <b>१३</b> ०७–८           |
|                  |                                                                                                                                                                                   | १३०८                     |
|                  | अनुद्धातिकसूत्रनी व्याख्या                                                                                                                                                        |                          |
| ४८८२–८९          | 'एक' अने 'त्रिक'पदना निस्तेपो                                                                                                                                                     | १३०८—१ <b>०</b>          |
| ४८९०–९३          | 'दहात' अने 'अनुद्वात' पद्ना निहिपो                                                                                                                                                | १३ <b>१०—१</b> १         |
| ४८९४             | अनुद्वातिकप्रायश्चित्तने योग्य त्रण खानो                                                                                                                                          | १३११                     |
| ४८९५–४९४०        | १ इस्तकर्मनुं सरूप                                                                                                                                                                | १६११२२                   |
| ४८९५–९६          | 'इस्त'पदना निक्षेपो                                                                                                                                                               | १३११                     |
| ४८९७-४९४०        | 'कर्म'पदना निक्षेपो                                                                                                                                                               | १३१२-२२                  |
| ४८९७             | द्रव्यक्रमेतुं खरूप                                                                                                                                                               | १३१२                     |
| ४८९८             | भावकर्मना संक्षिष्ट असंक्षिष्ट वे भेदो                                                                                                                                            | १३१२                     |
| ४८९९–४९११        | असंक्षिष्ट भावहस्तकर्मना १ छेदन २ भेदन<br>३ घर्षण ४ पेषण ५ अभियात ६ स्नेह ७ काय<br>८ खार ए खाट प्रकारी, तेर्नु स्त्ररूप अने तेने<br>छगता दोषो अने अपवादो                          | <b>१३</b> १ <b>२</b> —१५ |
| ४९१२-४०          | संक्रिप्ट भावहस्तकर्मना प्रकारो                                                                                                                                                   | १३१५-२२                  |
| ४९१२             | संद्विष्टहर्सिकर्मना प्रकारो                                                                                                                                                      |                          |
| ४९१३–१४          | वसतिविषयक संिष्ट्रहस्त्रकर्मना प्रकारो                                                                                                                                            | १३१५                     |
| ४९१५-१९          | वसतिविषयक रूपद्रोपतुं खरूप, रूपना सचित्त<br>अचित्त वे प्रकारो, तेने छगता दोषो अने<br>प्रायश्चितो                                                                                  | <b>१३</b> १५             |
|                  |                                                                                                                                                                                   | १३१५-१७                  |

|            | टर्स्स्टराह्न न यस स्यानिता विषयानुक्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| गाँथा      | विषय ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | : <b>प</b> त्र  |
| ŧ          | [ गाथा ४९१५—पादिलिप्ताचार्ये विद्यावडे बना-्<br>वेली राजकन्यकांत्रं उदाहरणः]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| ४९२०–३०    | वसतिविषयक विसारदोपतं स्वरूप, साधुनी वस-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                 |
|            | तिमां वेदयासी, सस्रीकपुरुष वगेरे पेसी जाय<br>तेमने वहार काढवाने छगती यतनाओ अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4               |
|            | अपवादो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>१३१७-</b> १९ |
|            | [ गाथा ४९२५—श्रीगृहतुं उदाहरण ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -               |
| ४९३१–४०    | हस्तकर्मविषयक प्रायश्चित्तो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१३१९—</b> २२ |
| ४९४१–६०    | २ मैथुनतुं खरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>१३२२-२</b> ७ |
| 8981-82    | देव, मनुष्य अने तिर्यंच संबंधी मैथुन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १३२२            |
| ४९४३-४७    | प्राणातिपात-पिंडविशुद्धि आदि मूलगुण-उत्तरगुणने लगतां दरेक अपवादस्थानोमां प्रायिश्वत्तनो निपेध करवामां आवे छे ते छतां मैथुनविषयक अपवाद-स्थानोमां प्रायिश्वत्त केम आपवामां आवे छे १ तेने लगती शिष्यनी शंका अने ते सामे आचार्यनो उत्तर. अर्थात् जैनशासनमां मैथुनभाव रागद्धेपविर-हित न होवाने कारणे तेमां अपवाद ज नथी किन्तु गीतार्थादि कारणवशात् जयणापूर्वक जे प्रतिसेवा करे छे तेना अपराधस्थाननी छघु गुरु तुलना करीने प्रायिश्वत्तस्थानोमां हानि-वृद्धि करवामां आवे छे [गाथा ४९४३—दिपका अने किल्पका प्रति-सेवार्जं स्वरूप ] | <b>१३२-</b> २३  |
| 8886-60    | मैथुनविषयक प्रायश्चित्तस्थानोमां हानि-वृद्धि अर्थात्<br>ओछा-वृत्तापणुं केम थाय छे १ तेतुं निर्वेशीय राजा<br>अने दुकाळमां एक क्षेत्रमां वृद्धवास रहेळ स्थविर<br>आचार्यना क्षुस्चक शिष्यना हप्टान्तद्वारा समर्थन                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 3 D U_ D 10   |
| ४९६१–६८    | ३ रात्रिभोजननं खरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३२४-२७         |
| ~ 111 - 40 | रात्रिभोजन, तेने लगता अपवादो, यतनाओ अने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | istia is        |

प्रायश्चित्तोनुं निरूपण

| गाया                      | निषय                                                              | पत्र    |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------|
| 2959 <u>~</u> 4040        | पाराश्चिकप्रकृत सूत्र २                                           | १३२९-४९ |
| 411                       | १ हुष्ट २ प्रसत्त अने ३ अन्योन्यकारक ए प्रण                       |         |
|                           | भाराख्रिक प्रायश्चित्तने योग्य छे                                 | -       |
| ४९६९-७०                   | पाराख्रिकप्रकृतनो पूर्वमृत्र साथे सन्वन्य                         | १३२९    |
| et a                      | पाराश्चिकसूत्रनी व्याख्या                                         | १३३०    |
| ४९७१                      | 'पाराख्चिक'पदनी च्युत्पत्ति अने अच्दार्य                          | १३३०    |
| <u> ४९७२-७४</u>           | पाराख्चिकना आञातनापाराख्चिक अने प्रतिसेवना-                       | •       |
|                           | पाराश्चिक ए वे प्रकारो, तेमना सचारित्रि-अचारि-                    | -       |
| ,                         | त्रिपणातुं खरूप अने परिणामनी विविधवाने छई                         |         |
| 5.772                     | अपराधनी विविधना                                                   | १३३०    |
| ४९७५-८४                   | े १ आज्ञाननापाराश्चिकतुं स्वरूप                                   | १३३०-३२ |
|                           | १ तीर्यंकर २ प्रयचन ३ श्रुत ४ आचार्य                              |         |
|                           | ५ गणघर अने ६ महर्द्धिक, ए छनी आञातनातुं                           |         |
|                           | स्तरूप अने तेने छगतां प्रायित्रत्तो                               |         |
| ४९८५-५०२६                 | २ प्रतिसंबनापाराधिकतुं खरूप                                       | १३३२-४२ |
| ४९८५                      | प्रतिसेचनापाराध्विकना १ द्वष्ट २ प्रमत्त अने                      |         |
|                           | ३ अन्योन्यकारक ए त्रण प्रकारी                                     | १३३२    |
| ४९८६–५०१५                 | १ दुप्टपाराश्चिकतुं स्वरूप                                        | १३३२-३९ |
| ४९८६-५००५                 | १ कपायद्वष्टपाराख्रिकतुं स्तरूप                                   | १३३२–३७ |
| ४९८६                      | दुष्टपाराञ्चिकना कपायदुष्ट अने विषयदुष्ट ए व                      |         |
|                           | प्रकारो अने कपायहुष्टनी स्वपस्रहुष्ट-परपस्रहुष्ट्रपद-             |         |
|                           | द्यारा चतुर्मेगी                                                  | १३३२    |
| ४९८७–९३                   | स्वपल्रकपायदुष्टतं सहप अने तने छगतां १ सर्प-                      |         |
|                           | पनाल २ मुखानंतक ३ उल्ह्हाल अने ४ जि़्त्व-<br>रिणी ए चार इष्टान्तो |         |
| 8 <b>९९</b> 8– <b>९</b> ७ | परपक्षकपायद्वष्टादिनुं स्तरूप                                     | १३३३-३४ |
|                           | क्षायदुष्टना वर्णनप्रसंगे सपेपनाटादि दृष्टान्तोमा                 | १३३४–३५ |
| 0 1 10 10 1               | द्यांवेटा दोषोनो प्रसंग न आदे ते माटे आहाराहिना                   | •       |
|                           | निमंत्रण अने बहुणने छगती आचार्योए सापेछी                          |         |
|                           | सामाचारी अने ते रीते न वर्त्तवाथी छागवा दोपो                      |         |
|                           | व्यापाया व्यापाया व्यापाया व्यापाया व्यापाया                      | १३३५–३७ |

| नाथा                                       | विषय                                                                                | <sup>-</sup> पत्र |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4004-84                                    | २ विपयदुष्टपाराञ्चिकनुं स्वरूप                                                      | 83310-38          |
|                                            | विषयदुष्टपाराञ्चिकनी े खपक्ष-परपक्षदुष्टपदद्वारा                                    | 1                 |
|                                            | चंतुर्भंगी, तेने छगतां उपाश्रयपाराश्चिक, कुल-                                       |                   |
|                                            | पाराश्चिक, निवेशनपारा०, पाटकपारा०, शाखा-                                            |                   |
|                                            | पा॰, ग्रामपा॰, देशपा॰, राज्यपा॰, कुलपा॰,                                            |                   |
|                                            | गणपा०, संघपाराश्चिक आदि पाराश्चिक प्राय-                                            |                   |
|                                            | श्चित्तो, तेना दोषो अने विषयदुष्टने क्यांथी क्यांथी                                 |                   |
|                                            | पाराश्चिक करनो तेनुं निरूपण                                                         |                   |
| ५०१६–२४                                    | २ प्रमत्तपाराश्चिकनुं स्वरूप                                                        | १३३९-४२           |
| ५०१६                                       | पांच प्रमाद पैकी प्रस्तुतमां 'प्रमाद'पदथी ख्यानाई-                                  |                   |
|                                            | निद्रानो अधिकार                                                                     | - १३३९            |
| ५०१७२४                                     | स्त्यानार्द्धिप्रमत्त्रपाराश्चिकने लगतां १ पुद्रल २ मोदक                            |                   |
|                                            | ३ फरुसक-कुंभार ४ दन्त ५ वटबालाभंजन ए                                                |                   |
|                                            | पांच दृष्टान्तो अने तेने लिंगपाराख्रिक करवामादेनी                                   | 0000 00           |
| 1.51.55                                    | तथा तेने परिलाग करवामाटेनो विधि                                                     | १३३९-४२           |
| ५०२५-२६                                    | ३ अन्योन्यकारकपाराश्चिकतुं सरूप                                                     | १३४२              |
| · '                                        | अन्योन्यकारकतुं खरूप अने तेने अंगे लिङ्गपारां-                                      |                   |
|                                            | चिक प्रायश्चित्त                                                                    | 2010 112          |
| ५०२७-५७                                    | पाराश्चिकनुं खरूप                                                                   | १३४२-४९           |
| •                                          | दुष्ट, प्रमत्त अने अन्योन्यसेवी पैकी कोने कया                                       | -                 |
|                                            | प्रकारनुं पाराख्रिक प्रायश्चित्त आपवामां आवे छे                                     |                   |
| 4.2.                                       | तेनुं वर्णन                                                                         | •                 |
| ५०२७                                       | उपाश्रय-कुल्ल-निवेशनादिपाराख्रिक तथा लिङ्गपारा∙<br>ख्रिकप्रायश्चित्तने योग्य अपराघो | ,<br>१३४ <b>२</b> |
| ·<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | तपःपाराश्चिकनुं स्वरूप अने तेने योग्य व्यक्तिना                                     | 7407              |
| ५०२८–३१                                    | गुणोतुं कथन                                                                         | <b>१</b> ३४२–४३   |
| ५०३२-५७                                    | कालपाराश्चिकनुं स्वरूप                                                              | १३४३–४९           |
| 4032                                       | कालपाराश्चिकनी कालमर्यादा                                                           | . १३४३            |
| ५०३३३४                                     | कालपाराञ्चिकनो स्वगणमांथी नीकळवानो विधि                                             | , , ,             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | अने परगणमां जवानां कारणो                                                            | १३४३-४४           |

| V 2                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| দাধা                                                                            | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | বন্ন                                                           |
| ઘ૦૬૫                                                                            | कारपानिद्धिकनी सामाचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १३४४                                                           |
| ૡ <b>૦ ક્</b> ષ                                                                 | कार नाराखिक ने आर्यार्यनी निष्टामां ग्ही प्रायिक्षित<br>करे ते आवार्य वे कार नाराधिक प्रसे केम वर्ता है!<br>बावना-प्रच्छना आहि नेनां महत्त्वनां कार्योने<br>छोडीने पण कार नारिक्षण्यां नवर लेवी, देनी<br>दिशेयत नरम होय त्यारे तेनी स्वयं सेवा द्युष्ट्या<br>कर्ता, कारणवहा पोने नह अके देम न होय सारे<br>पोनाने वर्त्य ते कार नाराधिक्षण्या प्रवर लेवा<br>हपाक्ष्याय अन्तर नीतायने मोक्रस्त्रों इसाहिन                                                                                                                                                                                                              |                                                                |
| <b>ૡ</b> ૦૪૫–૫હ                                                                 | छन्ती सामाचारी कालपाराख्यिक समर्थ होय तो राजा वर्गरे तरफ्यी यजा चरहवने हाळे अने तेना बदलामां राजामी मलामणणी अथवा पोतानी इच्छाणी श्रीसंय ते कालगराख्यिकनी कालमर्यादामां घटाडो करे अथवा तेने सदंतर माम करे तो ते कालपाराख्यिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१</b> ३४ <b>४-</b> ४६                                       |
|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| • •                                                                             | निर्देश गमाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १३४६-४९                                                        |
| <b>પૃ</b> ૦૫૮–૫ૃ૧ૂ                                                              | निर्देष गणाय<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रविश्चने योग्य त्रण स्थानी—साय-<br>मिरुक्तन्य, अन्यथानिक्रमेन्य अने हत्तानाउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १ <b>३४१—६७</b>                                                |
|                                                                                 | निर्देष गणाय<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रविश्वने योग्य त्रण सानी—साध-<br>मिन्नेन्य, अन्यधार्मिन्नेन्य अने हत्तानाय<br>अनुवस्थाप्यप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
| <b>પ્રપુત-પુરૃ</b> ર્                                                           | निर्देष गणाय<br>अनुवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अनुवस्थाप्यप्रविश्वने योग्य त्रग सानी—साय-<br>मिन्नेन्य, अन्ययानिकन्नेन्य अने हत्तानाउ<br>अनुवस्थाप्यस्त्रनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध<br>अनुवस्थाप्यसुत्रनी स्थाप्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १२४९-६७                                                        |
| <b>પ્રપુત-પુરૃ</b> ર્                                                           | जित्तंप गणण्य अस्तर्याप्यप्रकृत सूत्र ३<br>अस्वस्थाप्यप्रविश्वने योग्य त्रण स्थानी—साय-<br>मिन्नतंन्य, अन्यधार्मिकनंन्य अने हत्तानाठ<br>अस्वस्थाप्यमुक्तनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध<br>अस्वस्थाप्यमुक्तनी स्थाप्या<br>अस्वस्थाप्यमुक्तनी स्थाप्या<br>अस्वस्थाप्यमुक्तनी वित्तृत स्थाप्या<br>अस्वस्थाप्यमुक्तनी वित्तृत स्थाप्या<br>अस्वस्थाप्यमुक्तनी वित्तृत स्थाप्या<br>अस्वस्थाप्यमुक्तनी वित्तृत स्थाप्या                                                                                                                                                                                                         | <b>१२४२–६७</b><br>१२४९                                         |
| <b>પ્રપ્</b><br>યુવ્યુ <b>૮—પ્</b> યુર્<br>યુવ્યુ <b>૮</b><br>યુવ્યુર્          | निर्देष गणण   अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रविचने योग्य व्रग स्थानी—साय- मिक्तंन्य, अन्यथानिकनंन्य अने हत्तानाव  अनवस्थाप्यमुचनी स्थाप्या अनवस्थाप्यमुचनी स्थाप्या अनवस्थाप्यमुचनी विस्तृत स्थास्या                                                                                                                                                                                                          | <b>१२४२–६७</b><br>१३४९<br>१३४९–६७<br>१३५०                      |
| <b>પ્રપ્</b><br>યુવ્યુ <b>લ – પ્</b> રૃક્<br>યુવ્યુલ – પ્રકૃક્<br>યુવ્યુલ – કર્ | निर्देष गणण   अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृत योग्य अग खानी—साय- मिक्तंन्य, अन्ययानिकनंन्य अने हत्ताता ४  अनवस्थाप्यमुत्रनी व्याण्या अनवस्थाप्यमुत्रनी व्याण्या अनवस्थाप्यमुत्रनी विस्तृत व्याख्या अनवस्थाप्यम् आग्रावनाथनवस्थाप्य अने प्रति- सेवनाअनवस्थाप्यादि प्रद्यारं  अश्वावनाथनवस्थाप्यात् सीर्थकराज्याननादि छ  प्रद्यारे अने देने स्थातां प्रायक्षिनो | <b>१३४९–६७</b><br>१३४ <b>९</b><br>१३४ <b>९</b><br>१३४ <b>९</b> |
| <b>પ્રપ્</b><br>યુવ્યુ <b>૮—પ્</b> યુર્<br>યુવ્યુ <b>૮</b><br>યુવ્યુર્          | निर्देष गणण   अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रकृत सूत्र ३  अनवस्थाप्यप्रविचने योग्य अग स्थानी—साय- मिंक्सेन्य, अन्यधार्निक्यंन्य अने ह्लानाड  अनवस्थाप्यसूचनी व्याग्या  अनवस्थाप्यसूचनी व्याग्या  अनवस्थाप्यसूचनी विस्तृत व्याख्या  अनवस्थाप्यम् आशावनाअनवस्थाप्य अने अति- सेवनाअनवस्थाप्यदि प्रकारा  १ आज्ञाननाअनवस्थाप्यतुं स्वस्य  आशावनाअनवस्थाप्यान त्रीर्थकराज्ञाननादि छ  प्रकारो अने देने लगतां प्रायक्षिनो                                                    | <b>१२४२–६७</b><br>१३४९<br>१३४९–६७<br>१३५०                      |

| ·गाथा     | विषय                                                                           | पत्र                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| ५०६३-८७   | १ साधर्मिकस्तैन्यतुं स्वरूप                                                    | १ई५०-५६                                 |
| ५०६३      | -साधर्मिकस्तैन्यविषयक द्वारगाथा                                                | १३५०                                    |
| ५०६४–६७   | १ साधर्मिकोपधिस्तैन्यद्वार                                                     | १३५०-५१                                 |
|           | साधर्मिकना साधारण के कींमती वस्न-पात्रादि                                      | 4 4 1                                   |
|           | उपिना अपहरणथी आचार्यादिने लागतां प्रायश्चित्तो                                 |                                         |
| ५०६८      | २ व्यापारणाद्वार                                                               | १३५२                                    |
|           | गुरुओए गच्छादिकने माटे उपिघ छेवा मोकलेला                                       |                                         |
|           | श्रमणो अधवचमां गुरुने जणाव्या सिवाय उपधि                                       |                                         |
| •         | छइ छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो                                                 | •                                       |
| ५०६९-७१   | ३ ध्यामनाद्वार                                                                 | १३्५२                                   |
|           | उपिध बळी गइ होय अथवा न बळी गइ होय ते                                           |                                         |
|           | छतां उपिध बळी गयाने बहाने लोभ वश थई उत्कृष्ट उपिध आदि लावे अने ते वातनी गृहस्थ |                                         |
|           | आदिने खबर पडे तेने लगतां प्रायिश्वतो                                           |                                         |
| 4042      | ४ प्रशापनाद्वार                                                                | १३५३                                    |
| 3007      | कोई आचार्यादिए कोई साधु साथे वीजा आचा-                                         | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |
|           | र्यादिने आपवामाटे उपकरण मोकल्युं होय तेने ते                                   |                                         |
| ` `       | पोते ज वर्चमां छइं छे तेने छगतां प्रायश्चित्तो                                 | ,                                       |
| ५०७३-८४   | ५ शैक्षद्वार                                                                   | १३५३-५६                                 |
|           | ससहायक असहायक शैक्ष-शैक्षिकाना अपहारना                                         | •                                       |
|           | प्रकारो, तेने लगतां प्रायश्चित्तो, दोषो तथा शैक्षा-                            | •                                       |
|           | पहारने लगतो अपवाद                                                              |                                         |
| ५०८५-८७   | ६ आहारविधिद्वार                                                                | १३५६                                    |
|           | आहारविषयक साधर्मिकस्तैन्यना प्रकारो अने                                        |                                         |
|           | तद्विषयक प्रायश्चित्त                                                          |                                         |
| ५०८८–५१०२ | २ अन्यधार्मिकस्तैन्यनुं स्वरूप                                                 | १३५६–५९                                 |
|           | आहार, उपि, सचित्त एटले शिष्य-शिष्या-                                           |                                         |
|           | विषयक प्रव्रजितअन्यधार्भिकस्तैन्य अने गृहस्य-                                  |                                         |
| -         | अन्यधार्भिकस्तैन्यनुं सहप्, तेने लगतां प्रायश्चित्तो                           |                                         |
|           | अने अपवादो                                                                     |                                         |

| गाथा                    | <b>स्थित</b>                                      | पत्र    |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------|
| ष१०३-१९                 | ३ इस्तातालनं सरूप                                 | १३५९-६३ |
| ५१०३                    | इस्तावाल, इस्तालंच अने अर्थादान ए त्रण पाट-       |         |
| 11-7                    | भेदबाळां पदो                                      | - १३५९  |
| 4908-99                 | १ इस्तातालतुं ख़रूप, तेने लगतां प्रायश्चित्तो अने |         |
|                         | अपचारो                                            | १३६०-६२ |
| ५११२–१३                 | २ दृग्नालंबनुं सहस्य                              | १३६२    |
| 4338-38                 | ३ अधीरानतुं खरूप अने ते समजाववामादे               |         |
|                         | अवसन्य आचार्यतं दृष्टान्त                         | १३६२-६३ |
| ५१२०-२८                 | साधर्भिकलंन्यकारी आदि प्रतिसेवनाअनयसाप्य          |         |
|                         | आचार्यादिने छगतो प्रायिश्चत्तनो विभाग             | १३६४-६५ |
| ५१२९–३७                 | अनवम्याप्यप्रायधित्तने योग्य व्यक्तिना गुणो, तेने |         |
|                         | लगरो विधि अने तेनी सामाचारी                       | १३६६–६७ |
|                         |                                                   |         |
| ५१३८–९६                 | प्रवाजनादिप्रकृत स्त्र १–९                        | १३६७-८१ |
| 6836-68                 | ४ प्रवाजनासूत्र                                   | १३६७-८० |
|                         | पंडक, वातिक अने छीव ए त्रण प्रत्रज्याने अयोग्य छे |         |
| <b>५१३८</b>             | प्रयाजनादिप्रकृतनी पृर्वसूत्र साथे संबंध          | १३६७    |
|                         | पत्राजनासूत्रनी व्याख्या                          | १३६७    |
| ५१३९                    | प्रत्राजनामृत्रमां अविकार                         | १३६८    |
| ५१४०-४३                 | प्रवाजनानो विधि                                   | १३६८    |
|                         | दीक्राङेनारनी परीक्षानो–पृङ्गाङ करवानी विधि       |         |
|                         | अने एथी विपरीत रीते दीशा आपनार आचार्यने           |         |
|                         | <b>भायश्चित्तादि</b>                              |         |
| ५१४४–६३                 | १ पंडकतुं स्वरूप                                  | १३६९-७३ |
| 4888-86                 |                                                   | 2358-30 |
| प१४९–६३<br><b>५</b> १४९ | पंटकना प्रकारी                                    | १३७०-७३ |
| 4340-43                 | पंडकना भेदी                                       | १३७०    |
| 7774-4{                 | दृषितपंटक अने तेना आधिक उपिक ए वे<br>शकारतुं सहप  |         |
|                         | નમ <b>ા</b> લહ્ય                                  | १३७०    |

|                          |                                                                                                                                                                                                      | , ,     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गाथा                     | विषय                                                                                                                                                                                                 | पत्र    |
| <b>५१५२–५</b> ६          | उपघातपंडकना पहेला भेद वेदोपघातपंडकनुं खरूप<br>अने ते विषे हेमकुमारनुं उदाहरण तथा बीजा भेद<br>उपकरणोपघातपंडकनुं खरूप अने ते विषे एक<br>जन्ममां पुरुष, स्त्री, नपुंसक एम त्रण वेदनो                    | •       |
| 4.04 0.D                 | अनुभव करनार कपिलनुं दृष्टान्त                                                                                                                                                                        | १३७०-७२ |
| ५१५७–६३                  | अजाणपणे पंडकने दीक्षा अपाइ होय तेने ओळ-<br>खवानी रीत, तेनी चेष्टाओं तेम ज एवाने जाण्या                                                                                                               |         |
|                          | पछी राखवाथी छागता दोषो                                                                                                                                                                               | १३७२–७३ |
| <b>५१</b> ६४             | २ क्लीवनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                    | १३७३    |
| <b>५१६५</b>              | ३ वातिकनुं स्वरूप                                                                                                                                                                                    | १३७४    |
|                          | तचनिकर्तं दृष्टान्त                                                                                                                                                                                  |         |
| ५१६६–६७                  | क्रंभी, ईर्ष्यालु, शकुनी, तत्कर्मसेवी, पाक्षिका-<br>पाक्षिक, सौगन्धिक, आसिक्त, वर्धित, चिप्पित                                                                                                       |         |
|                          | धादि नपुंसकोनुं स्वरूप                                                                                                                                                                               | १३७४    |
| <b>५१६८</b> –७१          | जैम स्नी-पुरुपो ज्ञान, ध्यान, खाध्याय, तपस्या आदि<br>द्वारा विकारोने रोके छे तेम नपुंसको पण विकारोने<br>रोकी शके ते छतां नपुंसकमाटे प्रव्रज्यानो निपेध<br>केम करवामां आवे छेए जातनी शिष्यनी शंका अने |         |
|                          | आचार्यनो उत्तर अने ते प्रसंगे वत्सआम्रनुं दृष्टान्त                                                                                                                                                  | १३७५    |
| <i>५१.७२</i> –८ <i>९</i> | अपवादपदे पंडकादिने प्रव्रज्या आपवामां आवे<br>त्यारे तेने केवो वेप आदि आपवो, केवी रीते साधु-<br>सामाचारी शीखववी, सूत्रादिनो अभ्यास केम<br>कराववो, तेने वेप आदिनो त्याग केम कराववो                     |         |
|                          | इत्यादिने लगती सामाचारी                                                                                                                                                                              | १३७६-८० |
|                          | [ गाथा ५१८५—सर्वज्ञभाषितसुत्रनां लक्षणो ]                                                                                                                                                            |         |
| ५१९०-९६                  | ५-९ मुंडापनादिसूत्र                                                                                                                                                                                  | १३८०-८१ |
|                          | पंडक, वातिक अने छीव ए जैम प्रवाजनाने मादे                                                                                                                                                            |         |
|                          | अयोग्य छे तेम मुंडन, शिक्षा, उपस्थापना, एक-<br>मंडलीमां मोजन अने साथे रहवाने माटे पण                                                                                                                 |         |
|                          | अकल्पिक छे                                                                                                                                                                                           |         |

| गादा                 | विषय                                                                                                                                                            | पत्र                  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 4860-488             | वाचनाप्रकृत स्त्र १०-११                                                                                                                                         | १३८१-८४               |
|                      | अविनीन, निकृतिप्रनियद्ध अने अञ्चयश्मिनप्रासृत                                                                                                                   |                       |
|                      | ए द्रम बाचनाने अयोग्य छे अने विनीन, विकृति-                                                                                                                     |                       |
|                      | चर्नी तैमन उपनान्तरमाय ए त्रण तेने चोग्य छ                                                                                                                      |                       |
| 4996-98              | षाचनापञ्चनो पृर्वसृत्रसाथै सम्बन्य                                                                                                                              | १३८१                  |
|                      | १०-११ घाचनास्त्रनी व्याख्या                                                                                                                                     | १३८२                  |
| ५१०९                 | अविनीन, विज्ञनिमोर्जा अने कपायग्रानने याचना                                                                                                                     |                       |
|                      | आरबाने छगतां प्रायधिनो                                                                                                                                          | १३८२                  |
| ४२००                 | अञ्भितादि त्रग पर्नी अष्टमंगी                                                                                                                                   | १३८२                  |
| ५२०१-१०              | अर्वितातिने याचना आपवायी छागता दोपो अने                                                                                                                         |                       |
|                      | हेने छगतो अरवाद                                                                                                                                                 | १३८२-८४               |
|                      | [ गाया _ ५२,०७ 'अच्यप्रामितप्रामृत' पद्नी                                                                                                                       |                       |
|                      | व्याख्या ]                                                                                                                                                      |                       |
|                      |                                                                                                                                                                 |                       |
| 2466-50              | संज्ञाप्यप्रकृत सूत्र १२-१३                                                                                                                                     | १३८४-९२               |
| ६५११-३३              | १२ दुःसंज्ञाप्य सूत्र                                                                                                                                           | १३८४-९१               |
|                      | हुष्ठ, मृद अने त्र्युद्धाहित ए प्रण उपदेश प्रवच्या                                                                                                              |                       |
|                      | पादिना अनिविकार्ग छे                                                                                                                                            |                       |
| ५२११                 | संग्राप्यप्रकृतनो पृत्रेन्त्र साथै संवन्ध                                                                                                                       | " १३८४                |
|                      | हु।संज्ञाप्यसूत्रनी व्याख्या                                                                                                                                    | ?364                  |
| ५२१२-१३              | हुःभंजायना हुए, मृद अने ब्युद्राहित ए त्रण                                                                                                                      |                       |
| 1. Th 5.33 mm        | प्रकार अने ए त्रग पदनी श्रष्टमंती                                                                                                                               | १३८५                  |
| 4558-55              | Spiritual Company                                                                                                                                               |                       |
|                      | मृहसु खरूप                                                                                                                                                      | १३८५-८८               |
| ५२१४                 | 'मृह'पदनी आठ प्रकारे निक्षेप                                                                                                                                    | १३८५-८८<br>१३८५       |
| ५२१४<br>५२१५         | 'मृह'पदनी आठ प्रकारे निक्षेप<br>इच्यम्दर्न खरूप अने ते विषे घटिकाचीहर्नु द्यान्त                                                                                |                       |
| ५२१४                 | 'मृह'पदनी आठ प्रकारे निक्षेप<br>इन्यमृहर्नुं खल्प अने ते विषे घटिकाचीहर्नुं स्टान्त<br>दिग्मृट, क्षेत्रमृह अने काउमहर्नुं सक्तप अने काउन                        | १३८५                  |
| ५२१४<br>५२१५<br>५२१६ | 'मृह'पदनी आठ प्रकारे निक्षेप<br>इच्यम्बर्त सन्प अने ते विषे घटिकाचोहनं रहान्त्र<br>दिग्मृद, क्षेत्रमृह अने काउमृहतं स्वरूप अने काउन<br>सृह विषे पिंडारनं उदारहण | १३८५                  |
| ५२१४<br>५२१५         | 'मृह'पदनी आठ प्रकारे निक्षेप<br>इन्यमृहर्नुं खल्प अने ते विषे घटिकाचीहर्नुं स्टान्त<br>दिग्मृट, क्षेत्रमृह अने काउमहर्नुं सक्तप अने काउन                        | १३८५ <u>.</u><br>१३८५ |

१४००

| ग्राथा           | विपय                                                                                         | , पत्र                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 4286             | अभिभवमूढ अने वेदमूढनुं खरूप अने वेदमूढ                                                       | , , ,                                   |
| ,                | विषे अनंगरतिराजानं दृष्टान्त                                                                 | १३८७                                    |
| ५२१९–२२          | द्रव्यमूढादिने लगतां उपर्युक्त दृष्टान्तोनो संप्रह                                           | १३८७-८८                                 |
| 4773-76          | ट्युद्राहिततुं खरूप अने ते विषे १ द्वींपजांतपुरुपं<br>२ पंचशैलवासी देवीओथी ठगाएल सुवर्णकार   | •                                       |
|                  | ३ अंधलक अने ४ सुवर्णकारन्युद्वाहित पुरुपनां                                                  |                                         |
|                  | दृष्टान्तो                                                                                   | 9366-90                                 |
| ५२२९             | उपरनां उदाहरणोमां मूढ अने व्युद्राहितनो विभाग                                                | १३९०                                    |
| ५२३०–३३          | दुष्ट, मूढ अने व्युद्राहितमां दीक्षाने योग्य अने                                             |                                         |
|                  | अयोग्यनो विभाग अने तेनां कारणो                                                               | १३९०–९१                                 |
| ५२३४–३५          | १३ सुसंज्ञाप्यस्त्र                                                                          | १३९१-९२                                 |
|                  | अदुष्ट, अमूढ अने अन्युद्राहित ए त्रणे उपदेश                                                  |                                         |
|                  | प्रव्रज्या आदिना अधिकारी छे                                                                  |                                         |
| <b>4</b> 238-34  | दुःसंज्ञाप्यसूत्रमां दुःसंज्ञाप्यने जणाव्या पछी<br>सुसंज्ञाप्य अथापत्तिथी आवी जाय छे ते छतां |                                         |
|                  | सुसंज्ञाप्यसूत्र जुदुं वनाववानुं कारण अने ते प्रसंगे                                         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 4                | कालिकश्चतानुयोगनी शैलीनुं वर्णन                                                              | १३९१–९३                                 |
| tings so         |                                                                                              | 0505 00                                 |
| <b>५२३६–६२</b>   | ग्लानप्रकृत सूत्र १४–१५                                                                      | 6365-68                                 |
|                  | निर्प्रनथी अने निर्प्रनथी ग्लान अवस्थामां होय त्यारे                                         |                                         |
|                  | तेमनी सेवाने छगती यतनाओ, अपवादमार्गो तेम                                                     |                                         |
|                  | ज ग्लानावस्थामां विकारोनी अतिप्रवळतादर्शक<br>सुकुमारिका आयीद्यं उदाहरण                       |                                         |
|                  | सुकुमारिका आयाउ उदाहरण                                                                       |                                         |
| יי בין ביבכט     | ४ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृत सूत्र                                                            |                                         |
| <b>५२६३—५३</b> १ | ·                                                                                            | १३९९-१४११                               |
| _                | 09-39                                                                                        | 2422 2011                               |
| r                | निर्यन्थ-निर्यन्थीओने कालातिकान्त तेम ज क्षेत्राति-                                          | ,                                       |
|                  | क्रान्त अशनादि फल्पे नहि                                                                     | 0.12                                    |

काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृतनो पूर्वसूत्रसाथे संवन्ध

**५२६३** 

| <b>२</b> २ -         | वृह्तकल्पमृत्र पंचम विभागनो विषयानुक्रम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| गया                  | <sup>हिम्य</sup><br>१६–१७ काछ- <u>से</u> ब्रानिकान्तसृबोनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पत्र             |
|                      | <u>च्याल्या</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$800            |
| <b>५२६४-८६</b>       | १६ काङातिकान्तम्त्रनी विस्तृत च्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १४००-५           |
| <b>५२६</b> ४–६९      | तिनकतिरक्ते छश्रीने त्राचित्रहान्त अञ्चादितुं<br>स्ट्रि, वेनी मयोदा, प्रायश्चित्तो अने दोत्रो                                                                                                                                                                                                                                                                      | ₹४० <b>०</b> –२  |
| ધર્ <b>હ૦—</b> ૫૪    | स्वविर्ञात्तकोने छक्षीने जाछातिकान्त अश्वनादिन् स्वरूप, तेनी मर्यादा, नेटछा बाळ छुणी अञ्चनादि राजी मृक्यानां कारणो जने तेने छत्तनी यननाओ                                                                                                                                                                                                                           | १४०२ <u>,</u> –३ |
| <b>५२७५</b> –८३      | भक्त-पानादिने राजी नृष्ट्यामां जेम दोषो छे तेम<br>देने टावपामां पण अनेक दोषो छे माटे कोइए<br>खाबुं ज निह ए प्रकारतुं निष्यतुं कथन अने ते<br>सामे आचार्यनो प्रतिवाद                                                                                                                                                                                                 | १४०३–४           |
| ५२८४ <del>−</del> ८६ | परानादि काळातिकान्त यवानां कारणो अने तेने<br>अंगे अपयाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹ <i>४०४</i> –५  |
| <b>५२८७-</b> ५३१४    | १७ क्षेत्रातिकान्तसूत्रनी विस्तृत न्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १४०५-११          |
| ५२८७-८८              | क्षेत्रावित्रात्ननी मर्णदा, नहिषणक प्रायक्षित्त अने<br>दोगोर्त्त स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <i>५</i> २८९–९१      | तिन्यत्विक अने स्वविर्व्यक्तिकेन पानपानाना<br>मर्यादिन क्षेत्रमां क्षेत्रानिमान्तने छगना दोषो छागवा<br>छनां नेमनं निर्देशकर्त                                                                                                                                                                                                                                      | १४०५             |
|                      | स्यदिर्ज्ञानिको पोताना सर्वाहित केंज्र पैकीनां दूर्नां<br>गामोमांथी भिन्ना आहि लावे तेर्धा कना—केंज्ररका,<br>गुर-वाल-इट-कान-नपह्लि-प्रापृशेक आहि निमित्ते<br>भिन्नाती नेम क नेमने योग्य दूस इहि घी आहि<br>क्योगी हुक्योंनी सुल्मना, क्रमाहि होरोनी<br>शुद्धि, यहुमान ऑह गुलो कने ते विषे अगारीतुं<br>अर्थान् छपण वाशीआनी कीनुं नया बद्रीतुं—<br>थोग्डीतुं, हुशान्त | १४०६             |
| <b>५३०र−१</b> ४      | हरनां गामोनां भृष्या भृष्या बिष्टानांद जबुं तेन<br>ज भिष्टा न्हने शाम्बुं इत्यादि उपाधि हरना करनां                                                                                                                                                                                                                                                                 | १४०६–९           |

| गाथा    | विषय                                                | · पत                              |
|---------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|         | भिक्षा छावनार ते गाममां ज आहारादि करी छे-           |                                   |
|         | तो शुं हरकत छे तेने लगतुं वादश्वळ                   | , 3 , 2                           |
|         |                                                     | 8808-18                           |
| ५३१५–३८ | अनेषणीयप्रकृत सूत्र १८                              | <b>१</b> ४ <b>१२–</b> १७          |
|         | भिक्षाचर्यामां श्रमणे अजाणपणे अनेपणीय स्निग्ध       |                                   |
|         | अशनादि उत्क्रष्ट अचित्त द्रव्य लीघुं होय तो         |                                   |
|         | ते अनुपस्यापित श्रमणने आपी देवुं अने जो तेनो        |                                   |
| •       | श्रमण न होय तो तेनो प्राग्नुक भूमीमां विवेक करवो    | - =1,                             |
| ५३१५–१६ | अनेषणीयप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्वन्ध             | १४१२                              |
|         | अनेषणीयसूत्रनी व्याख्या                             | १४१२                              |
| ५३१७–३८ | अनुपस्थापित शिष्यने अनेषणीय भक्त आदि आप-            |                                   |
|         | वाने लगती यतनाओ, अयतनाथी आपवामां दोप                |                                   |
|         | आदिनुं वर्णन तेम ज तेने समजाववाना प्रकारादि         | १४१३–१७                           |
| ५३३९–६१ | कल्पस्थिताकल्पस्थितप्रकृत सूत्र १९                  | <b>१</b> 8 <b>१</b> 9– <b>२</b> 8 |
|         | कल्पस्थित अकल्पस्थित श्रमणोने एक वीजाना निमित्ते    |                                   |
|         | तैयार थएछ करपनीय अकरपनीय पिण्डनुं स्वरूप            |                                   |
| ५३३९    | कल्पश्चिताकल्पस्थितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध | १४१७                              |
|         | कल्पस्थिताकल्पस्थितसूत्रनी व्याख्या                 | ं १४१८                            |
| ५३४०    | कल्पस्थित अकल्पस्थितनुं खरूप अने तेमनां महा-        |                                   |
|         | व्रतोनी संख्या                                      | १४१८                              |
| 4388-40 | ऋपम-महावीर अने बावीस तीर्थंकरना कल्पस्थित           |                                   |
|         | अकल्पस्थित श्रमण-श्रमणीओ, तेमना उपाश्रयो,           |                                   |
|         | समुदाय, संघ आदिने उद्देशीने करेल आधाकमीदि           |                                   |
|         | पिण्डनो कल्प्याकल्प्य विभाग                         | १४१८–२०                           |
| 4349-46 | चोचीस तीर्थकरना श्रमण-श्रमणीओना कल्पिखंत            |                                   |
|         | अकल्पस्थित तरीकेना विभागनुं कारण समजाव-             |                                   |
|         | वामाटे तेमना ऋजु-जड, ऋजु-प्राज्ञ अने वऋ-            |                                   |
|         | जडपणानुं वर्णन अने नटप्रेक्षणकतुं दृष्टान्त         | १४२१–२३                           |
| ५३५९–६१ | कल्पस्थित अकल्पस्थितने आश्री आधाकमीदिना •           | •                                 |
|         | भ्रहणने लगतो अपवाद                                  | -१४२३–२४                          |
|         |                                                     |                                   |

| M 3                         |                                                  |                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| गादा                        | <b>विदय</b>                                      | पत्र                 |
| 4364-4366                   | राणान्तरोपयन्यस्पकृत सृत्र २०-२८                 | \$\$\$\$\$- <b>4</b> |
| 6365-6488                   | २० सिक्षुविषयक गणान्नराप-                        |                      |
|                             | सम्पत्मृत्र                                      | १४२४-१४४४            |
|                             | क्रोई एण निर्दर्गने हानदिना नारणे यीजा गणमां     |                      |
|                             | पार्चरत हेर्न होप हो आपार्य, स्थान्यायाहिने      |                      |
|                             | पूछतां तेको सम्मिन छाणे तो उ तेम यह झंछ          |                      |
| ५३६२                        | गुपान्दरोपपन्यत्रकृतने। पृदं स्त्र माथे मम्बन्ध  | 4848                 |
|                             | भिक्षविषयम गणान्तरीपसम्प-                        |                      |
|                             | त्मुचनी च्यान्या                                 | १४५६                 |
| 6442-6884                   | उपसम्पदार्तुं सम्प                               | 68-'6'-88            |
| ५३६३-५७                     | द्यान-दर्भन-चारित्रनी दृष्टि निमिन्ने गणान्तरीप- |                      |
|                             | खनदानो म्थारार, नेना १ सीत २ चिन्तयन् ३          |                      |
|                             | अनियादि ४ संगर्डा ५ प्रिमुटादि ६ अविषेपक         |                      |
|                             | (प्रतिषेधक) ७ पर्षहान् ८ शुरेप्रपित ए आठ         |                      |
|                             | अविचागे, वेन छगवां प्रायिश्चों अने आह            |                      |
|                             | क्षतियागेर्सु सन्य                               | १४२५-२८              |
| લર્ઝ-ડ-હવ્                  | ने भिक्षु निष्कारण प्रतिषेत्रकादि पासे उनसंपदा   |                      |
| •                           | र्म्याकारे तेने उपाना विधि                       | १४२८                 |
| <b>५३८०-८५</b>              | अप्रतिषेवक, प्रवेहान, अने प्रवीच्छान्ने छगती     |                      |
|                             | अस्त्राद                                         | १४२१-३०              |
| 4364-98                     | व्यक्त अव्यक्त शिष्त्रतुं स्वत्य अने नेमने उपनं- | •                    |
|                             | पदा छेत्रामाद बीजा साधु साथे मोक्छवायां श्रावे   |                      |
|                             | लारे प्रतिच्छनीय आचार्य अने मृद्याचार्यन छगता    |                      |
|                             | आमाच्य अनामाच्यना दिमात                          | १४३०-३२              |
| <b>ય,રે ૧ય–૧</b> ૬          | आचार, प्यान्याय अस्तिनी अनुसति विराय द्य-        |                      |
|                             | मंपदा स्रायानार दिष्य अने प्रतीच्छक सामायन       |                      |
| •                           | प्रायित अने आड़ा नर्दि आरणनां कारणां             | १४३२-३३              |
| બંકુલ્લ-મ્યુપ્ર <b>ર</b> ્ય |                                                  | १४३३–३३              |
| ४३९५-५४०३<br>इ              | दपमंत्रः महीकारचा पदेखं आजा मेळवण सांद           |                      |
|                             | षाचार, दमाध्यार अने गच्छने एउत्रानी निधि         |                      |

', प्रम

ग्रथा

विषय

अने विधिपूर्वक एटंछे आर्झा छइने आवेला शिष्यने उपसंपदा निह आपनार आचार्यने प्रायश्चित्त तेम ज जे कारणसर उपसंपदामाटे आवेला शिष्यने उपसंपदा आपवाथी प्रायश्चित्त लागे ते कारणोतुं वर्णन अने आ वधायने लगता अपवादो

8834-38

4808-28

उपसम्पदा स्वीकारनार श्रमणनो शिष्य उपसम्पदा आपनार आचार्यनो अनाभान्य होय तो ते आचार्य तेने छह न शके तेने छगतो अपवाद अने ते अनाभान्य शिष्य ते आचार्य पासे भणीन तैयार थया पछी ते आचार्य काळधर्म पामे तो ते शिष्ये काळधर्म पामेछ आचार्यना गच्छने निष्णात 'वनाववानो विधि तथा तेमना पारस्परिक आंभाव्य-अनाभाव्यने छगता आदेशो अने तेना अगीआर विभागो आदि तेमज उपरोक्त रीते काळधर्म पामेछ आचार्यना शिष्यो निष्णात न थइ शके तो तेमने माटे छछ, गण अने संघमां अध्ययनमाटे जवानो विधि आदि [गाथा ५४०८—क्षेत्रोपसम्पन्न अने सुखदुःखो-पसम्पन्ननो आभाव्य-अनाभाव्यविधि गाथा ५४२३—पांच प्रकारनी उपसम्पदा अने तेने आश्री आभाव्य-अनाभाव्यनं खरूप ]

१४३४-३९

५४३५–३९

२ दर्शनोपसम्पदानो विधि

१४३९-४२

दर्शनप्रभावंक शास्त्र, छेदशास्त्र आदिना अध्ययन निमित्ते तेमज प्रवचननी रक्षानिमित्ते उपसम्पदा स्वीकारवा आदिनो विधि

५४४०-४९

३ चारित्रोपसम्पदानी विधि एपणादोप-स्नीदोपरूप देशदोप अने गुरुदोप-गच्छ-दोषरूप आत्मसमुत्थदोपथी वचवा माटे तथा चारित्रनी वृद्धिमाटे उपसम्पदा छेवानो विधि आदि

५४५०-५३

२१-२२ गणावच्छेदक अने जिल्लामार्थ-उपाध्यायविषयक गणा-न्तरोपसम्पत्सूत्रो

१४४२-४३

१४४४–४५

| ग्राचा                  | <b>जिपय</b>                                          | पन्न             |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------|
|                         | गणावच्छेर्क अने आचार्य-उपाध्यायने छगदो               |                  |
|                         | उपसन्पदा छेत्रानो विधि                               |                  |
|                         | २३ भिक्षुविषयक सम्भोगोपसम्प-                         |                  |
|                         | त्सुञ अने नेनी ब्याख्या                              | \$882-8 <u>2</u> |
| ५४५३–६९                 | संसोतोपसम्बदानां कारणा, गच्छ अने आचार्यना            |                  |
| 10 (, , ,               | भ्रीयित्यविषयक चनुर्मंगी अने तेमने चान्त्रिमागमां    |                  |
|                         | उचत करवानो विधि तथा गणान्तरसंक्रमणने आशी             |                  |
|                         | संवित्र भिक्षु अने संविष्ठ गण विषयक चतुर्भंगी        |                  |
|                         | अने तेने छगती उपसम्पदानो विस्तृत विधि                | १४४६-४९          |
| 6,3,00                  | २४-२५ गणावच्छेदक अने आचार्य-                         |                  |
|                         | उपाष्यायविषयक सम्भोगोपसम्प-                          |                  |
|                         | त्स्त्रो                                             | १४५०-५१          |
|                         | २६ भिक्षुने छग्तुं अन्य आचार्य-                      |                  |
|                         | उपाघ्यायने श्रीकारवा विषयक                           |                  |
|                         | सूत्र अने नेनी व्याख्या                              | १४५१             |
| ५४७१                    | अन्य आचार्य-उराध्यायने स्त्रीकारवानां कारणी          | १४५१             |
| ५४७२-७३ वृ              | १० ज्ञाननिमित्ते अने दुर्शननिमित्ते अन्य आचार्य-उपा- |                  |
|                         | ध्यायने स्तीकारत्रानो विधि                           | १४५२             |
| ५४७३ उ०-९               | २ पृ० चारित्रनिमित्ते अन्य आचार्य-डपाध्यायना         |                  |
| • .                     | स्तीकारविषयक विधि, श्रुतव्यक्त-वयोव्यक्त पदनी        |                  |
|                         | चतुर्भंगी अने तेने आश्री आचार्य-उपाध्यायना           |                  |
|                         | स्तीकारना विस्तृत विधि                               | १४५२–५६          |
| ५४१२ उ०-                | ९६ २७-२८ गणावच्छेदक अने                              |                  |
| <b>*</b> *              | आचार्य-उपाञ्यायने आश्री अन्य                         |                  |
|                         | आचार्य-उपाच्यायने स्त्रीकारवा                        |                  |
|                         | विपयक सुत्रो                                         | १४५६-५८          |
| Undin Ut                | ACTA CALLED                                          |                  |
| <i>ઌ૾</i> ઙૺૺઌૺૺૺૺૺઌૺૺૺ |                                                      | 1876-05          |
|                         | व्याख्यमी पामेख मिश्रु आहिना देहनी परिष्ठापना-       |                  |
| -                       | विषयक सुत्र                                          |                  |

| गिथा             | विषय                                                                            | "पत्र           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ५४९ <b>७–९</b> ८ | विष्वग्भवनप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध                                     | <b>१</b> 84८–49 |
|                  | विष्वग्भवनसूत्रनी व्याख्या                                                      | १४५९            |
| ५४९९–५५०२        |                                                                                 |                 |
|                  | तद्विपयक द्वारगाथाओ                                                             | <b>ँ १४५९</b>   |
| ५५०३-४           | १ प्रत्युपेक्षणाद्वार                                                           | १४६०            |
|                  | कालधर्मगत भिक्षु आदिना शवना परिष्ठापनने                                         |                 |
| · `              | योग्य स्थण्डिलभूमीनुं निरीक्षण                                                  | •               |
| ५५०५–९           | २ दिग्हार                                                                       | १४६०–६१         |
|                  | कालधर्मगत साधुना शवना परिष्ठापनने योग्य दिशा                                    |                 |
|                  | अने तेने लगता उपघातोनुं खरूप                                                    | •               |
| ५५१०–१३          | ३ णन्तकद्वार                                                                    | १४६१–६२         |
|                  | कालधर्मगत भिक्षुने योग्य वस्त्रोतुं प्रमाण अने संख्या                           |                 |
| <b>५५१४–१</b> ७  | ४ 'दिवा रात्रें। वा कालगतः' द्वार                                               | <b>₹४६२—६३</b>  |
|                  | कालधर्म पामेल साधुने गीतार्थ साधु आदि वोस-                                      |                 |
|                  | रावे अने योग्य विधि करे पण शोक न करे                                            |                 |
| ५५१८–२६          | ५ जागरण-वन्धन-छेदनद्वार                                                         | १४६३–६४         |
| *                | कोई कारण प्रसंगे दिवसे के रात्रिमां साधुना मृत                                  |                 |
|                  | देहने राखी मूकवुं पडे तेने अंगे जागवानो, वन्ध-                                  |                 |
|                  | ननो अने छेदननो विधि                                                             | 0069            |
| ५५२७             | ६ कुशप्रतिमाद्वार                                                               | १४६४            |
|                  | साधुं कालधर्म पामे ते वखतना नक्षत्रने आश्री                                     |                 |
| hh24 20          | डामनां पुतळां बनाववानो विधि                                                     | १४६५            |
| ५५२८–२९          | ७ निवर्त्तनद्वार                                                                |                 |
| •                | कालधर्मगत साधुना शवने भूलथी आगळ लइ<br>गया पछी पाछुं स्थंडिलभूमीमां लाववानो विधि |                 |
| ५५३०             | ८ मात्रकद्वार                                                                   | १४६५            |
| _                | कालधर्मगत साधुना देहने परठच्या पछी आचम-                                         |                 |
| · ·              | नादिने छगतो विधि                                                                | A A -           |
| ५५३१             | ९ शीर्षद्वार                                                                    | १४६५            |
| •                | कालगत भिक्षुना मस्तकने राखवानी दिशा                                             |                 |

| RZ                       | वृहत्करपस्त्र पंचम विभागनो विषयानुकम ।                                                                                                                  |                  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| भाया                     | निषय                                                                                                                                                    | - पद             |
| મંતેકંદકુંત              | १० तृणादिद्वार<br>काल्धर्मगत साधुना अव नीचे डाभनो मंथारो<br>इत्यानो विधि                                                                                | १४६६             |
| જ્યકેદ—ફેજ               | ११ उपकरणद्वार<br>काल्यर्मगत साधुनी पासे साधुनां उपकरण नहि<br>ग्राखन्नायी लागना दोपो अने प्रायित्रक्त                                                    | १४६६             |
| ५५३८                     | १२ कायोत्मर्गद्वार<br>साधुना सृत देहने परठच्या पछी उपाश्रयमां आवी<br>क्राइस्यन्त करवानो विधि                                                            | १४६७             |
| <b>હ</b> ધર્ <b>ડ</b>    | १३ प्राद्क्षिण्यद्वार<br>माधुना मृत देइने प्रदक्षिणा कर्या मियाय उपाथ-<br>धर्मा श्रावर्त्तु                                                             | १४६७             |
| 4480 <b>-</b> 84         | १४ अभ्युत्यानद्वार<br>काल्यमंगन माखुतुं देह भृतादिना प्रवेशने लीवे<br>ल्ह जतां के न्मशानम्नीमां ल्ड गया पत्नी ल्पा-<br>श्रयमां पाछुं आवे तेने लगनो विवि | ₹ <b>%</b> ξ%—ξ/ |
| <b>५५</b> ४७             | १५ व्याहरणहार<br>काल्यमंगन माधु भृताविष्ट थया पटी से माधु<br>आहितुं नाम ले तेने लोसादि करवानो विधि                                                      | १४६८–६९          |
| <b>*</b> 1286—88         | १६ कायोत्सर्गद्वार<br>काळनव माछुने परठवीने उपाष्ट्रयमां आहण पृष्टी<br>परिष्ठापक साधुओए करवानो काउम्सम्ग अते<br>अजिवग्रानिस्ववादिनुं गणवुं               | <b>१४६</b> ९     |
| ६५५०                     | १५ अपण-म्बाध्यायसागणाहार<br>आजायोहि प्रभावक सुरूप अथवा स्रोटा कुटुंबन<br>वाळो साधु कालवर्म पामे त्यारे उपवास असन्झा-<br>यने लगतो विधि                   | १४६९             |
| <b>ૡઌૡ</b> ૧ <u>–ૡ</u> ૱ | १८ व्युत्मर्जनद्वार<br>काउघर्मगत माधुना उपकरणादिनुं विसर्जन                                                                                             | १४६९-७०          |
| ५५५४–५८                  | १९ अवस्रोकनद्वार                                                                                                                                        | १४७०-७१          |

|                    |                                                        | 7.3          |
|--------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| वाधा               | विपय                                                   | पत्र         |
|                    | कालधर्मगृत साधुना परठवेला मृतदेहनी अखंडता              | •            |
|                    | आदि उपरथी निमित्त, गति वगेरेनी परीक्षा                 | _            |
| ५५५९—६५            | कालधर्मगत साधुने लगतो विधि नहि करवाथी                  |              |
|                    | लागृतां प्रायश्चित्त, दोपो अने प्रस्तुत सूत्रनो समन्वय | १४७१-७२      |
|                    |                                                        |              |
| <del>५५६६–९३</del> | अधिकरणप्रकृत सूत्र ३०                                  | \$803-co     |
|                    | भिक्षुए गृहस्थनी साथे अधिकरण-अवडो कर्यो होय            | •            |
|                    | तेने गमाव्या सिवाय ते भिक्षुने भिक्षाचर्या वगेरे       |              |
|                    | कशुं करवुं कल्पे निह इस्रादि                           |              |
| <b>५५६</b> ६       | अधिकरणप्रकृतनी पूर्वप्रकृत साथै सम्वन्ध                | <i>१४७</i> ३ |
|                    | अधिकरणसूत्रनी च्याख्या                                 | १४७४         |
| 4480-02            | भिक्षुने गृहस्थनी साथे छेश थवानां कारणी, ते            | •            |
|                    | क्षेशने शान्त निह करवाथी थतां नुकशानी                  | १४७४-७५      |
| 4463-60            | झघंडेला भिक्षु अने गृहस्थने शान्त पाडवानी रीत          | 2864-66      |
| 4469-69            | झघड़ो करीने जान्त नहि थनार भिक्षु, आचार्य,             |              |
|                    | उपाध्याय, गणावच्छेदकने लगतां प्रायश्चित्तो             | १४७७–७९      |
| ५५९०–९१            | पक्षपातथी ओछुंवत्तुं प्रायश्चित्त आपवाथी दोपो          | १४७९         |
| 4497-93            | अधिकर्णने लगतुं अपवादपद                                | १४७९-८०      |
| <i>५५९</i> ४–५६१   | ७ परिहारिकप्रकृत सूत्र ३१                              | १४८०-८६      |
|                    | परिहारकल्पिश्वत भिक्षुने आचार्य-उपाध्याय इन्द्र-       |              |
|                    | मह जेवा उत्सवने दिवसे विपुल भक्तपानादि अपावी           |              |
|                    | शके, ते पछी आपी-अपावी शके नहि. तेनी                    |              |
|                    | कोइ पण प्रकार्नी वैयावच करी करावी अके इसादि            |              |
| 4498–94            | परिहारिकप्रकृतनो पूर्वप्रकृत साथे सम्बन्ध              | १४८१         |
|                    | परिहारिकसूत्रनी व्याख्या                               | १४८१         |
| <b>५५</b> ९६       | परिहारतपत्रायश्चित्त लागवानां कारणो                    | १४८१         |
| 4496               | परिहारतपनो विधि                                        | १४८२         |
| 4474-4580          | परिहारकल्पिकसूत्रना अंशोनी व्याख्या                    | १४८२-८६      |
|                    | परिहारकिएक अने गच्छवासीओनो पारस्परिक                   |              |
|                    | व्यवहार अने तेने लगतां प्रायश्चित्त आदि                | ~            |

| ******              | रिषय                                                        | ' पत्रै               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| गाया<br>पुद्रुद-द्ध | सहानदीप्रकृत स्त्र ३२-३३                                    | १४८७-९८               |
| ५ <i>६१८</i> –३७    | ३२ महानदी सत्र                                              | १४८७-९१               |
|                     | नियन्य-नियन्यीओने गंगा यसुना जैवी महानदीओं                  | •                     |
|                     | महिनामां एकथी यथारे बार उत्तर्वी कल्पे नहि                  |                       |
| 4६१८                | महानदीप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संत्रंघ                      | ্ শ্বস্তুত            |
|                     | ३२ महानदीसृत्रनी व्याख्या                                   | १४८७                  |
| ५६१९–२१             | ३२ महानदीसूत्रगन इमात्रो, उदिहास्रो, वंजितास्रो,            | 0.49 41- 4.4          |
|                     | संतरित्तण, उत्तरित्तण आदि पदोनी च्याख्या                    | 3860-66               |
| <b>५६</b> २२–३४     | महानदीओने नावधी संतरणने छगना अनुकंपा                        |                       |
|                     | तेम ज प्रस्निकताविषयक विविध दोपातुं वर्णन                   | १४८८-९०               |
|                     | [ गाथा ५६२५—अनुकंपाविषये ग्रुकंडराजनुं                      |                       |
| •                   | उदाहरण                                                      |                       |
|                     | गाथा ५६२७-२८ प्रस्तिकताविषये महावीर-                        |                       |
| 6.534. S            | देव अने मुदाह-फंबल-ग्रम्बलदेवीतुं उदाहरण ]                  | ;                     |
| ५६३५३७              | महानदी उत्तरणविषयक संबह, छेप अने छेपो-                      | 940 - 40              |
| ter eu              | परि ए त्रण प्रकारो अने तहिपयक दोषो                          | १४ <b>९०—५</b> १      |
| ६६३८–६४             | २२ महानदीसूत्र<br>ऐरावर्ता जेवी छीछरी नदीको महिनामां वे अगर | <i>१४<u>२१</u>-९८</i> |
|                     | त्रपाया पात्रा अधिन चन्नामा व अगर                           |                       |
|                     | ३३ महानदीसूत्रनी व्याख्या                                   | 9118.5                |
| 4६३८–३९             | २२ महानदीसृत्रमांनां विषम पदोनी ब्यास्या                    | <b>१४૬</b><br>१४९१–९૨ |
| ५६४०–५२             | नदी उत्तरवा माटना सकम, खळ अने नोखळ ए                        | 1031-34               |
|                     | त्रण प्रकारना मार्गा तेना प्रकारो, स्त्रस्य अने आ           |                       |
| - 4                 | यकारो पैकी कया मार्ग जहुं तेने छगतो विभाग,                  |                       |
|                     | भांगाओ वगेरे                                                | १४९२–९५               |
| <b>ડ</b> ,૬५३–६४    | संक्रम, म्यङ आदि मार्गाने ङक्षीने नदी उत्तरवानी             | 101111                |
| ., ^                | विवि, तैने छगर्ना चननाओं, दोषों, अपवाद आहि                  | १४९५–९८               |
| tionts              |                                                             | _                     |
| <b>५६६५</b> —८१     | ्रपाश्रयविधिप्रकृत सूत्र ३१४–३७                             | १४५८–१५०२             |
|                     | निर्यन्थ-निर्यन्थीओने ऋतुबद्धकाळमां अने वर्षी               |                       |
|                     | ऋतुमां रहेवा छायक उपाश्रयोनुं वर्णन                         |                       |

|                         | वृहत्कल्पसूत्र पंचम विभागनोः विपयानुकम ।                                                   | <b>R</b> 3                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| त्राथा                  | विषय                                                                                       | • पत्र                                |
| ५६६५–६६                 | उपाश्रयविधिप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संवंध                                                 | <sup>^</sup> १४९९                     |
|                         | ३४-३७ उपाश्रयविधिसूत्रोनी व्याख्या                                                         | 8886                                  |
| ५६६७–७५                 | ऋतुवद्धकाळविपयक ३४-३५ उपाश्रयविधिसूत्रोनी                                                  |                                       |
| •                       | विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवाद आदि                                                          | १५००-१                                |
| ५६७६-८१                 | वर्पावासविषयक ३६–३७ डपाश्रयविधिसूत्रनी                                                     |                                       |
|                         | विस्तृत व्याख्या, यतना, अपवाद आदि                                                          | १५०१–२                                |
| <b>:</b>                | पंचम उद्देशक ।                                                                             |                                       |
|                         |                                                                                            |                                       |
| ५६८२-५७२                | ९ ब्रह्मापायप्रकृत सूत्र १–४                                                               | १५०३-१३                               |
| ५६८२-८७                 | त्रहाापायप्रकृतनो पूर्व सूत्र साथे संबंध                                                   | १५०३–५                                |
| ·                       | १-४ ब्रह्मापायसूत्रोनी व्याख्या                                                            | १५०५                                  |
| ५६८८-५७२०               | १-२ निर्घन्थविपयक ब्रह्मापायसूत्रनो विपय अने                                               |                                       |
|                         | विस्तृत च्याख्या                                                                           | १५०५–१२                               |
| ५६९१–९९                 | गच्छने विपे शास्त्रसारणने लगता व्याघातोनुं धर्म-                                           |                                       |
|                         | कथा, महर्द्धिक, आवश्यकी, नैपेधिकी, आलोचना,                                                 |                                       |
|                         | चादि, प्राघुणक, महाजन, ग्लान आदि द्वारोवडे                                                 |                                       |
|                         |                                                                                            |                                       |
|                         | निरूपण                                                                                     | १५०६–८                                |
| 4000-92                 | गुरुनी आज्ञा सिवाय शास्त्रसरण निमित्ते जुदा                                                | १५०६-८                                |
| 4000-92                 | गुरुनी आज्ञा सिवाय शास्त्रसरण निमित्ते जुदा<br>जनारने लागता दोपोन्नं देवताकृत उपसर्गद्वारा | •                                     |
| ५७००-१२<br>,<br>५७१३-२० | गुरुनी आज्ञा सिवाय शास्त्रसरण निमित्ते जुदा                                                | १५०६ <b>-८</b><br>१५०टे-१०<br>१५१०-१२ |

| ५७२१–२५ | ३-४ निम्रन्थाविपयक ब्रह्मापायसूत्रानु व्याख्यान                | १५१२-१२ |
|---------|----------------------------------------------------------------|---------|
| ५७२६-८३ | अधिकरणप्रकृत सूत्र ५                                           | १५१३–२३ |
| ĵ       | भिक्ष क्षेत्रने उपशमान्या सिवाय अन्य गणने<br>आश्रीने रही न शके | •       |
| ५७२६    | अधिकरणप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                           | १५१३    |
| ५७२७-४९ | अधिकरणसूत्रनी व्याख्या<br>[जुओ तृतीय विभागनो गाथा २६८२ थी      | १५१३    |
|         | २७१७ सुधीनो विपयानुक्रम पत्र ३०-३१ ]                           | १५१४–१५ |

| RK                  | Sauce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| गाया                | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पश्र    |
| <i>હુદ્ધ</i> ૦–૬ ૧  | अधिकरणनी-छेशनी शान्ति न करतां खगणने वजी<br>अन्य गणमां जनार भिक्षु, उपाध्याय, आचार्य<br>आहिने आश्री प्रायश्चित्तनो विभाग अने तेने छगतुं<br>एक शाहुकारनी चार पतीनुं उदाहरण                                                                                                                                                                                  | १५१५–१८ |
| ५७६२–८३             | हेशने कारणे गच्छनो त्याग न करतां छेशयुक्त<br>चित्ते गच्छमां वसनार भिक्ष, उपाध्याय, आचार्य<br>आहिने शान्त करवानो विधि, शान्त नहि थनारने                                                                                                                                                                                                                    |         |
|                     | ल्याता प्रायश्चित्तो, दोपो, अपवाद आदि [गाथा ५७८०—कुमारदृष्टान्त ]                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५१८–२३ |
| 4068-462            | ८ संस्तृतनिर्विचिकित्सप्रकृत स्०६-९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५२४–३७ |
|                     | सशक्त के अशक्त भिक्ष, आचार्य, उपाध्याय आदि<br>सूर्यना उदय अने निह आयमवा माटे निःशंक<br>होई आहार करता हांय अने पछी सूर्य उग्यो नयी<br>के आयमी गयो छे एम रावर पडतां आहारनो<br>त्याग करे तो तेमनी रात्रिमोजनविरित अर्खंडित<br>रहे छे; पण सूर्यनो उदय यचा छतां अने निह<br>आयमवा छतां जो ते माटे शंकाशीछ होई आहार<br>करे तो तेमनी रात्रिमोजनविरित खंडित याय छे |         |
| ५७८४                | संस्तृतनिर्विचिकित्सप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५२५    |
| <b>પ</b> હ્હપ4ર્દ १ | ६-९ संस्तृतनिर्विचिकित्स आदि<br>सूत्रोनी व्याख्या<br>४ ६ संस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी विस्तृत                                                                                                                                                                                                                                                              | १५२५–२६ |
| tun dha da          | च्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५३६-इइ |
| 4064-60             | संस्तृतनिर्विचिकित्सस्त्रोनो विषय अने तेने आधी<br>काल, द्रव्य अने मावयी प्रायश्चित्तनी मार्गणा                                                                                                                                                                                                                                                            | १५२६    |
| 4866-460<br>-       | ६ उन्नवृत्ति, अनुद्रतवृत्ति अने अनस्तमित, अस्तमित<br>पदोनी न्याच्या, तेने आश्री संकर्त, गवेषणा,<br>प्रहण अने भोजन ए चार पदो वहे पोहशसंगी,<br>घटमान सांगाओनी सोळ हमाओ, आठ छुद्ध                                                                                                                                                                            |         |

|                                         |                                                        | , ,          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| गोग्।                                   | विषय ~ ~                                               | <b>प</b> र्म |
|                                         | र्खताओं अने आठ अशुद्ध रुवाओ अने अशुद्ध रुता-           | . ~          |
| ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | ओने अंगे काल, द्रव्य अने भावने आश्री प्राय-            |              |
|                                         | श्चित्तनो विभाग                                        | १५२६–३१`     |
| 4606-88                                 | संस्टतनिर्विचिकित्ससूत्रगत संस्टत आदि पदोनी            | ,            |
|                                         | <b>च्याख्या</b>                                        | १५३१–३३      |
| ५८१५–१६                                 | ७ संस्तृतविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                     | १५३३         |
| <b>५८१७</b> –२७                         | ८ असंस्तृतनिर्विचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                | १५३४–३७      |
|                                         | तपोअसंस्तृत, ग्लानासंस्तृत, अध्वासंस्तृत ए त्रण        |              |
|                                         | प्रकारना असंस्तृतर्जुं खरूप, प्रायश्चित्त आदि          | ζ.           |
| <b>५८</b> २८                            | ९ असंस्तृतिविचिकित्ससूत्रनी व्याख्या                   | १५३७         |
|                                         |                                                        |              |
| ५८२९–६०                                 | उद्गारप्रकृत सूत्र १०                                  | १५३७–४५      |
|                                         | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओ वर्मन, गचरकुं वगेरे आन्या      |              |
|                                         | पछी थुंकी नाखे अने मोढुं साफ करी नाखे तो               |              |
| ٠                                       | रात्रिभोजनदोप न लागे                                   |              |
| ५८२९                                    | उहारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                     | १५३८         |
|                                         | उद्गारसूत्रनी व्याख्या                                 | १५३८         |
| ५८३०–३२                                 | भिक्षु आचार्य आदिने आश्री उद्गारविपयक प्राय-           |              |
|                                         | श्चित्त, दोपो अने अमात्य-बहुकतुं उदाहरण                | १५३८–३९      |
| ५८३३–४५                                 | <b>उद्गारनां</b> कारणो अने तद्विपयक विविध पदोने        |              |
|                                         | आश्री प्रायश्चित्तो अने प्रायश्चित्तना प्रस्तारनी रचना | '१५३९-४२     |
| ५८४६–५५                                 | उद्गारने छक्षी भोजन करवा विपयक विविध                   |              |
|                                         | आदेशो, कव्छीतुं दृष्टान्त अने शास्त्रकारने मान्य       |              |
| 5 ma 2 . ~                              | भोजननो आदेश                                            | १५४२–४४      |
| 4८ <b>५६–</b> ६०.                       | चद्गार गिलनविपयक अपवाद अने ते विषे रत्न-               | १५४४–४५      |
|                                         | विषिग्तुं दृष्टान्त                                    | 1700-03      |
| ५८६१–९६                                 | आहारविधिप्रकृत सूत्र ११                                | १५४६–५४      |
| ५८६१                                    | आहारविधिप्रकृतनो पूर्वसूत्र साये संयंघ                 | १५४६         |
| * *                                     | आहारविधिसूत्रनी व्याख्या                               | १५४६         |
|                                         | - ·                                                    |              |

| राधा            | निपय                                             | पत्र    |
|-----------------|--------------------------------------------------|---------|
|                 | प्राण, बीज, रज आदि पद्दोनी व्याख्या अने          |         |
| 7071 10         | आगन्तुक, तदुद्भव प्राणादिनुं खरूप                | १५४६–४७ |
|                 | आहारिविधिसूत्रनो अधिकार                          | १५४७    |
| ५८६७            | जे देशमां ओद्न, सत्तु, द्घि, पाणी बगेरे जीवादियी | _       |
|                 | संसक्त ज मळतां होय तेवा संसक्त देवमां जवानी      |         |
|                 | विचार फरवो, लां जवा माटे प्रयत्न करवो, ते        |         |
|                 | देश तरफ प्रयाण करवुं अने ते देशमां पहोंचबुं      |         |
| -               | आदिने छगतां प्रायश्चित्तो                        | १५४८    |
| 4646-68         | अग्निव, दुर्भिश्र आदि कारणे संसक्त देशमां नवुं   |         |
|                 | आदि याय तो जीवादिथी संसक्त ओदनादिने              |         |
| -               | छेवानो अने तेनी प्रतिछेखना फरवानो विधि, ते       |         |
|                 | प्रमाणे न करवायी छागता दोपो, अने ओइन             | ~       |
|                 | आदिमां रहेला प्राण आदिना पारिष्ठापननो विधि       | १५४८—५२ |
| ५८८५–९६         | जीवादिसंसक ओदनादिना प्रहण आदिविपयक               |         |
|                 | अपवाद अने यतनादि                                 | १५५२—५४ |
|                 |                                                  |         |
| युटर्७—प्र१     | पानकविधिप्रकृत सूत्र १२                          | १५५५—६० |
| ५८९७            | पानकविविष्रकृतनो पृर्वम्त्र साथे संयंघ           | . १५५५  |
|                 | पानकविधिसुचनी व्याख्या                           | १५५५    |
| 4696            | दक, दकरज, दकस्पर्शित आदि पदोनी व्याख्या          | १५५५    |
| 4699-4986       | पानकना-पाणीना ब्रह्णनो विधि, देने छनता           |         |
|                 | भांगाओ, तेना परिष्ठापननो विधि अने तद्विपयक       |         |
|                 | अपवाद वरोरे                                      | १५५५-६० |
|                 |                                                  |         |
| <b>५</b> ९१९–७५ | ब्रह्मरक्षाप्रकृत सूत्र १३-३६                    | १४६०-७८ |
|                 | १३-१४ इंद्रियस्त्र अने ओतःस्त्र                  | १५६०    |
| ५९१९            | ब्रह्मरख्नाप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संबंध        | १५६१    |
| • ,             | इंद्रियस्त्र अने श्रोतःस्त्रनी व्याख्या          | १५६१    |
| ५९२०–२८         | इंद्रियस्त्र अने श्रोतःस्त्रनी विस्तृत           | -       |
| • • •           | च्याख्या                                         | १५६१–६३ |

|          |                                                                                               | • •       |  |  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|
| गाया     | विषय                                                                                          | पत्र      |  |  |
|          | पंशु-पक्षिविपयक स्पर्शादियी संभवता दोषो,                                                      | -         |  |  |
| 7        | प्रायश्चित्त आदि                                                                              |           |  |  |
| ५०१२०–३४ | १५ एकाकिसूच                                                                                   | १५६३–६५   |  |  |
| , , ,    | निर्यन्थीओने एकछा रहेवुं कल्पे निह                                                            |           |  |  |
| 4978 -   | एकाकि आदि स्त्रोनो पूर्वस्त्र साथे सम्त्रन्य                                                  | १५६३      |  |  |
|          | एकाकिसूत्रनी व्याख्या                                                                         | १५६४      |  |  |
| ५९३०-३४  | एकली निर्प्रन्थीने प्रायश्चित्त, दोपो अने अपवादो                                              | १५६४–६५   |  |  |
| 6936-39  | १६ अचेल सूत्र अने नेनी व्याख्या                                                               | १५३५–६६   |  |  |
|          | निर्श्रन्थीने नम्न रहेवुं कल्पे नहि. नम्न निर्श्रन्थीने                                       |           |  |  |
|          | प्रायश्चित्त, दोषो, अपवाद आदि                                                                 |           |  |  |
| ६९४०-४३  | १७ अपात्र सूत्र अने तेनी व्याख्या                                                             | १५६६–६७   |  |  |
| 1        | निर्प्रनथीने पात्ररहित रहेवुं न कल्पे. निर्प्रनथीने                                           |           |  |  |
|          | पात्र नहि राखवाथी छागता दोपो, तद्विपयक                                                        |           |  |  |
| ***      | स्नुपातुं उदाहरण अने अपवाद                                                                    |           |  |  |
| ६६४४     | १८ व्युतसृष्टकाय सूत्र                                                                        | १५६७      |  |  |
|          | निर्यन्थीने काया वोसरावीने रहेवुं कल्पे नहि                                                   |           |  |  |
| ५९४५–५२  | १९ आतापना स्त्र                                                                               | १५६७–७०   |  |  |
|          | निर्श्रनथीने गाम, नगर आहिनी वहार आतापना                                                       |           |  |  |
| ~ ^      | छेवी कल्पे नहि                                                                                | Sh Sie    |  |  |
|          | आतापना सूत्रनी च्याख्या                                                                       | १५६७      |  |  |
| 4984-42  | जघन्य मध्यम एत्कृष्ट आतापनातुं खरूप अने<br>निर्प्रन्थीने योग्य आतापनानो प्रकार अने तेने योग्य |           |  |  |
|          | स्थान                                                                                         | १५६८-७०   |  |  |
| ६९५३–६४  | २०-३० स्थानायन, प्रतिमास्थिन,                                                                 |           |  |  |
|          | निपद्या, उत्कटुकासन, वीरासन,                                                                  |           |  |  |
|          | दंडासन, लगंडशायि, अवाङ्मुख,                                                                   |           |  |  |
|          | उत्तान, आम्रकुल अने एकपार्श्व-                                                                | 68.00 .00 |  |  |
|          | शायि सूत्र                                                                                    | १६७०-७३   |  |  |
|          | स्थानायतादि सूत्रोनी व्याख्या                                                                 | १५७०      |  |  |

| 57474ma       | रिपन                                              |                          |
|---------------|---------------------------------------------------|--------------------------|
| गाधा          |                                                   | पत्र                     |
| ५९५३–५६       | स्यानायन, प्रतिमाम्बिन आदि पद्दोनी च्याच्या, तेने |                          |
|               | छगवा दोया अने निर्वन्थाने योग्य स्थानामनी         | १५७०-७१                  |
| ६९५७—६४       | संवर्ताने म्यानावनादि म्यानासनोनो निषय करवा       |                          |
|               | विपयक शंटा-समायान                                 | १५७२–७३                  |
| 8656-68       | ३१ आकुंचनपट सृत्र                                 | \$6.03-08                |
|               | निर्यन्थीने आकुंचनपट्ट राजवी अने तेनी उपयोग       |                          |
|               | फरवो फ्रन्ये नहि                                  | •                        |
| 49 ह ५        | आईचनपट्टादिसुत्रोना पूर्वसूत्र साथ संत्र्य        | १५७३                     |
|               | आईंचनपट्ट स्त्रनी च्याल्या                        | ·                        |
| ५९६६–६८       | निर्मर्ग्याने आङंचनपट्ट राखवार्था छागवा दोषो, तेन | १५७४                     |
|               | छनती यतना अने अपयाद                               |                          |
|               |                                                   | १५७४                     |
|               | ३९ सावअय आमनसूत्र अने व्यान्या                    | <b>१५:५५</b>             |
|               | निर्प्रन्यीओने मायश्रय आसन उपर वेसर्त्र सुर्त्र   |                          |
| 6000 000      | करमें नहि                                         |                          |
| ५६६६–७३       | ३३ सविपाण पीठफलक स्ञ                              | १५७५- <b>७</b> इ         |
|               | निर्प्रन्थीश्राने स्विपाण पीठफळक उपर वेसुई सुई    |                          |
|               | यगेरे ऋत्ये निह                                   |                          |
|               | मुविषाण पीटफरङ सूत्रनी व्याख्या                   | Statesa                  |
| 4969-63       | निर्मन्त्रीओने सवियाग पीछफ्छरूने आश्री छागवा      | १५७५                     |
|               | दोषा                                              | Ø 1                      |
| <b>ं</b> ंलड़ | ३५ सञ्चालाबु सूत्र अने व्याख्या                   | १५७६                     |
|               | नियनधीओंने नाल्युक अलाबुपात्र राज्युं बनोरे       | કુ <i>ર્વા છે ના</i> કહે |
|               | कर्ने नहि                                         |                          |
| દ્વાળ્યું     | •                                                 |                          |
|               | ३५ सधूनपात्रकेसरिका सूत्र                         | <b>१५७</b> 5             |
| ६०७६          | निर्यन्थीओए दण्डयुक्त पात्रकेसरिका न रान्वर्वा    |                          |
| , 10%         | <sup>३६</sup> दासद्ग्रहक सूत्र अने स्याल्या       | 26-69-58                 |
| ,             | नियन्याञ्चान दावद्ण्डक एटले पार्याकरण             | 1 1-9-00                 |
|               | रात्यबुं कृत्ये नहि                               |                          |

| गाथा           | विषय                                                                 | पत्र    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>९९७६–९६</b> | मोकप्रकृत सूत्र ३७                                                   | १५७८-८३ |
| <b>५९७</b> ६   | मोकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                                    | १५७८    |
|                | ३७ मोकसूत्रनी व्याख्या                                               | १५७८    |
| ५९७७-९६        | मोकसूत्रनी विस्तृत च्याख्या                                          | १५७८–८३ |
|                | [ गाया ५९८७-८८ देवीनुं उदाहरण ]                                      | ,       |
|                |                                                                      | •       |
| ४९९७-६०३       | २ परिवासितप्रकृत सूत्र ३८-४०                                         | १५८३–९१ |
| ५१९७-६०१२      | ३८ परिवासित आहार सूच                                                 | १५८३-८७ |
| •              | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने रात्रिमां राखी मूकेलो आहार                 |         |
|                | कल्पे नहि                                                            |         |
| 4996           | परिवासितप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथै सम्बन्ध                             | १५८३    |
|                | परिवासित आहार सूत्रनी व्याख्या                                       | , १५८४  |
| 4996 ' '       | परिवासिताहारजं खरूप                                                  | १५८४    |
| ५९९९–६००४      | अञ्चनादि चार प्रकारना आहारनुं अने अनाहारनुं                          |         |
| <i>i'</i>      | स्रहर                                                                | १५८४-८५ |
| ६००५–१२        | परिवासित आहार अने अनाहार विपयक दोपोर्नु                              |         |
|                | वर्णन, अपवादादि                                                      | १५८५-८७ |
| ६०१३२४         | ३९ आलेपन सूत्र                                                       | १५८७-८९ |
| :              | निर्यन्थ-निर्यन्थीओने परिवासित आलेपनद्रव्यनो<br>उपयोग करवो कल्पे निह |         |
| ६०१३-१४        | थालेपनसूत्रनो पूर्वसूत्र साथे संबंध                                  | १५८७    |
| a company      | आपलेनसूत्रनी न्याख्या                                                | १५८७    |
| ६०१५-१७        | आलेपनसूत्र अने म्रक्षणसूत्रना पौर्वापर्य विपयक                       |         |
|                | शंका-समाधान                                                          | १५८८    |
| ६०१९–२४        | आलेपनने परिवासित राखवाधी लागता द्वोपो अने                            |         |
|                | प्रायश्चित्त                                                         | १५८८-८९ |
| ६०२५-३३        | ४० ब्रक्षण सूत्र                                                     | 8466-68 |
|                | निर्प्रन्थ-निर्प्रन्थीओने परिवासित तैल आदि वडे                       |         |
|                | अभ्यंगन वगेरे करवुं न कस्पे                                          |         |

| गाया                         | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त्पत्र                                                  |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>ફ0ર4</b> - *;             | म्रक्षणसूत्रनो पूर्वसृत्र साथे संवंध                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १५९०                                                    |
| •                            | म्रक्षण सूत्रनी न्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५९०                                                    |
| ६०२६–३२                      | परिवासित मक्षणने लगतां प्रायिश्वत्तो, दोपो अने                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |
| f -                          | यतनादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3490-98                                                 |
| ६०३३–४६                      | व्यवहारप्रकृत सूत्र ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १५९२–९५                                                 |
| r ,                          | परिहारकल्पस्थित भिक्षुने योग्य व्यवहार-प्रायश्चित्त                                                                                                                                                                                                                                                                        | . ~                                                     |
| ६०३३                         | व्यवहारप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे संवंध                                                                                                                                                                                                                                                                                      | १५९२                                                    |
|                              | ४१ व्यवहार सूत्रनी व्याख्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ે १५९૨                                                  |
| ६०३४-४६                      | परिहारकल्पस्थित भिक्षुना कारणिक अतिक्रमादि                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |
|                              | अने तेने छगतां प्रायुश्चित्तादि                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 91,00.01                                                |
| _                            | जन तम लगता श्राप्राश्चताार्                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १५९२–९५                                                 |
| -                            | जन यन छनता त्रापाञ्चलाद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (4)4-17                                                 |
| <b>६०४७–५९</b>               | पुंठाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | १५९५-९९                                                 |
| ફું <b>૦</b> ૪૭ <u>ં</u> –૫૧ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |
| <b>६०४७–५९</b><br>६०४७       | पुंठाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |
|                              | पुळाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२<br>निर्मन्थीओने पुलाकमक लेखं कल्पे निर्ह                                                                                                                                                                                                                                                          | 8484-88                                                 |
|                              | पुंठाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२<br>निर्मन्थीओने पुलाकमक छेद्धं कल्पे निह<br>पुलाकमकप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                              | <b>१५९५-९९</b><br>१५९५                                  |
| ६୦୪७                         | पुलाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२ निर्मन्थीओने पुलाकभक्त लेवुं कल्पे निर्ह पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनो व्याख्या धान्यपुलाक, गंधपुलाक अने रसपुलाक एम त्रण प्रकारतं पुलाकभक्त, तेवुं स्तरूप अने तेमने पुलाक                                                 | <b>१५९५-९९</b><br>१५९५                                  |
| ६०४७<br>६०४८-५०              | पुलाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२ निर्मन्थीओने पुलाकभक्त लेवुं कल्पे निर्ह पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनो व्याख्या धान्यपुलाक, गंधपुलाक अने रसपुलाक एम त्रण प्रकारतं पुलाकभक्त, तेतुं स्वरूप अने तेमने पुलाक तरीके ओळखाववातुं कारण                           | <b>१५९५-९९</b><br>१५९५                                  |
| ६०४७<br>६०४८–५०<br>६०५१–५८   | पुलाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२ निर्मन्थीओने पुलाकभक्त लेवुं कल्पे निह् पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सन्वन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सन्वन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनी व्याख्या धान्यपुलाक, गंधपुलाक अने रसपुलाक एम त्रण भकारतुं पुलाकभक्त, तेतुं सहस्य अने तेमने पुलाक तरीके ओळसाववातुं कारण पुलाकभक्तविपयक दोपोनुं वर्णन | <b>१५९५-९९</b><br>१५९५<br><b>१५९</b> ६                  |
| ६०४७<br>६०४८-५०              | पुलाकभक्तप्रकृत सूत्र ४२ निर्मन्थीओने पुलाकभक्त लेवुं कल्पे निर्ह पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनो पूर्वसूत्र साथे सम्बन्ध पुलाकभक्तप्रकृतनो व्याख्या धान्यपुलाक, गंधपुलाक अने रसपुलाक एम त्रण प्रकारतं पुलाकभक्त, तेतुं स्वरूप अने तेमने पुलाक तरीके ओळखाववातुं कारण                           | <b>१५९५-९९</b><br>१५९५<br><b>१५९</b> ६<br>१५ <b>९</b> ६ |

# पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्तयुपेतं बृह्धत्य कल्पसूत्रम् ।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम् । आचार्यश्रीमलयगिरिपादविरचितयाऽर्घपीठिकावृत्त्या तपाश्रीक्षेमकीर्त्या-चार्यवरानुसन्धितया श्रेपसमश्रवृत्त्या समलङ्कृतम् ।

चतुर्थ-पश्चमाबुद्देशकौ।

॥ व्हस्य॥ वृहत्करुपसूत्र-पञ्चमविभागस्य शुद्धिपत्रम्

|        |        | - CO               |                      |
|--------|--------|--------------------|----------------------|
| पत्रम् | पङ्किः | अशुद्धम्           | गुद्धम्              |
| १३१८   | १०     | अम्हेदाणि          | अम्हे दाणि           |
| १३८८   | २३     | चुग्गाहिया,        | <b>बुग्गाहिया</b>    |
| १८१८   | २४     | 8388               | <b>५३</b> ११         |
| १८३३   | ९      | ५६९६               | <b>५३९६</b>          |
| १४३३   | २७     | बहुरोगे            | वहुरोगी              |
| \$888  | २६     | <b>५५६३</b>        | ५४६३                 |
| १४५३   | १७     | वतवची              | <b>यव</b> ऽयत्तो     |
| १४९३   | २३     | परिहीणो            | परिहीनो              |
| १४९८   | १ृ६    | थ य प्र क          | अय वि वि प्र क       |
| १५५५   | १३     | वनस्यतिकायाः       | वनस्पतिकायः          |
| १५८०   | ३०     | <b>न्युरस</b> जर्न | <b>व्युत्सर्निनं</b> |
| १५८५   | 9      | -तीयं चिंदुम्मि    | -तोयंधिदुर्मिम       |



#### ॥ श्रीमद्विजयानन्दस्र्रिवरेभ्यो नमः॥

## पूज्यश्रीभद्रबाहुस्वामिविनिर्मितस्वोपज्ञनिर्युत्तयुपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितम् । तपाश्रीक्षेमकीर्त्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम् ।

## चतुर्थ उद्देशः ।

च्याल्यातस्तृतीय उद्देशकः, सम्प्रति चतुर्थ आरम्यते । तस्य चेदमादिस्त्रम्— तओ अणुग्घाइया पन्नत्ता, तं जहा—हत्थकममं करे-माणे, मेहुणं, पडिसेवमाणे, राईभोयणं भुंज-माणे १॥

अथास्य सूत्रस्य कः सम्बन्धः ! इति चिन्तायां सम्बन्धविधिमेव तावदुपदर्शयति— सुत्ते सुत्तं वज्झति, अंतिमपुष्फे व वर्ज्झती तंत् । इय सुत्तातो क्षेत्रं, गहंति अत्थातों सुत्तं वा ॥ ४८७७ ॥

इह सम्बन्धोऽनेकधा भवति—यथा पुष्पेषु प्रथ्यमानेषु यदा 'स्त्रम्' तन्तुनिष्ठितो भवति तदा तत्रैव सूत्रेऽपरं सूत्रं वध्यते, अन्तिमपुष्पे वा तन्तुर्वध्यते, बद्धा च पुष्पाणि प्रथ्यन्ते; एवं यिसात्रन्तिमसूत्रे उद्देशको निष्ठितो भवति ततः स्त्रादपरस्योद्देशकस्य यद् आद्यं स्त्रं तद् 10 यदि सदशाधिकारिकं भवति तदा स्त्रात् सूत्रं प्रभन्तीत्युच्यते । कापि पुनरर्थादपरस्त्रं सम्बध्यते । वाशब्दोपादानात् काष्यर्थोदर्थस्य सम्बन्धः क्रियते ॥ ४८७७ ॥

तत्रार्थात् सूत्रसम्बन्धं तावद् दर्शयति--

घोसो ति गोउलं ति य, एगई तत्थ संवसं कोई। विरादिविधियतण्, मा कम्मं कुल आरंभो॥ ४८७८॥

15

१ °ज्सते तं° तामा ।। २ सुत्तं, अत्थातो वा भवे सुत्तं मो ० डे० ॥ ३ °कारकं डे० ॥ ४ °परं स्° भा ॰ कां ॰ ॥ ५ स्तीरादिपीणियतणू तामा ॰ ॥ नृ•ु१६५

घोष इति गोक्किमिति चेकार्थस् । तत्र तृतीयोद्देशकान्त्यस्त्राभिहितचरुक्षेत्रद्वारावसगयाते गोक्कि सवसन् कश्चित् माद्यः 'क्षीरादिश्चेहितनतुः' प्रचुरदुग्य-द्रध्याद्युपचितग्ररीरो मोहोद्भवेन मा इस्तकमें कुर्यात्, ≁ा उपलक्षणितस्, तेन ▶ मा वा मशुनं प्रतिसेवेत, अतन्त्रद्वारणार्थमा-दिस्त्रस्यारम्मः कियते ॥ १८७८ ॥ अथ स्त्रात् स्त्रसम्बन्धमाह—

हेट्ठाऽणंतरमुत्ते, ब्रुत्तमणुग्वाह्यं तु पच्छितं । तेण च सह संबंधो, एसो संदद्धओ णामं ॥ ४८७९ ॥

तृतीयोद्देशके यद्यमादन्त्यम्त्रं तस्य 'अनन्तरस्त्रे' राघकान्ये यो विहिभिक्षाचयी गन्तां रलनीं तत्रेव विहरावसति तस्यानुद्धातिकं प्रायिश्वतं साक्षादेवोक्तम्, अत्रापि तदेवानुद्धातिकं साक्षादेव स्त्रेणाभिधीयते, एवं 'तेन वा' राघकस्त्रेण नमं 'सन्द्रष्टको नाम' महस्रपूर्वापरस्त्र-10 द्वयसन्देशक्रमृहीन इव मम्बन्धो मवति ॥ २८७९॥ अथान्याचार्यपरिपाठ्या सम्बन्धमेनाह—

> उविचयमंसा वितयानिवासिणो मा करेख करकम्मं । इति मुत्ते आरंभो, आइछपदं च मृएइ ॥ ४८८० ॥ तह वि य अठायमाण, निरिक्खमाईमु होइ मेहुनं । निसिमत्तं गिरिजणो, अरुणमिम व दुद्धमाईयं ॥ ४८८१ ॥

15 त्रजिकानिवासिनः सन्तः साधव टपचितमांगाः सञ्जाताः करकमें मा कार्षुरिति प्रस्तुनस्-त्रविषय व्यारम्मः । अँगं च सम्बन्धः "हत्यकम्मं करेमाणे" इतिङक्षणं व्यत्राद्यपदं सूच-यति ॥ १८८० ॥

'तथापि' करकर्मणाऽप्यतिष्ठति परिणामे तिरश्चादिषु मेर्थुनमितसेवनमिप कदाचिद् मवेद् इति द्वितीयपदस्चा । त्रजिकायां च गिरियज्ञादे। सायाइसङ्घट्यां निद्यमक्तं मितसेवेत 20 घरणोदयवेद्ययां वा दुग्वादिकं गृहीयादिति तृनीयपदस्चा ॥ १८८१ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याग्या—'त्रयः' त्रिमद्वयाकाः 'अनुद्वातिकाः' उद्वातो नाम— "अद्वेण छित्रसेसं" (गा० ) इत्यादिविधिना मागपातः सान्तरदानं वा उद्वातः, स विद्यते येषु ते उद्वातिकाः, तिष्ठपरीता अनुद्वातिकाः 'प्रज्ञसाः' तीर्थकरादिमिः प्रकृपिताः । 'तद्यथा' इत्युपपदर्शनार्थः । इन्ति इसति वा मुखमाद्वत्यानेनेति इम्तः—द्यर्रारेकदेशो निव्नपा-25 ऽज्ञानादिसमर्थः, तेन यन् कमे क्रियते तद् इम्त्रक्रमें, तन् कुर्यन् । तथा स्वी-पुंमयुग्मं मिश्चन-मुच्यते, तस्य भावः कमं वा मशुनम्, नत् प्रतिसेवमानः । तथा रात्रो मोजनम्—अञ्चनादिकं मुज्ञानः । एष स्वार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविक्तरमाह—

एकस्स ऊ अभावे, कनो निर्ग नेण एकगस्सव । णिक्नेवेवं काऊणं, णिष्कनी होड तिण्हं तु ॥ ४८८२ ॥

हह त्रयाणां महारा प्रथमतो वक्तव्या । तंत्रेकस्यामांच कृतस्त्रिकं सम्मर्वति ? तेन कारणेन १ प ए एतरन्त्रांन पाठ मा० द्या० शक्ति ॥ २ एस्रो संदंसको णाम तामा० । एस्रो च सदहृत्रो भणित्रो द्या० ॥ ३ °चर्यागत भा० गो० ॥ ४ अमुं च सम्बन्धं "ह° मा० ॥ ५ ° शुनं प्रतिसेवत इति हि भा० ॥ ६ °स्तरः—एक ° द्या० ॥ ७ °चति ? अतः प्र० भा० हो० ॥

प्रथमत एकस्यैव निक्षेपं कृत्वा ततस्त्रयाणां निक्षेपस्य निष्पत्तिः कर्त्तव्या भवति ॥ ४८८२ ॥ यथाप्रतिज्ञातमेव करोति—

नामं ठवणा द्विए, मातुगपद संगहेकए चेव । पज्जव भावे य तहा, सत्तेएकेकगा होंति ॥ ४८८३ ॥

नामैककं स्थापनैककं द्रज्येककं मातृकापदैककं सङ्ग्रहेककं पर्यवैककं भावेककम् । एतानि इ सप्तेककानि भवन्ति ॥ ४८८३ ॥

तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णे । द्रव्यैककं पुनर्ज्ञशरीर-मव्यगरीरव्यतिरिक्तमांह—

दच्वे तिविहं मादुकपदिम उप्पण्ण-भूय-विगतादी।

सालि चि व गामी चि व, संघी चि व संगहेकं तु ॥ ४८८४ ॥

'द्रैन्ये' द्रव्यविषयं एककं त्रिविधम्, तद्यथा—सचित्तमचित्तं मिश्रं च । सचित्तं पुनरिष 10 द्विपद-चतुष्पदा-ऽपदमेदात् त्रिधा । तत्र द्विपदैककं एकः पुरुपः, चतुष्पदैककं एकोऽध एको हस्ती, अपदैककं एको वृक्ष इत्यादि । अचित्तककं एकः परमाणुः एकमाभरणम् । मिश्रेककं सालङ्कार एकः पुरुपः । मानुकापदे तु चिन्त्यमाने एककं उत्पन्न-मृत-विगतादिकम्, "उप्पन्ने इ वा, विगते इ वा, धुवे इ वा" इत्यस्य पदत्रयस्येकतरिमत्यर्थः । आदिश्चन्दाद् अकाराध-क्षरात्मिकाया वा मानुकाया एकतरं पदम् । सङ्गहैककं वहुत्वेऽप्येकवचनाभिष्टेयम्, यथा— 15 शालिरिति वा प्राम इति वा सङ्घ इति वा ॥ ४८८४ ॥ अथ पर्यायेककादीनि दर्शयति—

दुविकप्पं पञ्जापः, आदिष्टं जण्ण-देवदत्तो ति । अणादिष्टं एको ति य, पसत्थमियरं च भावम्मि ॥ ४८८५ ॥

पर्यायेककं 'द्वितिकल्पं' द्विप्रकारम्, तद्यथा—आदिष्टमनादिष्टं च, विशेपरूपं सामान्य-रूपं चेत्यर्थः । तत्रादिष्टं यज्ञदत्तो देवदत्त इत्यादि, अनादिष्टमेकः कोऽपि मनुष्य इत्यादि । 20 अथवा पर्यायेककं वर्णादीनामन्यतम एकः पर्यायः । मावेककं द्विधा—आगमतो नोआगम-तश्च । आगमतो ज्ञाता उपयुक्तः । नोआगमतः प्रशर्क्तम् 'इत्तरच' अप्रशस्तमिति द्विधा । प्रशस्तमोपशमिकादीनामेकतरो मावः, अप्रशस्तमोदियको मावः । अत्राप्रशस्तभावेककेनाधि-कारः, हस्तकर्मादीनामप्रशस्तभावोदयादेव सम्भवात् ॥ ४८८५ ॥ अध 'त्रिकस्य निक्षेपे कृते द्विकनिक्षेपः कृत एव भवति' इति मन्यमानिक्षकनिक्षेपज्ञापनार्थमिदमाह—

नामं ठवणा द्विए, खेत्ते काले य गणण भावे य ।
एसो उ खल्ज तिगस्सा, निक्खेवो होइ सत्तविहो ॥ ४८८६ ॥
नामत्रिकं खापनात्रिकं द्रव्यत्रिकं क्षेत्रत्रिकं कालित्रकं गणनात्रिकं भावित्रकं चेति । एप
खल्ज त्रिकस्य निक्षेपः सप्तविधो भवति ॥ ४८८६ ॥
नाम-स्थापनात्रिके गतार्थे । द्रव्यत्रिकं ज्ञ-भव्यगरीरव्यतिरिक्तं ज्ञापयति—

१ द्रव्येककं त्रिविधम्—सचि<sup>२</sup> भा॰ कां॰॥ २ °त् त्रेधा मा॰॥ ३ °पर्देककं तु उत्प<sup>०</sup> भा॰ का॰॥ ४ हिधा—आदि<sup>२</sup> भा॰ का॰॥ ५ °मान्यं चे<sup>२</sup> का॰॥ ६ °स्तमप्रशस्त चेति क्वि° भा॰ कां॰॥

द्व्ये सचित्तादी, सचित्तं तत्थ होइ तिविहं तु । दुषय चतुष्पद् अपदं, पस्त्रणा तस्स कायव्या ॥ ४८८७ ॥

द्रव्यत्रिकं सचिता-ऽचित्त-मिश्रमेटात् त्रिया । तत्र सचित्रिकं भ्यंस्त्रितियं भवति । तयथा—द्विपद्त्रिकं चतुष्पटत्रिकं अपद्त्रिकम् । तस्य च सप्रमेटस्यापि परूपणा कर्त्तव्या । इसा च यथा सचित्रकस्य कृता तथत्रावगन्तव्या ॥ १८८७ ॥

परमाणुमादियं खढ, अचित्तं मीसगं च मालादी । तिपदेम तदोगार्द, तिण्णि व छोगा उ ग्रेत्तम्मि ॥ ४८८८ ॥

परमाणुत्रयम्, आदिशब्दाद् हिमदेशिकत्रयं यावदनन्तपदेशिकत्रयम्, एतद्चिचित्रिकं द्रष्टव्यम् । मिश्रत्रिकं तु मालात्रयं मन्तव्यम् , नत्र हि पुष्पाणि सचिचानि स्त्रमचिचमिति कृत्वा । 10 आदिश्रहणेन सालद्वारपुरुपत्रयमित्यादि गृह्यते । क्षेत्रत्रयम्—त्रय आकाशपदेशाः, ''तदोगाहं'' ति तेषु वा—त्रिषु आकाशपदेशेषु अवगाढं द्रत्यं क्षेत्रत्रयम् , 'त्रयो वा लोकाः' अयोलोकनित्रिंगलोकोक्तिकेलिकोक्तिकेलिक अत्रत्रयमुच्यते ॥ १८८८ ॥

तिसमय तिहितिगं वा, कालतिगं तीयमातिणो चेव । भावे पसत्थमितरं, एकेकं तत्थ तिविहं तु ॥ ४८८९ ॥

16 काल्त्रयं त्रयः समयाः, "तद्वितिगं व'' चि त्रिसमयस्थितिकं वा द्रव्यं काल्त्रयस्, श्रयवा अतीता-ऽनागत-वर्तमानकाला एव काल्त्रयम् । मावत्रयं प्रश्नन्तम् 'इत्तरद्' अपशस्तं चेति द्विषा । पुनरेकेकं त्रिविषम् । तत्र ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति प्रश्नन्तम्, मिथ्यात्वमज्ञानमित्र- तिश्चेत्यपश्चम् । अविरतिरिष हस्त्रकमं-मेश्चन-रात्रिमक्तप्रतिसेवामेवादिह प्रस्तावे त्रिविषा । अत्र चानयेवाधिकारः ॥४८८९॥ व्याख्यातं त्रय इति पदम् । अथानुद्धातिकपदं व्याख्यातुमाह—

उन्यातमणुग्याते, निक्खेत्री छिन्त्रहो उ कायच्त्री । नामं ठत्रणा द्विए, ग्वेत्ते काले य भावे य ॥ ४८९० ॥

इह इस्रत्याद् दीर्घत्यवद् उद्घातिकाउनुद्धातिकस्य प्रसिद्धिरिति कृत्या द्वयोरप्युद्धातिका-ऽनु-द्धातिकयोः पद्विधो निक्षेपः कर्चत्र्यः । नद्यथा—नामनि स्थापनायां द्रव्ये क्षेत्रे काले मावे चेति ॥४८९०॥ तत्र नाम-स्थापने गतार्थं । द्रव्यादिविषयमुद्धातिकमनुद्धातिकं च दर्शयति—

उग्वायमणुग्वाया, दृष्विम्म हलिह्राग-किमिरागा । रोचिम्म कण्ह्भृमी, पत्थग्भृमी य हलमादी ॥ ४८९१ ॥

'व्रच्ये' द्रच्यन उद्घातिको हरिद्रारागः, सुन्तेनेवापनेतुं श्वत्यत्वान्; अनुद्धातिकः कृमि-रागः, अपनेतुमशक्यत्वात्। क्षेत्रन उद्धातिकं कृष्णमृमम्, अनुद्धातिका मन्तरमृमिः। कृतः ! इत्याह—''हल्मादि'' ति हल-कृलिकादिभिः कृष्णमृगमुद्धातिवतुं—क्षोदियनुं शक्यम्, प्रस्तर-30 मृमिरशक्या ॥ १८९१ ॥ तथा—

### कालम्मि संतर णिरंतरं तु समयो य होत्रऽणुग्वातो ।

१ °यिक्रिधा भ° कां ॥ २ चाविरत्याऽधि भाग कां । "एव श्रीनग्रंए श्रहियारी" इति चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥ ३ °तियितुं शक्यम्, न प्रस्तरभृतिः ॥ ४८९१ ॥ कारः कां ॥

भन्त्रस्स अह पयडी, उग्घातिमं एतरा इयरे ॥ ४८९२ ॥

कालत उद्घातिकं सान्तरं प्रायिधित्तस दानम्, अनुद्वातिकं निरन्तरदानम् । तुशव्दाद् लघुमासादिकमुद्धातिकम्, गुरुमासादिकमनुद्धातिकम् । अथवा कालतः समयोऽनुद्धातिको भवति, खण्डशः कर्त्तुमशक्यत्वात् ; आविलकादय उद्घातिकाः, खण्डियतुं शक्यत्वात् । भावत उद्घातिका भव्यस्याष्टो कर्मशक्ततयः, उद्घातियतुं शक्यत्वात् । 'इतरस्य' अभव्यस्य सत्कात्ता ऽ एव 'इतराः' अनुद्धातिकाः ॥ ४८९२ ॥ कुतः ? इति चेद् उच्यते—

जेण खबणं करिस्सति, कम्माणं तारिसो अमन्वस्स । ण य उप्पज्जइ भावो, इति भावो तस्सऽणुग्वातो ॥ ४८९३ ॥

'येन' शुमाध्यवसायेन 'कर्मणां' ज्ञानावरणादीनां क्षपणमसौ करिप्यति स ताहशो भावोऽ-भन्यस्य कदाचिविष नोत्पद्यते इत्यतस्तस्य भावोऽनुद्धातः, कर्मणामुद्धातं कर्तुमसमर्थः, अत एव 10 तस्य कर्माणि अनुद्धातिकानि भण्यन्ते । अत्र च प्रायश्चितानुद्धातिकेनाधिकारः ॥ १८९३ ॥

तच कुत्र भवति ? इत्याह—

हत्थे य कम्म मेहुण, रातीभत्ते य हॉतऽणुग्वाता । एतेसिं तु पदाणं, पत्तेय परुवणं चोच्छं ॥ ४८९४ ॥

हस्तकर्मकरणे मैथुनसेवने रात्रिमक्ते, एतेषु त्रिषु स्त्रोक्तपदेषु 'अनुद्धातिकानि' गुरुकाणि 15 प्रायिश्वत्तानि भवन्ति । तत्र हस्तकर्मणि मासगुरुकम्, मैथुन-रात्रिमक्तयोश्चतुर्गुरुकाः । एतच प्रायिश्चतं यदा यत्र स्थाने भवति तत् पुरस्ताद् व्यक्तीकरिष्यते । अथ 'एतेषा' हस्तकर्मोदीनां त्रयाणामपि पदानां 'प्रत्येकं' पृथक् पृथक् प्रक्ष्पणां वैक्षे ॥ १८९१ ॥

यथाप्रतिज्ञातमेव निर्वाहियतुकामो हस्तकर्मप्ररूपणां तावदाह—

नामं ठवणाहत्थो, दन्त्रहत्यो च भावहत्यो च । दुविहो च दन्त्रहत्यो, मूलगुणे उत्तरगुणे च ॥ ४८९५ ॥

20

नामहस्तः स्थापनाहस्तो द्रव्यहस्तो मावहस्त्रश्चेति चतुर्घो हस्तः । तत्र नाम-स्थापनाहस्तो गतार्थो । द्रव्यहस्तो ज्ञगरीर-भव्यगरीरव्यतिरिक्तो द्विविघो भवति, तद्यथा—मृलगुणनिर्वितित उत्तरगुणनिर्वितितश्च । तत्र यो जीवविष्ठमुक्तस्य गरीरस्य हस्तः स मृतस्य—जीवस्य गुणेन—पयोगेण निर्वितित इति मृलगुणनिर्वितितः, यस्तु काष्ठ-चित्र-लेप्यक्रमीदिपु हस्तः स उत्तर-25 गुणनिर्वितित उच्यते ॥ ४८९५ ॥ अथ भावहस्त्रमाह—

जीवो उ भावहत्थो, णेयन्वो होइ कम्मसंजुत्तो । वितियो वि य आदसो, जो तस्स विजाणश्रो पुरिमो ॥ ४८९६ ॥

च "नीवो" ति विभक्तिन्यत्ययाद् रू यो जीवस्य हन्तः 'कर्मसंयुक्तः' आदान-निद्देपादि-क्रियायुक्तः स नोआगमतो भावहँस्त उच्यते । द्वितीयोऽपि चात्रादेशः समिख—यः 'तस्य' ३० हस्तस्य 'विज्ञायकः' तद्दुपयुक्तः पुरुषः सोऽपि माबहसः, आगमत इत्यर्थः । अत्र नोआगमतो

१ ताटी॰ मो॰ रे॰ विनाडन्यत्र—चक्ष्ये ॥ ४८९४ ॥ तद्यथा—नामं का॰ ॥ २ ००० एत॰ दम्तर्गतः पाठ. मा॰ नास्ति ॥ ३ °हस्तो श्वातव्यः । हि॰ क्षं० ॥

20

25

20

भावहस्तेनाधिकारः ॥ ४८९६ ॥ ष्यथं कर्मपदं व्याचष्टे—

नामं ठवणाक्रमं, दन्वक्रमं च भावक्रमं च ।

द्व्यस्मि तुण्यद्सिता, अधिकारी भावकम्मेणं ॥ ४८९७ ॥

नामकर्म खापनाकर्म द्रव्यकर्म भावकर्म चेति चतुर्वा कर्मणो निक्षेपः । तत्र नाम-स्थापने क्षुण्णे । द्रव्यकर्म ज्ञशरीर-भव्यशरीरव्यतिरिक्तं तुत्रणं वा दिशकानां वन्धनं वा, उपल्रक्षण-मिदम्, तेन कुम्भकार-रथकारादिगतमपि द्रव्यकर्म मन्तव्यम् । यद्वा व्यतिरिक्तं द्रव्यकर्म द्विधा—कर्मद्रव्यं नोकर्मद्रव्यं च । कर्मद्रव्यं ज्ञानावरणादिकर्मपर्यायमनापन्नाः कर्मवर्गणापुद्रलाः, यद्वा यद् ज्ञानावरणादिकं कर्म वद्धं न तावदुद्रयमागच्छति तत् कर्मद्रव्यम् । नोकर्मद्रव्यं आकुखन प्रसारणोत्थेपणा-ऽवक्षेपण-गमनमेदात् पद्यधा । भावकर्म द्विधा—आगमतो १० नोआगमतथ्य । आगमतः कर्मपदार्थज्ञाता उपयुक्तः, नोआगमतोऽप्रविधो ज्ञानावरणादिकर्मणामुद्रयः । एपां मध्येऽत्र कतमेनाधिकारः १ इति चेद् अत आह—अधिकारोऽत्र 'मावकर्मणा' मोहोदयलक्षणेन । शेपास्तु जिप्यमतिव्युत्पादनार्थं प्ररूपिताः । ततो भावहस्तेन यत् कर्म क्रियते तद् हस्तकर्म भण्यते इति प्रक्रमः ॥ १८९७ ॥ अथ भावकर्मेव व्याचिख्यासुराह—

दृविहं च भावकम्मं, असंकिलिहं च संकिलिहं च।

उप्पं तु संकिलिई, असंकिलिई तु वोच्छामि ॥ ४८९८ ॥

द्विविधं च भावकर्म, तद्यया—असिक्वंधं च सिक्वंधं च । चगव्दे। खगतानेक मेदस्चकी । तत्र सिक्वंधं 'स्थाप्यं' पश्चाद् वक्ष्यते । असिक्वंधं तु साम्प्रतमेव वक्ष्यामि ॥ ४८९८ ॥ यथाप्रतिज्ञातमेव प्रमाणयति—

छेदणे भेयणे चेव, घंसणे पीसणे तहा।

अभिवाते सिणेहे य, काये खारे ति यावरे ॥ ४८९९ ॥

छेदनं मेदनं चैव घर्पणं पेपणं तथा अभिघातः सेहश्च कायः क्षार इति चापरः । एवमसं-क्षिप्टस्य कर्मणोऽधो मेदा भवन्ति ॥ ४८९९ ॥ एतानि च छेदनादीनि छुपिरे वा कुर्याद-शुपिरे वा । पुनरेकैकं शुपिरच्छेदनादि द्विधा । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

एकेकं तं दुविहं, अणंतर परंपरं च णायन्तं।

अहाऽणहा य पुणी, होति अणहाय मासलहुं ॥ ४९०० ॥

यदगुपिरस्य गुपिरस्य वा छेदनं तदेकैकं द्विविधम्—अनन्तरं परम्परं च ज्ञातव्यम् । पुनरेकैकं द्विधा—अर्थादनर्थोच, सार्थकं निरर्थकं चेत्यर्थः । अनर्थकं छेदनादिकं कुर्वतो मासल्छ, असामाचारीनिष्पन्नमिति मावः ॥ ४९००॥

कथं पुनः छेदनमनन्तरं परम्परं वा सम्भवति ! इत्याह-

नह-दंतादि अणंतर, पिप्पछमादी परंपरे आणा । छप्पह्गादि असंजर्मे, छेदे परिताचणातीया ॥ ४९०१ ॥

नर्खर्दन्तैः आदिग्रहणात् पादेन वा यत् छिद्यते तदनन्तरं छेदनमुच्यते । पिष्परुकेन आदिग्रहणात् पाइछक-छुरिका-कुटारादिभिर्यत् छिद्यते तत् परम्परच्छेदनम् । एवमनन्तरं पर- म्परं वा छिन्दता तीर्थंकर-गणधराणामाज्ञामङ्गः कृतो भवति । तं छिन्दन्तं दृष्ट्वाऽन्येऽिष छिन्दिन्त इत्यनवस्था । 'एते तिष्ठन्तश्चेदनादिकं सिद्धरं कुर्वृन्ति न स्वाध्यायम्' एवं श्रच्या-तरादो चिन्तयित मिथ्यात्वम् । विराधना द्विविधा—संयमे आत्मिन च । तत्र वस्नादौ छिद्यमाने पद्पदिकादयो यद् विनाशमश्चवैते सोऽसंयमः, संयमिवृराधनेत्यर्थः । अथ छेदनं कुर्वतो हस्तस्य पादस्य वा छेदो भवति तत आत्मिविराधना, तत्र च परिताप-महादुःखादिनि- एपत्रं पाराध्विकान्तं प्रायश्चित्तम् ॥ ४९०१ ॥ अथ शुद्धं शुद्धेन प्रायश्चित्तमाह—

अञ्चित्तर ञ्चित्तरे लहुओ, लहुगा गुरुगो य होंति गुरुगा य । संघट्टण परितावण, लहु-गुरुगऽतिवायणे मूलं ॥ ४९०२ ॥

अशुपिरमनन्तरं छिनचि मासल्घु, शुपिरमनन्तरं छिनचि चर्छुरुघुकम् । अशुपिरं परम्परं छिदन्तो गुरुको मासः, शुपिरं परम्परं छिन्दतश्चतुर्गुरुकाः भवन्ति । शुपिरे बहुतरदोषलाद् १० गुरुतरम्, परम्परे गस्त्रग्रहणे संक्षिप्टतरं चिचिमिति कृत्वा गुरुतमं प्रायश्चित्तम् । एवं शुद्धपदे पद्कायविराधनाभावे मन्तन्यम् । अशुद्धपदे पुनिरदमपरं प्रायश्चित्तम्—"संघट्टण" इत्यादि, छेदनादिकं कुर्वन् द्वीन्द्रियान् सङ्घट्टयति चर्छुरु, परितापयति चर्छुरु, उपद्रावयति चर्छुरु, त्राप्त्रित्तम् सङ्घट्टयति चर्छुरु, परितापयति पङ्क्षु, उपद्रावयति पङ्क्षु, उपद्रावयति पङ्क्षु, परितापयति पङ्क्षु, उपद्रावयति पङ्क्षु, परितापयति पङ्क्षु, उपद्रावयति छेदः; पञ्चन्द्रियान् सङ्घट्टयति पङ्क्षु, परितापयति पङ्क्षु, पदितापयति पङ्क्षु, पदितापयति पङ्क्षु, पदितापयति पङ्क्षु, पदितापयति पङ्क्षु, पदितापयति पङ्क्षु, पदितापयति मूलम् । एवमिन्द्रियानुरुरेग्येन सविर्तरं यथा पीठिर्कान्यामुक्तं (गा० ४६१) तथैवात्रापि मन्तन्यम् ॥ ४९०२॥ अथवा द्वितीयोऽयमादेशः—

अञ्चित्रऽणंतर लहुओ, गुरुगो अ परंपरे अञ्चित्तरिम्म । ञ्चित्तराणंतरें लहुगा, गुरुगा तु परंपरे अहवा ॥ ४९०३ ॥

अशुपिरेऽनन्तरे रुष्ठको मासः, अशुपिरे परम्परे गुरुको मासः। शुपिरेऽनन्तरे चतुरुष्ठ, 20 शुपिरे परम्परे चतुर्गुरुकाः। अथवेति प्रायश्चित्तस्य प्रकारान्तरताचोतकः॥ १९०३॥ प्रवं तावत् छेदनपदं व्याख्यातम्। अथ भेदनादीनि पदानि व्याख्यातुकाम इदमाह—

एमेव सेसएस वि, कर-पादादी अणंतरं होइ। जं तु परंपरकरणं, तस्स विहाणं इमं होति॥ ४९०४॥

'एवमेव' छेदनवत् 'शेपेप्विप' मेदनादिपु परेषु प्रायिश्चत्तं वक्तव्यम् । नवरं कर-पादाभ्याम् 25 आदिशव्दाद् जानु-कूर्परादिभिः शरीरावयवैः क्रियमाणं मेदनादिकमनन्तरं भवति । यत् तु मेदनादेः परम्पराकरणं तस्य विधानमिदं भवति ॥ ४९०४ ॥ तद्यथा—

क्रवणयमादी भेदो, घंसण मणिमादियाण कहादी। पद्यावरादि पीसण, गोप्फण-धणुमादि अभिघातो॥ ४९०५॥

''क़ुवणओ'' लगुडस्तेन आदिशब्दाद् उपल-लेष्टुकादिभिर्वा घटादेः 'मेदः' मेदर्नम् , द्विधा ३० त्रिधा वा च्छिद्रपातनमित्यर्थः, एतत् परम्परामेटनमुच्यते । एवं घर्षणं मणिकादीनां मन्त-

१ °यते सा संयमविराधना। अथ भा०॥ २ °स्तरं प्रायश्चित्त यथा ग०॥ ३ °करेण वा पादेन वा आ° मा०॥ ४ °नं भवति। घर्षं मा०॥ ५ °च्छिद्रं पातयतीत्यर्थे। घर्षं भा०॥

ű

20

त्र्यम्, यथा मणिकारा छह् द्वेयान् कृत्वा नणिकान् घपेन्ति । आदिशकान् प्रवाकदिपरि-प्रदः । "कट्ठाह्" ति चन्दनकाष्ठं फलकादिकं वा यद् व्येति तद्वा घपंणम् । "पट्ट" ति गन्य-पट्टकन्त्रत्र वराः—प्रवाना ये गन्यान्तदादीनां पेपणं मन्तव्यम् । गोफगा—वर्मद्वर्कपर्या प्रसिद्धाः, तया घनुःप्रमृतिभिन्नों लेष्टुकसुपनं वा यन् प्रक्षिपति एणेऽभिवात उच्यते ॥१९०५॥ अथवा—

विदृवण-णंत-कुसादी, सिणेह उदगादिशावित्सणं तु । पाओ तु विव सन्ये, खारो तु कलिंचमादीहिं ॥ ४९०६ ॥

विद्युवनं—शीलनकं णन्तकं—कलं दुशः—उमेम्तर्यमृतिनिर्वात्तयन् यन् प्राणिनोऽभिद्दन्ति एप वा अभियात उच्यते । लेहो नाम उदकेन आदिशक्ताद् प्रनेन तेलेन वा आवर्रां करोति । कायो नाम द्विपदार्दानां 'विम्वं' प्रतिक्षिमस्यिः तन् शक्तेण परम्पराक्षरणमृतेन १० पत्रच्छेपादिषु निर्वतेयति । 'आरः' स्वणं तमशुषिरे शुपिर वा किन्द्रादिसिः प्रक्षिपति । 'कलिखः' वंग्रकरेरी ॥ १९०६ ॥ एपु दोषानाह—

एकेकार्तो पदाती, आणादीया च नंजमे दीमा । एवं तु अणहाए, कच्यह अद्वाएँ जयणाए ॥ ४९०७॥

एकैकसाद् मेदनादिपदादाज्ञामहादयो दोर्पाः, संयमे आत्मिन च प्रागुक्तनीत्या विगयना, 15 एवमेते दोषा अनयिकं छेदनादिकं कुवेदो सवन्ति । अय अर्थः –प्रयोजनं निसन् प्रामे यतनया छेदनादिकं करोति तदा कल्पते ॥ १९०० ॥ इदमेव द्विनीयपर्द मावयनि—

अमती अवाकडाणं, दसिगादिगछेदणं च जयणाए । गुलमादि लाउणाले, कष्यरमेदादि एमेव ॥ ४९०८ ॥

यथाञ्चतानां च्याणाममात्रे दशिकाद्धेत्तव्याः, आदिश्चित्रत् प्रमाणाधिकस्य वा वस्रादेश्छे-20द्नं 'यतनया' यथा संयमा-ऽज्यितिगवना न मवि नया व्यत्व्यन् । मेद्रनहारे—गुहादिपि-ण्डस्य मेदं क्वयान्, अञ्चतु-नुष्वकं नस्य वा नाव्यविकरणसणद् भिन्यान्, क्रपेरे-क्रपाद्यं तदादिना वा क्षयिप्रस्यवं तनो षट्यीबदिर्भेदनन् 'एवमेव' यतनण क्रयोन् ॥ २२०८ ॥

अक्छाण चंद्रण दा, दि घंनणं पीनणं तु अगतादी । चन्द्रातीणङ्भिवाती, अगतादि पताव सुणगादी ॥ ४९०९ ॥

25 वर्षणहारे—अझाः-प्रसिद्धाः तेषां विषयाणां समीकरैगार्थम्, चन्द्रनस वा स्नानादः - परिदाह्येपग्रमनाथं वर्षणं कर्जञ्यन । पेषणहारे—स्नानादिनिनिन्द्रमेन आगद्रादः पेषणं विषयणम् । समित्रातहारे—ज्यात्रादीनामसिमनतां गोफणया बनुषा वाडिमेबानः नार्थः, आगदादेवी प्रताप्यमानस ग्रुनक-काकाद्याडिमियनन्तो छप्नुना नेषयिन्ज्याः ॥ १२०२ ॥

वितिय दबुन्सण जनणा, दाह वा श्रीन-देहिनचणना।

पहिणीगा-ऽनिवनमणी, पहिमा खारो नु सेछादी ॥ ४९१० ॥ केइछारे—'हितीयम्' अपवादमैदं मतीत्य केइछडीरनं कारमन्ये मिलेत्य परिष्ठारमेन् ।

१ °या भवन्ति, संयमे आत्मिनि च विराधना छेड्नपद्वद् भावनीया । एवमेने छी० ॥ २ °रणम्, चन्द्र गा० छी० ॥ ३ °पदं तत्र हो था० ॥

द्रवं—पानकं तस्योज्झनं यतनया विधेयम् । "दाहे" ति छताया उप्णस्य वा गाढतरमिन-तापे प्रतिश्रयमूमिकायामावर्षणं कुर्यात्, तृषािममूतं वा देहं सिञ्चेत्, ग्लानं भक्तप्रत्या-रूपािनं वा दाहािभमूतं सिञ्चेत् । कायद्वारे—किश्चद् गृहस्यः प्रत्यनीकस्तस्योपशमनीं प्रतिमां कृत्वा ततो यावदसावनुकूलो भवति तावद् मझं जपेत्, अशिवपशमनीं वा प्रतिमां विद-ध्यात् । क्षारद्वारे—अनन्तरं परम्परं वा शुपिरेऽशुपिरे वा प्रसूतिशमनार्थं क्षारं प्रक्षिपेत् । ठ तत्र शुपिरे दर्शयति—"खारो तु सिछादि" ति सेछ—वालमयं सिन्दूरं तत्र क्षारः क्षेपणीयः, किं सञ्जातो न वा १ इति ॥ ४९१०॥ ✓ उपसहरन्नाह—⊳

> कम्मं असंकिलिइं, एविमयं विष्णयं समासेणं । कम्मं तु संकिलिइं, वोच्छामि अहाणुपुच्वीए ॥ ४९११ ॥

एविमदमसंक्षिप्टं हस्तकर्म समासेन वर्णितम् । साम्प्रतं संक्षिप्टं हस्तकर्म यथानुपूर्व्यो 10 वक्ष्यामि ॥ ४९११ ॥ ๙ तदेवाह—⊳

वसहीए दोसेणं, दड्डं सरितुं च पुन्वभ्रताइं। एतेहिं संकिलिइं, तमहं वोच्छं समासेणं॥ ४९१२॥

वसतेदों पेण वा स्त्रीणां वाऽऽलिङ्गनादिकं विधीयमानं दृद्धा 'पूर्व मुक्तानि वा' स्त्रीभिः सार्ध हिसत-क्रीडितादीनि स्मृत्वा एतैः कारणैः 'संक्रिप्टं' हस्तकर्म यथोत्पचते तदहं वक्ष्ये समासेन 15 ॥ ४९१२ ॥ तत्र वसतिदोषं तावदाह—

दुविहो वसहीदोसो, वित्थरदोसो य रूवदोसो य । दुविहो य रूवदोसो, इत्थिगत णपुंसतो चेव ॥ ४९१३ ॥

द्विचिधो वसतिदोपो भवति, तद्यथा—विस्तरदोपश्च रूपदोपश्च । तत्र विस्तरदोपो घद्ध-शास्त्रादिका विस्तीणी वसतिः, स पश्चाद् वक्ष्यते । रूपदोपो द्विधा—स्नीरूपगतो नपुंसक-20 रूपगतश्च ॥ ४९१३ ॥

> एकेको सो दुविहो, सिचतो खलु तहेव अचित्तो । अचित्तो वि य दुविहो, तत्थुगताऽऽगंतुओ चेव ॥ ४९१४ ॥

'सः' सीरूपगतो नपुंसकरूपगतश्च दोप एकैको द्विविधः—सचिचोऽचिचश्च, जीवयुत-विषयोऽजीवयुतविषयश्चेत्यर्थः। अचित्तः पुनरिप द्विविधः—तत्रगत आगन्तुकश्च॥ ४२१४॥ १०

उभयमपि न्याचष्टे —

कहे पुत्थे चित्ते, दंतोवल महियं व तत्थगतं । एमेव य आगंतं, पालित्तय वेहिया जवणे ॥ ४९१५ ॥

याः काष्ठकर्मणि वा पुस्तकर्मणि वा चित्रकर्मणि वा निर्वितिता सीमितिमा यद्वा दन्त-मयमुपलमयं मृत्तिकामयं वा सीरूपं यस्यां वसती वसित तत् तस्यां तत्रगतं मन्तन्यम्, तिद्व- <sup>30</sup> पयो दोषोऽप्युपचारात् तत्रगत उच्यते । एवमेव चागन्तुकमि मन्तन्यम् । आगन्तुकं नाम-यद् अन्यत आगतम् । ततो यथा तत्रगताः स्तीमितिमा भवन्ति तथाऽऽगन्तुका अपि भवेयुः ।

१-२ < > एतदन्तर्गत पाठ मा॰ नाखि॥ ३ °गतादिरेकेको दोपो छिवि॰ मा॰ ॥
पु॰ १६६

तथा चात्र पादिलिप्ताचार्यकृता "वेष्टिक" ित राजकन्यका दृष्टान्तः । स चायम्-

पालिचायरिएहि रत्नो भगिणीमरिसिया जंतपडिमा कया । चंकमणुम्मेस-निमेसमयी तारुविंटहत्था आयरियाणं पुरनो चिड्ड । राया वि अईव पालित्तगस्म सिणेहं करेइ । विजाइएहिं पडेट्टेहिं रत्नो किट्यं—मिगणी ते समणण्णं अभिओगिया। राया न पत्तियति, ь मणिको अ—पेच्छ, दंसेसु ते। राया आगतो, पासिचा पालिचायरियाणं रुहो पचोसरिको य । तस्रो सा सायरिएहिं चैट चि विगरणी कया । राया मुहुतरं आउही ॥

एवमागन्तुका अपि न्वीप्रतिमा मवन्ति । "ववण" ति यवनविषये ईदशानि न्त्रीरूपाणि प्राचुर्येण क्रियन्ते ॥ ४९१५ ॥ व्याख्यानं द्विविचमप्यचित्तम् । अय सचित्तं व्याख्यायते, तद्पि द्विविवम्—तत्रगनमागन्तुकं चै । एतदुभयमपि च्याच्यानयति—

पांडिवेसिग-एक्सवरं, सचित्तस्त्रं तु होति तत्थगयं। मुण्णममुण्णयरे वा, एमेव य हाति आगंतुं ॥ ४९१६ ॥

पातिवेदिमकगृहे एकगृहे वा-एकवैवोपाश्रये कारणतः खितानां यन् स्त्रिया रूपं दृश्यते तत् तत्रगतं सचितं रूपं मवति । अथवा शून्यगृह्मशून्यगृहं वा प्रविष्टेन या तत्र स्थिना स्त्री विछोदयते तद्रिप तत्रगतम् । एवमेव चागन्तुक्रमपि सचित्तं मीर्ह्यं मवति, प्रतिश्रये या स्त्री 16 समागच्छति तदागन्तुकमिति भावः ॥ ६९१६ ॥ अत्र तिष्टता दोपानुपदर्शयति-

आलिंगणादी पडिसेवणं वा, दहुं सचित्ताणमचेदणे वा। सदेहि रुवेहि य इंवितो त्, मोहिंग्ग संदिप्पित हीणसत्ते ॥ ४९१७॥

तेयां तत्रगतानामागन्तुकानां या सचिचाना म्बीक्ष्याणामालिद्रनादीनि प्रतिसेवनां वा कुवैतो हृष्ट्रा, अचेतनानि वा स्रीरूपाणि विरोक्य, प्रतिसेव्यमानाया वा स्थियः राज्दान् श्रुत्वा, तैः शर्के 20 रूपेंब्र 'इन्यितः' प्रज्वालितः 🗠 'तुँः' पुनर्र्थे ⊳ मोहाग्निः कस्यापि हीनमत्त्वस्य सुक्तमोगिनोऽसुक्त-भोगिनो वा सन्दीप्यते, ततः स्मृतिकरण-कोतुकडोपा मवेयुः ॥ ४९१७ ॥ क्यम् ? इत्याह—

कोतृहरुं च गमणं, सिंगारे इइछिद्करणे य । दिहे परिणय करणे, मिक्नवुणों मूलं दुवे इतरे ॥ ४९१८ ॥

कुनृह्छं तस्रोत्यवते—आसन्ने गत्वा पश्यामि, शृणोमि वा श्रव्यम्, एवं कुनुह्ले उत्पन्ने 25 तत्र गमनं कुर्यात्, शृक्षारं वा गायन्तीं श्रुत्वा गच्छेत्, कुट्यस्य वा छिदं कृत्वा परोक्तयेत्, हैष्टे च सोऽपि तद्भावपरिणतो भवेत्—अहमप्येवं करोसीति, एतद्भावपरिणतः कश्चित् तदेवालिङ्गनादिकं करणं कुर्यात् । एतेषु सानेषु मिश्चोर्म्छं यावत् प्रायिक्षत्तम् , 'इतरयोः' उपाघ्याया-ऽऽचार्ययोर्यथाकमं 'हे' अनवस्थाप्य-पाराख्चिके चरमपदं सवतः ॥ ४९१८ ॥

इदमेव व्याच्छे-

30

लहुती लहुना गुरुमा, छम्मासा छेद मूल दुनमेव ।

१ °यत्तिश्रो मणि वं ा २ झह त्ति मो० हे ॥ ३ चेति । तदु का ॥ ४ ° रूपं वेदितच्यम्, प्रति का ॥ ५ ४ ⊳ एतडन्तगत. पाटः कां० एव वत्तते ॥ ६ हप्ट्रा च मा० कां० ॥ ७ °नादिकं कु भा०॥

#### दिहे य गहणमादी, पुन्युत्ता पच्छक्रममं च ॥ ४९१९ ॥

तत्रगतः शृणोति मासल्घु, कुतृहलं तस्योत्पद्यते मासगुरु, त्रज्ञतश्चैनुर्लघुकाः, शृद्धारं शृण्य-तश्चतुर्गुरुकाः, कुट्यस्य च्छिद्रकरणे पंण्मासा लघवः, छिद्रेण पञ्यत्राग्ने पहुरवः, तद्भावप-रिणते च्छेदः, आलिङ्गनादिकरणे मूलम्, एवं भिक्षोः प्रायश्चित्तमुक्तम् । उपाध्यायस्य माम-गुरुकादारव्यमनवस्थाप्ये पर्यवस्यति । आचार्यस्य चतुर्लघुकादारव्यं पाराश्चिके तिष्ठति । अन्यच्य—आरक्षिकादिभिर्देष्टे सति प्रहणा-ऽऽकर्पणादयः पृवीका दोपाः । या वा प्रतिमा सा कदाचिदालिङ्गयमाना भज्येत ततः पश्चात्कर्मदोषः ॥ ४९१९ ॥

एप वसतिविषयो रूपदोप उक्तः । अथ विस्तरदोपमाह—

अप्पो य गच्छो महती य साला, निकारणे ते य तर्हि ठिता उ । कञे ठिता वा जतणाएँ हीणा, पार्वति दोसं जतणा इमा तृ ॥ ४९२० ॥

अरुपश्चासो गच्छो यस्तत्र प्रतिश्रये स्थितः, जाला च सा 'महती' विन्तीर्णा घट्यगाले-त्यर्थः, ते च साधवो निष्कारणे 'तत्र' उपाश्रये स्थिता वर्तन्ते, अथवा कार्ये स्थिताः परं 'यतनया' वक्ष्यमाणलक्षणया हीनाः, ततो वेश्याप्रमृतिपु स्त्रीपु समागच्छन्तीपु 'दोपं' कोतुक-स्पृतिकरणादिकं प्रामुवन्ति ॥ ४९२० ॥ कारणे तु तत्र तिष्ठतामियं यतना—

> असिनादिकारणेहिं, अण्णाऽसति वित्थडाऍ ठायंति । ओतप्पोत करिंती, संथारग-नत्थ-पादृहिं ॥ ४९२१ ॥

अभिवादिमिः कारणैः क्षेत्रान्तेर्ऽतिष्ठन्तस्तत्र अन्यस्या वसतेरमावे विस्तृतायामपि वसते तिष्ठन्ति । तत्र च संस्तारकेर्वस्त्र-पात्रेश्च भूमिकां अतियोतां कुर्वन्ति, मारुयन्तीत्यर्थः ॥ ४९२१ ॥ इदमेव व्यनक्ति—

भूमीए संथारे, अड़िवयहे करेंति जह दहुं।

ठातुमणा वि दिवसओ, ण ठंति रिंच तिमा जतणा ॥ ४९२२ ॥
विस्तीर्णायां वसती तथा मून्यां सस्तारकान् अर्दिवतर्दान् कुर्वन्ति यथा तान् दृष्टा स्थातुमनसोऽपि न तिष्ठन्ति । एपा दिवसतो यतना । रात्रो पुनरियं यतना ॥ ४९२२ ॥

वेसत्थीआगमणे, अवारणे चउगुरुं च आणादी । अणुलोमण निग्गमणं, ठाणं अचत्थ रुक्खादी ॥ ४९२३ ॥

वेश्यास्त्री यदि रात्रावागर्च्छति भणति च—'अहमप्यत्र वसामि' इति ततः सा वार-णीया। अथ न वारयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् आज्ञादयश्च दोषाः। "अणुरुोमणे" चि अनुकृते-वेचनेः सा प्रतिषेद्धव्या न खरपरुषः, 'मा साधूनामभ्यास्त्रानं दद्याद्' इति कृत्वा। "निग्गमणे" चि यदि सा वेद्या निर्गन्तुं नेच्छति ततः साधुमिर्निर्गन्तव्यम्, 'अन्यस्मिन्' शृत्यगृहादि-

१ °भ्यत्वारो छघु भा॰ का॰ ॥ २ पदछ भा॰ का॰ ॥ ३ °भिस्तरीये आलिह नाही एष्टे का॰ ॥ ४ °न्तरे गच्छन्तस्तत्र तिष्ठन्तोऽन्यस्या घ० ॥ ५ भा॰ विनाऽन्यत्र—स्रोनपोन चि कुषेन्ति, माळ वाडी॰ मो॰ दे॰ । स्रोतपोतां कुषेन्ति, देशीपदिमिदम्, नेन माळ वा॰ ॥ ६ °च्छित 'अहमप्यत्र वसामि' इतियुद्धा ततः का॰ ॥ ७ °हादी स्थात का॰ ॥

25

स्थाने स्थातन्त्रम्, तदमावे वृक्षमृलादाविप स्रोयम्, न पुनम्नत्रेति ॥ १९२३ ॥ ० ईदमेव व्यक्तीकरोति-->

पुढ्यी ओस सजीती, हरिय तमा उत्रधिनेण वासं वा । मात्रय सरीरतेणग, फन्मादी जाव ववहारी ॥ ४९२४ ॥

यद्यपि बहिः पृथिवीकायोऽवञ्यायो वा, 'सञ्योतिवां' सामिका वा अन्या वसितः. हरितकायस्त्रसप्राणिनो वा तत्र सन्ति तथापि निर्गन्तव्यम् । अथ वहिरुपियम्त्रेनमयं वर्षे वा वर्षति श्वापदाः शरीरस्तेनका वा तत्र सन्ति ततः परुपवचनरिप मा वेदया मणितन्या-निर्गच्छासदीयात् प्रतिश्रयात् । आदिशव्यात् तथाप्यनिर्गच्छन्यां यन्यनादिकमपि विवीयते, यावद् व्यवहारोऽपि करणे उपस्थितायाः कर्तव्यः ॥ ४९२४ ॥ इदमेव मावयति-

अम्हेदाणि विसहिमो, इड्डिमपुत्त चलवं अमहणोऽयं । णीहि अणिते बंघण, णिवकहूण सिरिचगहरणं ॥ ४९२५ ॥

साधवी मणन्ति—वयं क्षमाशीला इदानीं विविधं विधिष्टं वा सहामहै, तती यस्तत्रा-कारवान् साधुः स दर्स्यते—अयं तु 'ऋद्विमत्पुत्रः' राजकुमारादिः 'वरुवान्' सहस्रयोची 'असहनः' कोपनो बळाटपि मवतीं निष्काशयिष्यति ततः खयमेव निर्गच्छ । यदि निर्गच्छिति 16 ततो उप्टम्, अय न निर्गच्छित तदा मंबंऽपि साधव एको वा बछवान तां बझाति, ततः प्रमाते मुच्यते । मुक्ता च यदि नृपस्यान्तिके साधनाकषीति तदा करणे गत्या कारणिकादीनां च्यवहारो दीयते । तत्र च श्रीगृहोदाहरणं कर्तच्यम् । यथा---

यदि राज्ञः श्रीगृहे रत्रापहारं कुर्वन् कश्चिचोरः प्राप्यते ततन्तस्य कं दण्हं प्रयच्छय ? । कारणिकाः प्राहुः—श्चिरस्तर्दायं गृद्यते । सायवो सणन्ति—अस्माक्त्रमध्येपा रनापहारिणी 20 अन्यापादिता मुपेत्र मुक्ता । ते पाहुः—कानि युन्माकं रहानि ? । साधनी भणन्ति— ज्ञानादीनि । कयं तेपामपद्दारः !। अनाचारप्रतिसेवनाडपघ्यानगमनादिनेति ॥ १९२५ ॥ थथ सस्रीकः पुरुषः समागच्छेत् मोऽपि वारणीयः । तथा चाह्—

अहिकारों वारणमिंग, जत्तिय अष्फुण्ण तत्तिया वसही । अतिरंग दोस मिगणी, रत्ति आरद्वें णिच्छुमणं ॥ ४९२६ ॥ आवरिनो कम्मेहिं, सत्तृ विच उद्वितो थर्थरंतो । मुंचित य मेंडिनाती, एकेंक में निवादेंमि ॥ ४९२७ ॥ निग्गमणं तह चेत्रा, णिहोस मद्रासऽनिग्गमे जतणा। सञ्झाए झाणे वा, आवरणे सद्करणे वा ॥ ४९२८ ॥

यत्र कैवला पुरुपमिश्रिना वा स्वी समागच्छिति तत्र सवैत्रापि वारणायामिश्रकारः, सा 30 कर्तन्येनि मात्रः । अत एव चोत्सर्गतो घट्यग्राख्ययां न वन्तन्यं किन्तु यावद्भिः साथुमिः सा ''अप्कुण्ण'' चि ब्याप्ता सवति 'तावती' नावस्ममाणा वसतिरन्वेपणीया । अश्रातिरिक्तायां वसतो वसन्ति तनः 'ढोपाः' पृवेका भवन्ति । कारणतम्त्रस्यामपि स्थितानां कश्चित् पुरुषः

१ < अ एतदन्तर्गनमबन्तरणं सा० क्रां॰ नारित ॥

स्रीसिहतः समागच्छित स चानुक्छैर्वचोभिर्वारणीयः, वार्यमाणश्च त्र्यात्—'एपा मे भगिनी संरक्षणीया, साधूनां समीपे चाशङ्कनीया' इति च्छद्मना भणित्वा स्थितोऽसौ, रात्रौ च प्रारव्धस्तां प्रतिसेवित्तं ततः साधुमिर्वक्तन्यः—अरे निर्ठज्ञ! किमसानत्र स्थितान् न पश्यिस यदेवम-कार्यं करोपि श एवमुक्तवा निष्काशनं तस्यं कर्तन्यम् ॥ ४९२६॥

अथासो निष्काश्यमानो रुष्येद् रुप्टश्च 'कर्मिमः' कपायमोहनीयादिभिः 'आवृतः' ह आच्छादितः साधूनामुपरि शत्रुरिव रोपेण ''थरथरंतो'' ति भृशं कम्पमानः प्रहारं दातु- मुस्थितः वाग्योगेन च 'भिण्डिकाः' त्राडीर्महता शब्देन मुख्वति, यथा—''भे'' युष्माकमेकैकं निपातयामि ॥ ४९२७॥

एवं तिसन् विरुद्धे सञ्जाते तस्या वसतेः साधुभिर्निर्गमनं 'तथैव' कर्तव्यं यथा पूर्व वेदया-स्त्रियामुक्तं यदि विहर्निदोंपम् । अथ सदोपं ततः 'अनिर्गमे' अनिर्गच्छतामियं यतना—10 स्ताध्यायो महता शब्देन क्रियते ध्यानं वा ध्यायते । यस्य स्ताध्याये ध्याने वा छिष्धिन भवति सः 'आवरणं' कर्णयोः स्थगनं विद्धाति 'शब्दकरणं वा' महता शब्देन वोस्रो विधीयते ॥ ४९२८॥ एवमपि यतमानस्य कस्यापि तत् प्रतिसेवनं दृष्टा कर्मोदयो भवेत् । कथम् १ इति चेद् उच्यते—

> वडपादव उम्मूलण, तिक्लिम्म व विजलिम्म वर्चतो । कुणमाणो वि पयत्तं, अवसो जह पावती पडणं ॥ ४९२९ ॥ तह समणसुविहिताणं, सञ्चपयत्तेण वी जतंताणं । कम्मोदयपचइया, विराधणा कासति हवेजा ॥ ४९३० ॥

यथा वटपादपरगानेकम्लगतिबद्धस्यापि गिरिनदीसिललबेगेनोन्म्लनं भवति, ० "तिकैलिंग व" ित विभक्तिन्यत्ययाद् > यथा वा तीक्ष्णेन नदीपूरेण कृतप्रयत्नोऽपि पुरुपो हियते, 20 'विजले वा' कर्दमाकुले वा व्रजन् प्रयत्नं कुर्वाणोऽप्यवयाः पतनं यथा प्रामोति, तथा श्रमण- सुविहिताना सर्वप्रयत्नेनापि निर्विकृतिकविधान-वाचनाप्रदानादिना यतमानानां ० वँसितदोपे- णानाचारदर्शनाद् मोहोदयः सङ्घायते । ततश्च > 'कर्मोदयप्रत्यिका' ० वेदंमोहनीयरुमों- दयहेतुका > कस्यचिदनगारस्य चारित्रविराधना भवेत् ॥ ४९२९ ॥ ४९२० ॥ एवमसा- वुदीर्णमोहो धृतिदुर्वलस्तमुदयमिसोदुमशक्तो हस्तरुमं करोति तत्र प्रायश्चितमाह— 20

पढमाएँ पोरिसीए, बितिया तितयाएँ तह चउत्थीए ।
मूलं छेदो छम्मासमेव चत्तारि या गुरुगा ॥ ४९३१ ॥
प्रथमायां पोरुप्यां हस्तकर्म करोति मूलम्, द्वितीयाया छेदः, तृतीयायां पण्मासा गुरवः,

१ 'स्य विधेयम् ॥ ४९२६ ॥ अ' का॰ ॥ २ °नस्यापि तत् प्रतिसेवनं एष्ट्रा कस्यापि मोहोदयो को॰ । ''एवं पि जयंतस्य कस्सी कम्मोदतो होजा । कह रे—वडपादन॰ गाहाद्रयम्'' इति चूर्णा विद्योपचूर्णी च ॥ ३ ⁴० प्रतिपान्तर्गत पाठः का॰ एव वर्तते ॥ ४ ⁴० एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥ ५ ⁴० एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ एव वर्तते ॥ ६ कस्यापि चारि भा॰ का॰ ॥ ७ मोहोद्भवानन्तरं प्रध° का॰ ॥

चतुर्ध्या चत्वारो मासा गुरवः ॥ १९३१ ॥ एँनामेव निर्मुक्तिगाथां व्याचप्टे— निसि पढमपोरिस्टमव, अद्दधिती सेवणे भवे मृलं । पोरिसिपोरिसिसहणे, एकेके ठाणगं हसह ॥ ४९३२ ॥

'तिशि' रात्री प्रथमपारुयां मोहोद्भेवो जातः तस्यामेवाहद्वयृतिर्यदि हस्तकर्म सेवते तदा ७ मृलम् । अथ प्रथमपारुपीमविमदा द्वितीयाया सेवते छेदः । द्वे पारुप्याविषसदा तृतीयायां सेवते पङ्गुरवः । तिस्रः पारुपीरियसदा चतुर्थ्या सेवमानस्य चतुर्गुरुकाः । एवं पारुपीपोरुपी-सहने एककं प्रायश्चित्तस्थानं इसति ॥ ४९३२ ॥

> चितियम्मि वि दिवसम्मि, पडिसेवंतस्स मासियं गुरुअं । छड्डे पचक्खाणं, सत्तमए होति तेगिच्छं ॥ ४९३३ ॥

16 एवं रात्री चतुरो यामानियमच हिर्ताये दिवसे प्रथमपौरुप्यां प्रतिसेवमानस्य मासगुरुकम् । ततः परं सर्वत्रापि मासगुरुकम् । रुघृनि तु प्रायश्चित्तानि अत्र न भवन्ति, अत एवेदं हस्तकर्म-सेवनमनुद्धातिकमुच्यते । एवमसी प्रतिसेव्य सङ्घाटिकस्यान्यस्य वा कस्याप्याछोचयेत् । स च प्रागुक्तहस्तकर्मकारकसाधुपञ्चकापेक्षया पष्टः माधुम्तं प्रति व्रवीति—यत् कृतं तदकृतं न भवति, सम्प्रति मक्तप्रत्याग्यानमङ्गीकुरु । ≪ संसमके चेकित्सं भवति । इयमत्र भावना —>
16 ससमो व्रवीति—अस्य मोहोदयस्य निर्विकृतिका-ऽवमाद्यिकादिक्षण चिकित्सा कर्तव्या ॥ १९३३ ॥ तथा—

पडिलामणः हुमिन्म, णवमे सही उवस्मए फारे । दममिम पिता-पुत्ता, एकारसमिम आयरिए ॥ ४९३४ ॥

अप्टमे साथे। प्रतिलामनाया उपदेशो भवति । नवमो वृते—श्राद्धिका उपाश्रये समानी20 यते सा भवतः शरीरं र्रश्शेत् । दशमे साथे।—पिता-पुत्रे। युवां सज्ञातिकप्रामं गत्वा
चिकित्सां कुरुतमित्युपिटशति । ४ ऍकादशे सद्घाटिकमाथे। श्राचार्याः इत्युहेखेनोपदेशो
मवति । किमुक्तं भवति १— एकादशे त्रवीति—यदाचार्या श्रादिशन्ति तद् विवेहि ।
श्रयं शुद्धः ॥ १९३१ ॥ शेपेषु प्रायक्षित्तमाह—

छद्दो य सत्तमो या, अहमुद्धा तेसि मासियं छहुयं। उवरिष्ट जं भणंती, थेरस्स वि मासितं गुरुगं॥ ४९३५॥

१ इद्मेव व्या भा०॥ २ °द्भ्वे । इत्ति तनस्त्या ° इं०॥ ३ तारी० मो० दे० विनाऽन्यत्र— स्वत्र न भवन्ति । स्वत प्वानुद्धा भा०। स्वत्र हम्नक्षमांवसरे न भवन्ति । स्वत प्व स्वे "तथो सणुग्वाहया पत्रत्ता" इत्याहिना इद्मनुद्धा का०। "तेण पर सक्ष्य मासगुर्ग, तम्हा सुति। वो णिन सहुग्रु इति चूर्णा विशेषसूर्णा व॥ १ च स्वनन्तरोक्त ॰ इति ॥ १ प्रविद्याननंति, प्रव भा० वा० नानि॥ ६ तारी० मो० दे० विनाऽन्यत्र— स्य 'चे किन्स्यं निर्विद्यतिकादिकं चिकिन्नाकमं स्वति॥ १९३३॥ क्वा०। श्य चिकिन्सा कर्त्वद्या भा०॥ ६ तर्पा० मो० दे० विनाऽन्यत्र—स्पृत्यति । द्यमः प्राह्—पिता मा०। स्पृत्यदिति। द्यमः प्राह—पिता वा०। ८ प्राप्ति एतिह्यस्यगतः प्राटः मा० क्वा० नाति॥

पष्ट-संसमी 'यथाशुद्धी' न दोपयुक्तमुपदेशं ददाते, यतश्च गुरूणामुपदेशमन्तरेण खेच्छया मणतस्ततो मासिकं छघुकं तयोः प्रायश्चित्तम् । 'उपरितनाः' अप्टम-नवम-दशमा यन् सदोप- मुपदेशं भणन्ति तेन त्रयाणामपि मासगुरुकम् । स्विरस्यापि पितुः पुत्रेण सह सज्ञातप्रामं गच्छतो मासगुरुकम् ॥ ४९३५ ॥ अथामूनेव पष्टादिसाधृनामुपदेशान् विवृणोति—

संघाडगादिकहणे, जं कत तं कत इयाणि पचक्खा। अविसुद्धो दुहुवणी, ण समित किरिया से कायच्या ॥ ४९३६॥

सङ्घाटिकस्य आदिशव्दाद् अन्यस्य वा 'हस्तकर्म कृतं मया' इत्येवं कथने कृते सित स मूयात्—यत् कृतं तत् कृतमेव, इदानीं भक्तं प्रत्याच६न दे, किं ते अप्रपतिज्ञस्य जीवितेन दे इति । सप्तमः प्राह—'अविशुद्धो दुष्टत्रणः' रप्पकादिकः कियां विना न शाम्यति अतः किया "सं" तस्य कर्तव्या, एवं भवताऽप्यस्य मोहोद्यत्रणस्य निर्विकृतिका-ऽवमोदिरकादिका किया 10 विधेया येनोपश्चमो भवति ॥ ४९३६ ॥

> पिंडलाभणा उ सही, कर सीसे वंद ऊरु दोचंगे। स्लादिरुयोमंज्जण, ओअङ्गण सिंहमाणेमो॥ ४९३७॥

अप्टमः प्राह—"सङ्घी" श्राविका सा प्रतिलाभनां करोति, प्रतिलाभयन्त्यां चोर्चोः पात्रके स्थिते यथाभावेनाभ्युपेत्य वा वालिते ऊहमध्येन द्वितीयाङ्गादिकमवैगलति, तनः सा श्राद्धिका 15 करेण स्प्रशति, "सीसे वंद" ति शीर्षण वा वन्द्रमाना पादो स्प्रशेत्, ततः स्रीस्पर्शेन वीज-निसर्गों भवेत् । नवमः प्राह—"सूलाइरुय" ति शूलम् आदिग्रहणाद् गण्डमन्यतरद्वा तदनु-रूपं रुग्जातमकसादुःपाद्यते ततः श्राद्विका आनीयते, सा तत् शूलादिकमपँमार्जयति "ओअट्टण" ति गाढतरमुद्वर्त्यति एवं वीजनिसर्गों भवेत् ततः श्राद्विकामानयामः ॥ ४९३७॥

सन्नायपिष्ठ णेहिं [णं], मेहुणि खुदुंत णिग्गमोवसमो। अविधितिगिच्छा एसा, आयरिकहणे विधिकारो॥ ४९३८॥

यस्य मोहोदयः समुत्पत्रस्तस्य पितरं प्रति दशमो भणति—'सज्ञातकपिछं' सज्ञातकपीमं "णं" इति एनं आत्मीयं पुत्रं नय, तत्र मेथुनिका—माजुलदुहिता तया सह "खुरुंत" ित सोपहासवचनैर्भिन्नकथािभः परस्परं हस्तसद्धर्पण च क्रीडतो वीजनिर्गमो भवेत्, तत्रध्य मोहो-पशमो भवति । एपा सर्वाऽप्यविधिचिकित्सा भणिता । यस्तु व्रवीति—आचार्याणामेतदा- 25 लोचय, ततस्ते यां चिकित्सामुपदिशन्ति सा कर्तव्या । एतदेकादशस्य साधोर्विधिकथनमुच्यते ॥ ४९३८ ॥ अत्रैव प्रकारान्तरमाह—

सारुवि गिहत्थ [ मिन्छे ], परतित्थिनपुंसेगे य स्यणया । चउरो य हुंति लहुगा, पन्छाकम्मम्मि ते चेव ॥ ४९३९ ॥

१ °त्रमी साधू यथागुद्धी मन्तर्थो । यथागुद्धी नाम-दोषयुक्तमुपदेशं न द्दनः । यतः कां ॥ २ भहण मो । एतःपाग्रनुमारंणय मो । दिना । द्दवता दिला ४ ॥ ३ विलगति कां ॥ ४ °पमर्वयति मो ॥ ५ °प्रामं 'तम्' इति मा ॥ ६ °णा गन्याऽन्ते लालो गो । ७ यां क्रियामुप कां ॥ ८ सारूपिय गिहत्थे, पर भा । विना ॥ ९ "सर्गेसु स्य तामा ॥

कश्चिद् मृयात्—'सारूपिकः' सिद्धपुत्रः तद्रूपो यो नपुंसकन्तेन हन्तकमें कार्यताम् । द्वितीयः प्राह—गृहस्यपुराणनपुंसकेन । तृतीयो मणति—मिथ्यादृष्टिनपुंमकेन । चतुर्थो मृवीति—परतीर्थिकनपुंसकेन । एतेषां चतुर्णामिष "स्यणय" ति हन्तकमंकरणे 'सूचनां' प्रेरणां कुर्वाणानां चत्वारो छववन्तपः-कारुविशेषिता मवन्ति । तत्र प्रथमे द्वाम्यामिष रुघवः, हितीये तपसा रुघवः, तृतीये कालेन रुववः, चतुर्थे द्वाभ्यामिष गुरव इति । अथ ते हन्तकर्म कृत्वा पश्चाक्तमें कुर्वेन्ति, उदकेन हन्तो घावन्तीत्यर्थः, तत्रापि 'त एव' चतुर्रुघवः ॥४९३९॥

एसेर्व कमो नियमा, इत्थीमु वि होह् आणुपुन्त्रीए । चउरो य अणुग्वाया, पच्छाकम्मम्मि न सहुगा ॥ ४९४० ॥

'एप एव' सारूपिकादिकः कर्मा नियमात् जीणामपि आनुपूर्व्या वक्तव्यो मवति ।

10 तद्यथा—प्रथमो व्रवीति—सिद्धपुत्रिकया हन्तकर्म कार्यताम्, एव द्वितीयः—गृहस्थपुराणि-कया, तृतीयः—मिध्यादृष्टिगृहस्थया, चतुर्थः—परतीर्थिक्या । चतुर्णामप्येवंभणतां स्त्रीस्पर्शकारापणप्रत्ययाध्यत्वारः 'अनुद्धाताः' गुरुका मासान्त्रयेव तपः-कालविद्रोपिताः प्रायिक्षितम् ।

पश्चात्कर्मणि तु 'त एव' चत्वारो मामा लवुक्ताः ॥ ५९४० ॥ तद्वं गतं 'वसतेदंपिण' इति द्वारम् । 'हृद्या स्मृत्वा वा पृत्रेमुक्तानि' इति द्वारद्वयं तु यथा निद्यीये प्रथमोद्देशके

15 प्रथमश्वे व्याल्यातं तथवात्रापि मन्तव्यम् । तद्वेवमुक्त हम्तकर्म । अथ मेथुनमिषित्युराह—

मेहुण्णं पि य तिविहं, दिच्वं माणुस्सयं तिरिक्खं च । टाणाइं मोत्तृणं, पडिसेवणि सोधि स चेव ॥ ४९४१ ॥

मैशुनमि त्रितियम् । तद्यथा—दिन्यं मानुत्य तेरश्चं च । अत्र च येषु स्थाने त्वेतानि दिन्यादीनि मेशुनानि सम्मनन्ति तानि मुक्त्वा स्थातन्यम् । यदि तेषु तिष्ठति तानि वा 20 दिन्यादीनि प्रतिसेनते तदा तदेन स्थानप्रायश्चित्तं सेन च प्रतिसेननायां ग्रोधियी प्रथमोद्देशके सागारिकसूत्रेऽभिहिता (गा० २४७० तः) ॥ ४२४१॥

थय द्वितीयपढं सप्रायश्चित्तमुच्यते । तत्र परः प्रेरयति —

मृखुत्तरसेवासं, अवरपद्मिंग णिसिन्झती सोघी । मेहुण्णे पुण तिविघ, सोघी अववायतो किण्णु ॥ ४९४२ ॥

25 'मृरगुणोत्तरगुणमितसेवनायुं' अ प्राणातिपात-पिण्डविद्योधिप्रसृतिविषयायु ▷ 'अपरपदें' उत्सर्गापेक्षया अन्यसित्रपवाटास्ये स्वाने 'ग्रोधिः' प्रायिश्वतं तावित्रपिष्यते, न टीयत इत्यर्थः, मैथुने पुनिव्वविद्येऽपि किमर्थमपवाटनः प्रतिसेव्यमाने ग्रोधिर्रिमघास्यते । ॥४९४२॥ स्रिराह—हिविया प्रतिसेवना—टिपिका किस्थिका च अनयोः प्रकृपणार्थं ताविद्दमाह—

राग-दोसाणुगया, तु द्पिया क्षिया तु तद्मावा।

आराघणा उ कप्पे, विराघणा होति दप्पेणं ॥ ४९४३ ॥ राग-द्वेपाम्याम् अनुगता-सहिता या मितसेवना सा दर्पिका, या तु करिपका सा 'तद-

१ °व गमो तामा० ॥ २ °म्मि च उछ हुगा टामा० ॥ ३ ४ ।> एतद्दन्तर्गत. पाठ भा० द्वा० नाव्यि ॥ ४ °दमिषीयते १ सा० ॥ ५ °णार्थमिद्माह मा० द्वा० ॥

भावात्' राग-द्वेपाभावाद् भवति । शिष्यः प्राह—द्र्पेण करुपेन वाssसेविते किं भवति ! इति उच्यते—करुपेनासेविते ज्ञानादीनामाराधना भवति, दर्पेण प्रतिसेविते तेपामेव विराधना भवति ॥ ६९४३ ॥ आह—यदि राग-द्वेपविरहिता कल्पिका भवति तर्हि मैथुने कल्पिकाया अभावः प्रामोति । उच्यते-प्रामोतु नाम, का नो हानिः ? । तथा चाह-

> कामं सन्त्रपदेसु वि, उस्सग्ग-ऽन्नवादधम्मता जुत्ता। मोत्तं मेहुणभावं, ण विणा सो राग-दोसेहिं॥ ४९४४॥

'कामम्' अनुमतमिद्रमस्माकम्--'सर्वेष्विप पदेषु' मूलोत्तरगुणरूपेषु 'उत्सर्गा-ऽपवाद-धर्मता युक्ता' उत्सर्गः-प्रतिपेधः अपवादः-अनुज्ञा तद्धर्मता-तल्लभणता सर्वेप्वपि पदेपु युज्यते; तथापि मुत्तवा 'मैथुनभावम्' अब्रह्मासेवनम् , तत्र उत्सर्गधर्मतेव घटते नापवादधर्मता । किमर्थम् ? इत्याह-असौ मैथुनभावो राग-द्वेपाभ्यां विना न भवति, अतो द्वितीयपदेऽपि न 10 तत्रामायश्चित्तीति हृदयम् ॥ ४९४४ ॥ अयं पुनरस्ति विशेपः-

संजमजीवितहेउं, कुसलेणालंबणेण चऽण्णेणं। भयमाणे तु अकिचं, हाणी वही व पच्छित्ते ॥ ४९४५ ॥

'संयमजीवितहेतोः' 'चिरकालं संयमजीवितेन जीविप्यामि' इति बुद्धा 'कुशलेन वा' तीर्थाव्यवच्छित्त्यादिरुक्षणेनान्येनाप्यालम्बनेन 'अकृत्यम्' अव्रख 'भजमानस्य' आसेवमानस्य 15 मायश्चित्ते हानिवी दृद्धिवी वक्ष्यमाणनीत्या भवति ॥ ४९४५ ॥

आह—मैथुने कल्पिका सर्वथैव न भवति ? इति अत आह—

गीयत्थो जतणाए, कडजोगी कारणम्मि णिदोसो। एगेसिं गीत कडो, अरत्तऽदुद्दो तु जतणाए ॥ ४९४६ ॥

गीतार्थः 'यतनया' अल्पतरापराधस्थानप्रतिसेवारूपया 'कृतयोगी' तपःकर्मणि कृताभ्यासः 20 'कारणे' ज्ञानादौ सेवते, एप प्रथमो भद्गः, अत्र च प्रतिसेवमानः कल्पिकपतिसेवावानिति कृत्वा निर्दोपः । गीतार्थो यतनया कृतयोगी निष्कारणे, एप द्वितीयो भन्नः, अत्र सदोपः । एवं चतुर्णी पदानां पोडश मङ्गाः कर्तव्याः । एकेषां पुनराचार्याणामिह पश्च पदानि भवन्ति-गीतार्थः कृतयोगी अरक्तो अद्विष्टो यतनया सेवते, एप प्रथमो गद्गः; गीतार्थः कृतयोगी अरक्तोऽद्विष्टोऽयतनया, एप द्वितीयो भक्तः; एवं पञ्चभिः पदैद्वीत्रिंशद् भक्ता भवन्ति । अत्रापि 35 प्रथमभन्ने कल्पिका प्रतिसेवा मन्तव्या, न शेपेषु ॥ ४९४६ ॥

माह-यदि तत्र फल्पिका तर्हि निर्दोप एवासी, उच्यते-

जित सन्वसी अभावी, रागादीणं हविज निहोसी ।

जतणाजुतेसु तेसु तु, अप्पतरं होति पच्छित्तं ॥ ४९४७ ॥ यदि 'सर्वशः' सर्वप्रकारेणेव रागादीनामभावो मधुने भवेत् ततो भवेतिर्दोपः, तच 50 नास्ति, अतो न तत्र सर्वथा निर्दोषः, परं यतनायुतेषु 'तेषु' गीतार्थोदिविदोपणविशिष्टेषु साधुष्वलपतरं प्रायश्चित्तं भवति ॥ ४९४७ ॥ अय यदुक्तम्—"हानिर्गृद्धिर्वा प्रायश्चिते भवति" (गा० ४९४५) तत्र हानि तावद् विवरीपुराह—

कुलबंसिम पहींणे, रखं अकुमारगं परे पेछे । नं कीरतु पक्षेत्रो, एस्य य बुर्द्वाऍ पाघण्णं ॥ ४९४८ ॥

कश्चिद् नृपतिरनपन्यः स मिष्ठणा प्रोक्तः—गृयमपुत्रिणस्तः क्रुवंदे प्रश्नीण राज्यसकु-सारकं सत्वा परे राज्ञानः प्रेरवेषुः ततः क्रियतास्यरपुरूषपदेषः, स चौषायेन तथा कर्तव्यः ध्यथा छोकं अपयद्यः प्रवादो न समुच्छाति कुमारश्चोत्यवन, 'अत्र च' उपायनिक्षणे तुदैः प्रायान्यम्, तैयेवासी सम्यक् परिज्ञायन नान्ययति सातः॥ १९१८॥ इदमेव सविद्यपमाह—

सामत्य णिव अपुने, सचिव मुणी घम्मछक्त वैमणना । अणह्वियनकणगेत्रा, एगेनि पडिमदायणना ॥ ४९४९ ॥

'अपुत्र' अपुत्रस्य सृषेस्य सन्वित्त सह "नामन्यणं" पर्या छोचनम्, यथा—कथं नाम 10 कुमारः सम्मित्ता ? । ततो मित्रणा भणितम्—यथा परकेतेऽपरेण वीजसमं केत्रसामिन आमान्यं भवित एवं तवान्तः पुरक्षेत्रेऽन्यनापि चीनं निस्ष्यं तवेव पुत्रो भविति । राज्ञा मितिपतं तहस्वनम् । मृयोऽप्यमान्यः माह—ये सुनयोऽप्यशःभवादाः इनन्ते ते 'धर्मक्ष्ट्येण' धर्मकथा-काराणव्यानेन यहा "धम्मक्ष्त्रं ति 'राजा मान्त पुरः आवको गृहेऽहेतां मिनमाः शुश्रूपते ताः माधवो बन्दिनुमागच्छत' इत्यं धर्मव्यानेन "वेमणय" ति प्रवेशनीयाः । एवममात्य-1४ वचनं मित्रप्य गजा तथेव कृतम् । ततो राजगृहं प्रविष्यु सायुषु ये तहणाः अनवर्याज्ञाः— अविनर्धवीजान्तेषां व्याणादिभिज्ञान्या रोषः—नियन्नणा कृता, दोषान्तु क्षुडक-स्विरादयो विसर्जिताः । यहा "तरुण रोहे" नि पाटः, ते तरुणाः 'अवरोधे' अन्तः पुरे तरुणबीभिः साभे वन्नाद् भोगान् मोजयितुमारेभिरे । राजगुरुषाध्य बारुस्पर्यारणो भणन्ति—यदि भोगान्न मोजयत्वमारेभिरे । राजगुरुषाध्य बारुस्पर्यारणो भणन्ति—यदि भोगान्न मोक्यय्वे तत्रो वयं मार्यप्यामः । नप्रकः साथुः

20 "वरं प्रवेषु जिलतं हुताशनं, न चापि ममं चिरसिंद्धतं बतम् । वरं हि मृत्युः सुविश्चद्धकर्मणो, न चापि श्रील्यस्वितस्य जीवितम् ॥" इन्यादि परिमान्य मित्तेमध्यवितः, तस्त्रिवमित्तिच्छतो राजपुर्धः शिरित्धित्तम् । "एनेसिं पित्रमदायणय" नि 'एकेपान्' आचार्याणानयमित्रायः, यथा—मन्देत्तरप्रकाशे प्रदेशे लेप्य-प्रतिमाया जाक्षारसपूर्णार्थाः श्रीपं छित्त्वा द्शितम्, ततः सायवो मणिताः—येथेतस्य 25 शिरिश्चित्रम् एवं भवतामपि शिरश्छेदो विवासने ॥ 2९2९ ॥ इदमेव भावयति—

त्रमणीण य पक्षेत्रो, भोगेहिं निर्मनणं च मिक्खुस्म । मोतुं अणिच्छमाणे, मरणं च निर्ह वविषयस्म ॥ ४९५० ॥

त्रहणीनां सात्रुमिः सहान्तःपुर् प्रक्षेपः कृतः, सागैबैकस्य मिखाः प्रथमता निमन्नणं कृतम्, तस्य च सोकुमनिच्छनो मरणं च तत्र त्रप्रवितस्य शिग्ग्छद्श्यकः ॥ १९५० ॥

20 दहुण नं विमयणं, सहसा सामावियं कहनवं वा।

१ °पतेः स्व दे ॥ २ °ष्ट्यीयां से १ इं ० ॥ ३ °से उञ्जणदिमिन्ना बद्धाः, शेषा १ मा० ॥ ४ वाटी ॰ मो० दे ० विनाद्यम् सरणमम्ब भाग । मरणमङ्गी कर्तुमध्य वा ० ॥ ५ °स्द्रमका १ भाग बां ॥ ६ °याः 'पुरुषोऽयं मार्यते' इति नृष्युरुषेः श्लोषं बां ॥

विगुरुन्त्रिया य ललणा, हरिसा भयसा व रोमंचो ॥ ४९५१ ॥
'तत्' तथाविधं 'विश्वसनं' व्यपरोपणं 'सामाविकं' साधोरेव 'केतविकं वा' प्रतिमायाः
कियमाणं सहसा हृद्वा 'विकुर्विताश्च' अलडूत-विम्पिता ललना विलोक्य कस्यापि हर्षेण
भयेन वा रोमाञ्चो भवेत् । ⊲ संकारोऽलाक्षणिकः ⊳ ॥ ४९५१ ॥ अत्रैव प्रायश्चितमाह—

सुद्धिसते मीए, पच्चक्लाणे पिडच्छ गच्छ थेर विद् । मूलं छेदो छम्मास चंडर गुरु-लहु लहुग मासो ॥ ४९५२ ॥

यस्तावद् मरणमध्यवसितः स शुद्धः । द्वितीयः—उछितितः—'एतेनापि मिपेण स्त्रियं प्राप्सामः' इति बुद्धा उद्धिपतरोमकूपः सङ्घातस्तस्य मूलम् । अपरः—यदि न प्रतिसेवे ततो मम शिरिहिछ्यते; एवं मीतस्य प्रतिसेवमानस्य च्छेदः । अपरिश्चन्तयिति—अहमेवं मार्यमाणः समाधिं नासादियिष्यामि, असमाविमरणेन च दुर्गतिङ्गमी, अतो भक्तपत्याख्यानं कृत्वा मरिष्ये; 10 एवं सेवमानस्य पङ्गरवः । अपर इदमालम्बनं करोति—अहं जीवन् प्रतीच्छकानां वाचनां दास्यामि; तस्य पद्लघवः । अन्यश्चिन्तयिति—गच्छं सारियप्यामि; तस्य चतुर्गुरवः । अपर इदमालम्बते—मया विना स्वविराणां न कोऽपि कृतिकर्म करिष्यित अतस्तेषां वैयावृत्यकर-णार्यं प्रतिसेवे; तस्य चतुर्लश्वक्तां विद्यते तद्र्थं प्रतिसेवे; तस्य मासलघुकम् ॥ ४९५२ ॥ इदमेव व्याख्याति— 15

निरुवहयजोणिथीणं, विउच्चणं हरिसमुद्धसितें मूलं। भय रोमंचे छेदो, परिण्ण काहं ति छग्गुरुगा ॥ ४९५३॥ मा सीदेज पडिच्छा, गच्छो फिट्टेज थेर संघेच्छं। गुरुणं वेयावचं, काहं ति य सेवतो रुहुओ॥ ४९५४॥

पञ्चपञ्चाञ्चतो वर्षाणामुपरिष्टादुपहतयोनिका स्त्री भवति, "तेपामारतो अनुपहतयोनिका, 20 गर्भ गृह्वातीत्यर्थः । एवं निरुपहतयोनिकस्त्रीणां 'विकुर्वणं' मण्डनं दृष्ट्वा यस्य हर्षः समुद्धसति तत्रश्चात्रम प्रतिसेवमानस्य तस्य मूलम् । यस्य तु भयेन रोमाञ्च उत्पचते तस्य च्छेदः । परिज्ञा—भक्तप्रत्याख्यानं तां करिप्यामीति यः परिणतस्तस्य पहुरुकाः ॥ ४९५३ ॥

'मा प्रतीच्छकाः सीदेयुः' इति बुद्धा यः सेवते तस्य पड्रुष्टुकाः । यस्तु 'मां विना गच्छः स्फिटेत्' इत्यालम्वते तस्य चतुर्गुरु । 'स्विरान् सद्वहीप्यामि' इति कृत्या सेवमानस्य 26 चतुर्रुष्टु । 'गुरूणां वेयावृत्यं करिप्ये' इति हेतोः सेवमानस्य लघुमासः ॥ ४९५४ ॥

उक्ता पायश्चित्तस्य हानिः । अय वृद्धिमाह—

लहुओ उ होति मासो, दुन्भिनखऽविसज्जणे य साहूणं। णेहाणुरागरत्तो, खुट्टो चिय णेच्छए गंतुं॥ ४९५५॥ कालेणेसणसोधि, पयहति परितावितो दिगिछाए।

१ पि एतदन्तर्गत पाठः भा॰ का॰ नात्ति ॥ २ चउर गुरुगा लहुग मासो धीन्त एर पाठः सर्वासिप प्रतिषु वर्तते, अग्रगीचीनधायमिलस्माभिग्ले परावर्तित पाठः ॥ ३ एनामेय निर्युक्तिः गाधां व्या॰ का॰ ॥ ४ तदारतो भा॰ ॥

अलभेते चिय मरणं, असमाही तित्थवीच्छेदी ॥ ४९५६ ॥

'इह दुर्भिक्षं मिविष्यति' इति मत्वा स्रिभिरनागतमेय गच्छं गृहीत्वा निर्गन्तच्यम् । अथ स्ययं जङ्घावछपरिक्षीणास्तवः साधवो विसर्जनीयाः । अथ न विसर्जयन्ति तत आचार्यस्या-सामाचारीनिष्यत्रो छष्ठको मासो मयति आज्ञादयश्च दोषाः । एते चापरे तत्र दोषा भवन्ति— ह स गच्छो दुर्भिक्षे भक्त-पानमलभमानः ''दिर्गिछाए'' ति बुमुखया परितापितः सन् 'कालेन' कालकमेण एपणाशुद्धिमपि प्रजहाति, मरणमपि चासमाधिना भक्तमलभमानस्य मनेत्, तीर्थ-व्यवच्छेदश्च भवति, अतो विसर्जनीयः सर्वोऽपि गच्छः । तत्र च विसर्जिते ⊲ कि भवति श इति अत आह—''नेहाणुराग'' इत्यादि पृविगाथायाः पश्चाद्धम् । ⊳ केहानुरागरक्तः कश्चित् शुद्धको नेच्छिति गन्तुं परमिनच्छन्नपि प्रेपितः । ततोऽसो गुरुकेहानुरागपरवद्यो देशस्कन्यात् १० पर्णायत्वा प्रतिनिष्टतः । स्रिभिरमिहितम्—दुष्ठ त्वया कृतं यदेवं मृयः प्रत्यागतः । आचार्थश्च स्रयं केषुचिन्निश्रागृहेषु या मिला लमन्ते तस्याः सिन्नमागं क्षुत्वकस्य प्रयच्छन्ति । ततः श्चुशुकश्चिन्तयति—अहो ! मया गुरवोऽपि क्रिकिताः । ततः स पृथग् मिक्षां हिण्डितः । ततेः स्रतिपयामीति ॥ १९५५ ॥ १९५६ ॥ एवं च—

भिक्खं पि च परिहायति, मोगेहिं णिमंतणा च साहुस्स ।
गिण्हति एकंतरियं, लहुगा गुरुगा चरुम्मामा ॥ ४९५७ ॥
पिंडसेवंतस्स तिहं, छम्पासा छेटों होति मूलं च ।
अणवद्वपो पारंचिओ च पुच्छा च तिविहम्मि ॥ ४९५८ ॥

मैक्षमि दुर्भिक्षानुमावेन परिद्दीयते भोगेश्च निमन्नणा तस्य माघोः समजनि ततः स 20 चिन्तयिति—यद्येनां प्रतिसेवितुं नेच्छामि ततो भक्तामावादसमाधिमरणेन भ्रिये, अतः साम्प्रतं तावत् प्रतिसेवे, पश्चाद् दीर्घ कालं संयमं पालियप्यामि स्त्रार्थो च प्रदीप्यामि एतत्प्रत्ययं च प्रायश्चित्तं चरिप्यामि; एवं चिन्तयित्वा यतनां करोति । कथम् १ इत्याह—"गिण्हद्र" इत्यादि, एकान्तरितं भक्तं गृहाति प्रतिसेवते च । तत्र प्रथमदिवसे प्रतिसेवमानस्य चत्वारो लघुमासाः । द्वितीये दिनेऽभक्तार्थन खित्वा तृतीये दिने प्रतिसेवमानस्य चत्वारो गुरुमासाः ॥ १९५७॥

थ्य एवमेकान्नरितं भक्तं गृहतस्तां चं 'तत्र' तादृशे दुर्भिश्चे प्रतिसेवमानस्य पञ्चम-सर्वमयोर्दिनयो-र्थथाक्रमं पण्मासा रुघवो गुरवश्च भवन्ति, ततो नवमे दिने च्छेदः, तत एकादृशे मूल्प्, तदनन्तरं त्रयोदशे दिवसेऽनवस्थाप्यम्, ततः पञ्चदृशे दिवसे प्रतिसेवमानस्य पाराञ्चिकम् । अथ निरन्तरं प्रतिसेवते तदा द्वितीयदिवस एव मूल्प् । एमा वृद्धिरभिहिता ।

"पुच्छा य तिविहम्मि" ति शिप्यः पुच्छति—'त्रिविघे' दिव्य-मानुप्य-तरश्चलक्षणे मेथुने <sup>30</sup>कथममिलाप उत्पद्यते ? ॥ १९५८ ॥ सूरिराह—

१ ॰ प्तदन्तर्गतः पाठ. सा॰ का॰ नास्ति ॥ २ ताटी॰ सो॰ हे॰ निनाडन्यत्र—च प्रतिसेव॰ मानस्य 'तत्र' पञ्च॰ मा॰ कां॰ ॥ ३ श्तमादिषु दिनेषु पणमासा छघत्रो गुरवद्य मवन्ति, ततद्छेदः, ततो मूलम्, तद्नन्तरमन्वस्थाप्यम्, ततः पाराञ्चिकम्। अथ निर्ण् मा॰ ॥

वसहीए दोसेणं, दंहुं सरिंडं व पुन्व अत्ताई । तेगिच्छ सद्दमादी, असजणा तीसु वी जतणा ॥ ४९५९ ॥

'वसतेदोंषेण' स्नी-पशु-पण्डकसंसक्तिलक्षणेन, यहा स्नियम् आलिक्षनादिकं वा दृष्टा, गृहस्थकाले वा यानि स्निमः सार्थ भुक्तानि वा हिसतानि वा लिलतानि वा तानि स्मृत्वा मेथुनभाव उत्पद्यते । एवमुत्पन्ने कि कर्चन्यम् १ इत्याह—''तेगिच्छ'' इत्यादि, चिकित्सा 5 कर्तन्या, सा च निर्विकृतिकप्रभृतिका । तामतिकान्तस्य शन्दादिका ०० वा यतना कर्चन्या । किमुक्तं भवति १— चत्र स्थाने स्नीशन्दं रहस्यशन्दं वा शृणोति तत्र स्थिनरसिहतः स्थाप्यते, आदिशन्दाद् यत्रालिक्षनादिकं पश्यति तत्रापि स्थाप्यते । ''असज्जण'' चि तस्यां शन्द-श्रवणादिक्षपायां चिकित्सायां सजनं—सङ्गो गृद्धिरिति यावत् सा तेन न कर्तन्या । एवं 'त्रिष्विप' दिन्यादिपु मैथुनेषु यतना मन्तन्या ॥ ४९५९ ॥ इदमेव सिवशेपमाह—

विइयपदे तेगिछं, णिन्वीतियमादिगं अतिकंते । सनिमित्तऽनिमित्तो पुण, उदयाऽऽहारे सरीरे य ॥ ४९६० ॥

द्वितीयपदे निर्विकृतिका-ऽनमौदिरका-निर्वेलाहारोर्द्धस्थाना-ऽऽचाम्ला-ऽभक्तार्थ-पष्टा-ऽष्टमा-दिरूपां चिकित्सामितिकान्तस्य अञ्दादिकाऽनन्तरोक्ता यतना भवति । एपा च सिनिमेचेऽनिमिचे वा मैथुनाभिलेंगे भवति । तत्र सिनिमचो वसितदोपादिनिमित्तसमुत्थः, अनिमित्तः पुनः कर्मो-15 दयेन १ आहारतः २ शरीरपरिवृद्धितश्च ३ य उत्पचते । सर्वमेतद् यथा निशीधे प्रथमोद्दे-शके भणितं तथेव द्रष्टव्यम् ॥ ४९६० ॥ गतं मैथुनम् । अथ रात्रिमोजनमाह—

रातो य भीयणम्मि, चउरो मासा हर्नतऽणुग्धाया । आणादिणो य दोसा, आवजण संकणा जाव ॥ ४९६१ ॥

रात्री भोजने कियमाणे चत्वारो मासाः 'अनुद्धाताः' गुरवो भवन्ति आज्ञादयध्य दोषाः । 20 ये च प्राणातिपातादिविषया आपत्ति-शद्भादोषाः परिमहस्यापिं शद्भां च यावत् मथमोद्देशके ५० "नो कप्पद्द राओ वा वियाले वा असणं वा ४" इत्यादो रात्रिभक्तसूत्रे (सूत्र ४२) ०० इहैवाभिहितास्ते सर्वेऽपि द्रष्टव्याः ॥ ४९६१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

णिरुवद्वं च खेमं च, होहिति रण्णो य कीरत् संती। अद्याणनिग्गतादी, देवी प्याय अज्झियगं॥ ४९६२॥

उपद्रवी नाम—अशिवं गलरोगादिकं वा, तस्यामावी निरुपद्रवम् । 'क्षेमं' परचकालुपछ्रवा-भावः । ततः 'निरुपद्रवं च क्षेमं च मदीये देशे भविष्यति' इति परिमान्य राजा ग्रान्ति कर्तुकामस्तपिस्तिनो रात्री भोजयेत् । यद्वा राजपुत्रो वा नागरा वा 'राजः शान्तिः कियताम्' इति कृत्वा ये रात्री न भुजते सुतपिस्तनश्च ते रात्री भोजनीयाः, एप तस्या विद्याया उपनार इति परिभावयन्ति, ते च साधवोऽध्वनिर्गताद्यस्तत्र सम्प्राप्तास्ततो वद्यमाणो विधिर्विधातन्त्रः। 30 यद्वा राज्ञः कस्यापि देवी वानमन्तरपूजां कृत्वा तपिस्तनां रात्रिगोजनस्म्रणम् "विज्ञयकं"

१ -प > एतिबहमण्यगतः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥ २ व्हापे कर्त्तन्या । तत्र कां॰ ॥ ३ -प > एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ कां॰ नास्ति ॥

उपयाचितं मन्येत् ॥ ४९६२ ॥ कृतः १ इति चेद् उच्यते---

अवधीरिया व पतिणा, सवत्तिणीए व गुत्तमाताए। नेलण्णेण व पुद्वा, द्वागहरुप्याद्यमणे वा ॥ ४९६३ ॥

'पतिना' मत्री 'अवधीरिता' अपमानिता सा देवी, यहा या नत्याः सपन्नी सा पुत्रमाना **७तया न युष्ठ बहुमान्यते, ग्छानत्वेन वा मा गाइनरं स्प्र**ष्टा, विष्रहो वा तम्याः कनापि सार्धमुखन्ततो विबहोत्पाटस्य द्यमनार्थं वानमन्तरपूजा कर्तव्या, स च वानमन्तरा रात्री साम्रपु मोजितेषु परिनोपसुद्रहति ॥ ४९६३ ॥ ननः—

एक्केकं अतिणेउं, निमंतणा भोयणण विष्कृतेणं। भोत्तं अणिच्छमाण, मरणं च तिहं ववसिनस्य ॥ ४९६४ ॥

एँकेकं साधुं बळाभियोगेन राजमवने 'अतिनीय' प्रवेच्य रात्री विपुलेन भोजनेन निमन्नणा कृता, अभिद्विताश्च साधवः — यदि सम्प्रति न मोक्ष्यव्य नतो वयं व्यवरोपियप्यामः । ण्वमुक्ते तेपामेकस्य साथोग्नदानीं मोक्तुमनिच्छना मरणं च तत्र व्यवसितस्य शिर्दिछन्नम्, हितीयो हर्षाहुङ्गितः, तृतीयो यीन इत्यादि यथा मेशुन तथा मन्तत्र्यम् ॥ ४९६३ ॥ **अत्र प्रायश्चित्तमा**ह—

मुद्रुष्टिसिने भीण, पचक्याणे पडिच्छ गच्छ बंर विद् । मूळं छेदो छम्मास चडगें मासा गुरुग लहुओ ॥ ४९६५ ॥ गतार्था (गा० ४९५२)॥ ४९६५॥ अत्र यतनामाह—

नत्येव य मोक्यामो, अणिच्छें श्रृंजामों अंघकारिम । कोणादी पक्तेवी, पोइल भाण व जित णीना ॥ ४९६६ ॥

गत्री भोज्यमानः साधुमिरमिधातव्यम्—माननेषु गृद्दीत्वा ततः 'तत्रेव' स्वप्रतिश्रये भोक्यामहे, न वर्ततं गृहस्थाना पुरतो भोकृम्; एवसुत्तवा नतोऽस्यमागारिकं नीत्वा परिष्टाप-यन्ति । अथान्यत्र नेतुं न प्रयच्छिन्न मणन्नि च—अग्माकं पुग्तो भोक्तव्यम्; तनो वक्तव्यम्—प्रदीपमपनयत, अन्यकारे मोजनं कुर्मः; नतम्नेपामपर्यतां कोणेषु आदिशब्दाद् अपरत्र वा एकान्त कवळान् प्रक्षिपन्ति । अथवा वस्त्रेण पोष्टलकं बद्धा तत्र प्रक्षिपन्ति, भाननेषु 25 वा प्रक्षिपन्ति यदि निजकानि अछात्रृनि भवन्ति ॥ १९६६ ॥

थथ प्रदीपं नापनयन्ति तत इदं वक्तव्यम्—

गैलण्णेण व पृहा, वाहाइडक्ची व अंगुली वा वि । भ्रंजंता वि य असहा, सालंबाऽम्रुच्छिता मुद्धा ॥ ४९६७ ॥

यदि ते दुवंग्रास्त्रतो भणन्ति—ग्रानत्वेन सृष्ट्या वयम्, एतचासाकमपथ्यम्, यदि 20 समुद्दिशादम्ततो ब्रियामहै, तम्मान्मा ऋषिहत्यां क्रुरत । अथवा भणितव्यम्—अस्मामिर्गळकं यावद् शुक्तम्, वाहाहं च-प्रमृतं शुक्तानां कुतो रुचिरुपत्रायते ? । यद्येयं न प्रत्यप्यन्ति तत्तो मानृस्यानेनाहुली वदन प्रक्षिप्य वमनमुत्पादयन्ति । यदि तथापि न प्रतियन्ति ततः स्तीकं

१ प्रत्ययन्ति वाटी॰ मां॰ दे॰ ॥

तन्मध्यादास्तादयन्ति । अथ तथापि न विसर्जयन्ति तत एवं सालम्बनाः 'अशठाः' राग-द्वेप-रहिता अमूर्च्छिताः स्तोकं भुझाना अपि शुद्धाः ॥ ४९६७ ॥ उपसंहरन्नाह---

> एत्थं प्रण अधिकारो, अणुघाता जेसु जेसु ठाणेसु । उचारियसरिसाई, सेसाइँ विकोवणद्वाए ॥ ४९६८ ॥

'अत्र पुनः' प्रस्तुतस्त्रे ॳ हंस्तकर्म-मैथुन-रात्रिभक्तविषयेः स्थानेः ▷ 'अधिकारः' प्रयो-४ जनम् । केः ? इत्याह—येषु येषु स्थानेषु 'अनुद्धातानि' गुरुकाणि प्रायश्चित्तानि भणितानि तैरेवाधिकारः । 'शेपाणि' 🕫 रुंघुपायश्चित्तसहितानि स्थानानि 🗠 पुनरुचारितार्थसद्यानि शिष्याणां विकोपनार्थमुक्तानि ॥ ४९६८ ॥

### ॥ अनुद्धातिकप्रकृतं समाप्तम् ॥

पा राश्चिक प्रकृत मू

10

सूत्रम्---

तओ पारंचिया पन्नता, तं जहा—दुट्टे पारंचिए, पमत्ते पारंचिए, अन्नमन्नं करेमाणे पारंचिए २॥

अस्य सम्बन्धमाह-

बुत्ता तवारिहा खल्छ, सोधी छेदारिहा अध इदाणि। देसे सन्वे छेदो, सन्वे तिविहो तु मूलादी ॥ ४९६९ ॥

15

तपोही शोधिः खलु पूर्वसूत्रे गोक्ता, अथेदानीं छेदाहीऽभिधीयते । स च च्छेदो द्विघा-देशतः सर्वतश्च । देशच्छेदः पञ्चरात्रिन्दिवादिकः पण्मासान्तः । सर्वच्छेदः 'मूलादिः' मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराञ्चिकमेदात् त्रिविधः । अत्र सर्वच्छेदः पाराञ्चिकलक्षणोऽधिकियते ॥ ४९६९ ॥ आह यधेवं तर्हि-20

> छेओ न होइ कम्हा, जित एवं तत्थ कारणं सुणसु । अणुघाता आरुवणा, कसिणा कसिणेस संबंधो ॥ ४९७० ॥

छेद एव सूत्रेऽपि कसान्न भवति ?, "ततो छेदारिहा पन्नचा, तं जहा--दुट्टे छेदारिहे" इत्यादिसूत्रं किमर्थं न पठितम् ! इति भावः । सूरिराह—यदोवं भवदीया बुद्धिनतोऽत्र कारणं र्थेणु—या किलादिस्त्रेडनन्तरोक्तेऽनुद्धाताख्याऽऽरोपणा भणिता सा 'कृत्सा' ० गुँरकेत्यर्थः, № 18 इयमपि पाराधिकाख्याऽऽरोपणा कृत्स्त्रेय, अतः क्रुत्ताया आरोपणाया अनन्तरं कृत्स्त्रेवारोपणा-Sभिषीयते । एप सम्बन्धः ॥ ४९७० ॥

१ ॰० १० एतन्मध्यगतः पाठः भा० गांव गास्ति ॥ २ ॰० १० एनशितान्तर्गतः पाठः गांव पर्य वर्षते ॥ ३ १४ छु निशासय । तथाहि—या गांव ॥ ४ ॰० १० एतदन्तर्गतः पाठः भा० गांव गान्ति ॥

25

30

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य न्यान्या—त्रयः पाराध्विकाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—दुष्टः पारा-ध्विकः, प्रमत्तः पाराध्विकः, 'अन्योन्यं' परस्परं मुख-पायुपयोगतः प्रतिसेवनां कुर्वाणः पाराध्विक इति सूत्रसमासार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं भाष्यकृद् विमणिषुराह—

अंचु गति-प्यणिम्म य, पारं पुणऽणुत्तरं ग्रुघा विति । सोधीय पारमंचइ, ण यावि तदप्तियं होति ॥ ४९७१ ॥

भाषाय पारमचह, ण याप तद्श्तय हाति । ह १०१ । "अख्रु गति-पूजनयोः" इति वचनाद् अद्भुर्धातुर्गतो पूजने चात्र गृद्धते । तत्र गत्यथां यथा—पारं—तीरं गच्छित येन प्रायिधितेनामेवितेन तत् पाराध्विकम्। अथ पारं किमुच्यते ! इत्याह—'पारं पुनः' ससारसमुद्रस्य तीरमृतम् 'अनुत्तरं' निर्वाण 'वुवाः' तीर्थकृदादयो द्भुवते, अनेनासेवितेन साधुर्गांशं गच्छतीति भावः । तद् यस्यापद्यते सोऽप्युरचारात् पाराध्विक 10 उच्यते । यद्वा बोधेः 'पारं' पर्यन्तमञ्चति यत् तत् पाराध्विकम्, अपिधिमं प्रायिधित्तमित्ययः । पूजार्थो यथा—'न चापि' नेव 'तत्' प्रायिधित्तपारगमनमपृज्ञितं किन्तु पूजितमेव, ततो येन तपसा पारं प्रापितेन अद्यते—श्रीश्रमणसङ्घेन पूज्यते तत् पाराध्विकं पाराध्वितं वाऽिमधीयते । तिबोगात् साधुरपि पाराध्विकः ॥ ४९०१ ॥ अथ तमेव मेदतः प्रकृत्यति—

आसायण पिंडसेवी, दुविही पारंचिती समासणं।

15 एकेकिमिन य भवणा, सचरिने चेव अचरित्ते ॥ ४९७२ ॥

पाराधिकः समासेन द्विविधः, तद्यथा—आजातनापाराधिकः प्रतिसेनिपाराधिकश्च । पुनरेकैकस्मिन् द्विविधा भजना कर्तव्या । कथम् १ इत्याह—द्वावप्येती सचारित्रिणी वा स्यातामचारित्रिणी वा ॥ ४९७२ ॥ कथं पुनरेपा भजना १ इत्याह—

सन्बचरित्तं भस्यति, केणति पडिसेवितेण तु पदेणं।

कत्थति चिद्वति देसी, परिणामऽवराहमासञ्ज ॥ ४९७३ ॥

केनचिदपराधपदेन पाराध्विकापित्योग्येन प्रतिमेवितेन सर्वमिष चारित्रं अदयित, कुत्रापि पुनः चारित्रस्य देखोऽवितष्टते । कुतः ! इत्याह—'परिणामं' तीत्र-मन्दादिम्दपम् 'अपराधं च' उत्कृष्ट-मध्यम-जघन्यरूपमासाद्य चारित्रं भवेद्वा न वा ॥ १९७३ ॥ इदमेव भावयिति—

तुछम्मि वि अवराधे, परिणामवसण होति णाण्तं ।

कत्यति परिणामिम वि, तुछे अवराहणाणत्तं ॥ ४९७४ ॥

तुल्येऽप्यपराघे 'परिणामवशेन' तीत्र-मन्दाद्यव्यवसायवैचिव्यवसात् चारित्रपरिश्रंशादी नानात्वं मवति, कुत्रचित् पुनः परिणामे तुल्येऽपि 'अपराधनानात्वं' प्रतिसेवनावैचिव्यं मवति ॥ ४९७४ ॥ अयागातनापाराञ्चिकं व्याचित्यासुराह—

तित्थकर पवयण सुते, आयरिए गणहरे महिद्वीए। एते आसार्यते, पिच्छिचे मग्गणा होइ॥ ४९७५॥

तीर्थकरं प्रवचनं श्रुतमाचार्यान् गणधरान् महर्द्धिकांश्च, एतान् य आञातयति तस्य प्रायश्चिते वक्ष्यमाणरुक्षणा मार्गणा भवति ॥ १९७५ ॥

१ °त्रिणावचारित्रिणी चा भवेताम् ॥ ४९७२ ॥ कां० ॥

23

10

तत्र तीर्थकरं यथाऽऽशातयति तथाऽभिषीयते-

पाहुडियं अणुमण्णति, जाणंती किं व संजती भीगे। थीतिस्थं पि य बुचिति, अतिकक्लडदेसणा यावि ॥ ४९७६ ॥

'प्राभृतिकां' सुरविरचितसमवसरण-महाप्रातिहार्यादिपृजालक्षणामर्हन् यद् अनुमन्यते तन्न सुन्दरम् । ज्ञानत्रयप्रमाणेन च मवस्तरूपं जानन् विपाकदारुणान् मोगान् किमिति सुद्धे ? 18 मिलनायादेश्व स्तिया अपि यत् तीर्थमुच्यते तद् अतीवासमीचीनम् । 'अतिकर्फशा' भतीवदुरनुचरा तीर्थकरैः सर्वोपायकुगरुरिप या देशना कृता साऽप्ययुक्ता ॥ ४९७६ ॥

अण्णं व एवमादी, अवि पडिमासु वि तिलोगमहिताणं।

पिंड्रिक्नमकुर्वितो, पात्रति पारंचियं ठाणं ॥ ४९७७ ॥ अन्यमप्येवमादिकं तीर्थकृतामवर्णं यो भाषते, तथा 'अपी'त्यभ्युचये, 'त्रिलोक्तमहितानां' 10 भगवतां याः प्रतिमास्तास्त्रपि यद्यवर्णे भाषते, यथा-'िकमेतासां पापाणादिमयीनां माल्याsल्ह्यारादिपूजा कियते ?' एवं हुवन् , 'प्रतिरूपं वा विनयं' वन्द्रन-स्तुति-स्तत्रादिकं तामाम-बज्ञानुच्या अकुर्वन् पाराश्चिकं स्थानं प्रामोति ॥४९७७॥ अथ प्रवचनं-सद्धस्तस्याशातनामाह्-

अकोस-तज्जणादिसु, संघमहिक्खिवति संघपिडणीतो ।

अण्णे वि अत्थि संघा, सियाल-णंतिक-ढंकाणं ॥ ४९७८ ॥

यः सङ्घात्यनीकः सः च ''अक्कोस-तज्जणाइयु'' ति विभक्तिन्यत्ययाद् ⊳ आक्रोश-तर्जना-दिभिः सङ्घमधिक्षिपति । यथा---सन्यन्येऽपि शृगाल-नान्तिक-ढद्दप्रमृतीनां सद्धाः, याद्द्यान्ते तादृशोऽयमपीति भावः, एप आक्रोश उच्यते । तर्जना तु-'हुं हुं ज्ञातं भवदीयं सहत्वम्' इत्यादिका ॥ ४९७८ ॥ अथ श्रुताञातनामाह-

काया वया य ते चिय, ते चेव पमायमप्पमादा य।

मोक्खाहिकारियाणं, जोतिसविज्ञास किं च पुणो ॥ ४९७९ ॥

दश्वेकालिकोत्तराध्ययनादौ यत् त एव पर् कायासान्येव च व्रतानि तावेच प्रमाटा-ऽप्रमादौ म्योम्य उपवर्ण्यन्ते तद् अतीवायुक्तम् । मोक्षाधिकारिणां च माधूनां ज्योतिपवियायु पुनः किं नाम कार्य येन श्रुते ताः प्रतिपाद्यन्ते ? ॥ ४९७९ ॥ स्थाऽऽचार्यागातनामाह्-

इद्धि-रस-सातगुरुगा, परोवदेमुखया जहा मंखा । अत्तद्रपोसणस्या, पोसेंति दिया व अप्पाणं ॥ ४९८० ॥

आचार्याः स्वभावादेव ऋदि-रस-सातगुरुकाः, तथा महा इव परोपदेगो पताः, लोकायः र्वनप्रसक्ता इति भावः, 'आत्मार्थपोपणस्ताः' खोदरगरणैकचेतसः । इदमेव व्याचि — दिजा इवाऽऽत्मानमभी पोषयन्ति ॥ ४९८० ॥ अथ गणभराज्ञातनामाह-

> अब्धुअयं विहारं, देसिंति परेसि सयमुदासीणा । उवजीवंति य रिद्धि, निस्तंगा मो ति य मणंति ॥ ४९८१ ॥

१ 'कते, अपि क 'त्रिलो' भा० ॥ २ प म एतदरार्गन माठ भा० को नाना ॥ ३ 'धामिः उपलक्षणत्वाद् मन्त्र-निमित्तादिभिध्य पुनः किं कां॰ ॥ १॰ १६८

ñ

10

गणधरा गौतमादंयो 'अम्युचतं विहारं' जिनकल्पप्रभृतिकं परेपामुपदिशन्ति खयं पुन-रुदासीनास्तं न प्रतिचन्ते, 'ऋद्धिं वा' अझीणमहानसिक-चारणादिकां छिष्मिपुनीवन्ति 'निस्सदा वयम्' इति च मणन्ति ॥ ४९८१॥ अध महद्धिकपदं व्यास्यानयति—

गणघर एव महिड्डी, महातवस्सी व वादिमादी वा । तित्यगरपढमसिस्सा, आदिग्गहणेण गहिता वा ॥ ४९८२ ॥

इह गणधर एव सर्वेलिट्यसम्पन्नतया महर्द्धिक उच्यते, यद्वा महर्द्धिको महातपस्ती वा वादि-विद्या-सिद्धप्रमृतिको वा भण्यते, तस्य यद् अवर्णवादादिकरणं सा महर्द्धिकाशातना । गणधरास्तु तीर्थकरप्रथमशिष्या उच्यन्ते, आदिग्रहणेन वा ते गृहीता मन्तव्याः ॥ १९८२ ॥

अंधतेपामाज्ञातनायां प्रायिधत्तमार्गणामाह-

पहम-वितिष्सु चरिमं, सेसे एकेक चउगुरू होंति । सन्दे आसादितो, पादति पारंचियं ठाणं ॥ ४९८३ ॥

शत्र ४ ''तित्थंयर पनयण सुयं'' इति (४९७५) गाथाक्रमप्रामाण्यात् ⊳ प्रथमः— तीर्थक्करो द्वितीयः—सङ्घलयोर्देशतः सर्वतो चाऽऽशातनाया पाराध्विकम् । 'होपेषु' श्रुतादिपु एकेकसिन् देशतः आशात्यमाने चतुर्गुरुकाः प्रायश्चित्तं सर्वन्ति । अथ सर्वतस्तान्याशातयिति १४ततस्तेष्विप पाराध्विकं स्थानं प्रामोति ॥ ४९८३ ॥

> तित्थयरपढमसिस्तं, एकं पाऽऽसादयंतु पारंची । अत्थस्तेव निर्णिदो, पमचो सो नेण मुत्तस्स ॥ ४९८४ ॥

'तीर्थकरप्रथमशिष्यं' गणवरमेकमप्याञातयन् पाराञ्चिको सवति । कुतः ? इत्याह— 'जिनेन्द्रः' तीर्थकरः स केवल्लेवार्थस्य 'प्रभवः' प्रथमत उत्पत्तिहेतुः, सूत्रस्य पुनः स एव २०गणघरो येन कारणेन 'प्रभवः' प्रथमतः प्रणेता, ततस्त्रमेकमप्याशातयतः पाराञ्चिकमुच्यते ॥ १९८४ ॥ उक्त आज्ञातनापाराञ्चिकः । सम्प्रति प्रतिसेवनापाराञ्चिकमाह—

पिंडसेवणपारंची, तिविधो सो होइ आणुपुन्त्रीए। दुट्टे य पमत्ते या, णेयन्त्रे अण्णमण्णे य ॥ ४९८५॥

प्रतिसेवनापाराञ्चिकः 'सः' इति पूर्वोपन्यस्तः 'त्रिविधः' त्रिपकारः 'आनुपूर्व्या' सूत्रीक्त-25 परिपाट्या भवति । तद्यथा—दुष्टः पाराञ्चिकः, प्रमतः पाराञ्चिकः, अन्योन्यं च कुर्वाणः पाराञ्चिको ज्ञातव्यः ॥ ४९८५ ॥ तत्र दुष्टं तावदाह—

दुनिघो य होइ टुडो, कसायदुडो य विसयदुडो य । दुनिहो कसायदुडो, सपक्ख परपक्ख चडमंगो ॥ ४९८६ ॥

द्विनिध्य मनति दुष्टः—कपायदुष्टश्च निपयदुष्टश्च । तत्र कपायदुष्टो द्विनिधः—स्वप-२० सदुष्टः परपसदुष्टश्च । अत्र चतुर्भक्षी, गाथायां पुस्त्वं प्राकृतत्वात् । तद्यथा—स्वपक्षः स्वपक्षे दुष्टः १ स्वपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः ४ ॥४९८६॥

र °दयो जिनकल्पाटिक्स्पमस्युद्यतं बिहारं परेपा° का०॥ २ प > एतन्मध्यगतः पाठः

तत्र प्रथमभक्तं विभावयिपुराह—

सासवणाले ग्रहणंतए य उछगच्छि सिहरिणी चेव। एसो सपक्लदुद्दी, परपक्ले होति णेगविधो ॥ ४९८७ ॥

''सासवणालें" ति सर्पपभर्जिका, ''मुह्णंतकं'' मुख़विस्नका, उल्कः-धूकरतस्यवादिणी यस्य स उल्काक्षः, 'शिलरिणी' मर्जिता । एते चत्वारो दृष्टान्ताः । ऐप स्वपन्नकपायदुष्टी ह मन्तव्यः । परपक्षकपायदुष्टः पुनरनेकविधो भवतीति निर्युक्तिगाथासमासार्थः ॥ ४९८७ ॥

अथैनामेव विवरीपुः सर्पपनालदृष्टान्तं तावदाह—

सासवणाले छंदण, गुरु सन्त्रं भुंजें एतरे कोवी । खामणमणुवसमंते, गणि ठवेत्तऽण्णहिं परिण्णा ॥ ४९८८ ॥ पुच्छंतमणक्खाए, सोचऽण्णतों गंतु कत्थ से सरीरं। गुरु पुच्च कहितऽदातण, पिडयरणं दंतभंजणता ॥ ४९८९ ॥

इह प्रथमं कथानकम्-एगेण साहुणा सासवमज्जिया सुसभिया रुद्धा, तत्य से अतीव गेही । आयरियस्स य आलोइयं । पडिदंसिए निमंतिए य आयरिएणं सन्त्रा नि सगुहिद्दा । इतरो पदोसमावण्णो । आयरिएणं लिक्लय, 'मिच्छामि दुकडं' कयं तहावि न उवसमइ, भणइ य— तुज्झ दंते भंजामि । गुरुणा चिंतियं— 'मा असमाहिमरणेण मारिस्सइ' चि गणे 15 अन्नं गणहरं ठवेता अन्नं गणं गंतूण भत्तपचक्लाणं कयं । समाहीए कालगया । इयरो गवेसमाणो सज्झंतिए पुच्छइ--कत्थ आयरिया ? । तेहि न अवखायं । सो अन्नतो सोघा त्तरथ गंतुं पुच्छइ—किं आयरिया ! । ते भणंति—समाहीए कालगया । पुणो पुच्छर— किह सरीरगं परिदृवियं ? । आयरिएहि य पुट्यं भणियं — मा तस्स पायस्स मम सरीर-परिद्वाविणयाभूमि कहेजाह, मा आगद्वि-विगर्दि करेमाणो उज्जाहं काहिइ। तेहि अकहिए 20 अन्नतो सोडं तत्थ गंतुं उवद्वियाओ गोलोवलं कद्विऊण दंते भंजंतो भणइ---एतेहिं तुमे सासवनालं ख़इयं । तं साहृहि पडियरंतेहिं दिहं ॥

अथाक्षरगमनिका—सर्पपनालविषयं 'छन्दनं' निममणं गुरोः कृतम् । गुरुणा च सर्व भुक्तम् । इतरस्य कोपः । गुरुणा क्षामणे कृतेऽपि स नोपशान्तः । ततोऽनुपशान्ते तस्तिन् 'गणिनम्' आचार्य स्थापयित्वा अन्यस्मिन् गच्छे 'परिज्ञा' भक्तप्रत्याख्यानमङ्गीकृतम् । तस्य च 25 शिप्याधमस्य 'गुरवः कुत्र गताः !' इति प्रच्छतोऽपि सज्ज्ञिलकसाधुभिनीख्यातम् । नतोऽन्यतः श्रुत्वा तत्र गत्वा 'कुत्र तेपां गरीरम्!' इति प्रच्छा कृता । गुरुभिश्च पूर्वमेव तदीयो पृवान्तः कथित आसीत्। "दायण" चि अकारप्रक्षेपात् ततनेराचार्यगरीरपरिष्ठापनामुमिर्न दर्शिना। स चान्यतः श्रुत्वा गतो दन्तभञ्जनं कृतवान् । साधुभिश्च गुपिरुस्याने सिनैः प्रतिनरण कृत-मिति ॥ ४९८८ ॥ ४९८९ ॥ अथ मुखानन्तकदृष्टान्तमाद्-30

मुहणंतगस्स गहणे, एमेव य गंतु पिसि गलग्गहणं। सम्मृढेणियरेण वि, गलए गहितो मता दो वि ॥ ४९९० ॥

१ 'पपः' पतहृष्टान्तोक्तः सप् कां ॥ २ व्हाइत, प भा मो के के तादी ॥

**23** 

ण्केन साहुना छुन्नान्तकमतीबोज्बनं छुट्यम्, तस्त च शुरुनिर्महणं इतस्। तत्रापि 'प्वमेव' प्वीक्नानम्तस्यकं वक्तव्यम्। नदरं तन् पुनर्भुन्नानम्त्रकं अत्ययवेताऽपि न गृहीतस्। ततो गुरुगा व्यगण एव यक्तं प्रत्याच्यातम्। नियायां च विग्रृं छुट्या 'सुलानन्तकं गृह्नि' इति यणता गाइतरं गठे प्रदृणं इतस्। सम्मृदंन च 'इत्रेणावि' गुरुणा स गरुके क्षितः। एवं हार्वाय स्ते। ॥ १९९० ॥ उत्यकाश्वरधाननगरु—

अन्यंतए वि सिच्चलि, उलुगच्छी ! उक्खणामि ते अच्छी । पदमगमा नविर इहं, उलुगच्छीउ चि होकेति ॥ ४९९१ ॥

प्कः साबुरन्तक्षेत्रपि सूर्ये सीव्यस् अपरेष साबुता परिहासेन सिणतः—उद्यक्ताल ! किमेबमन्तकतेऽरि सूर्ये नीव्यसि ! । स प्राह—एवं सणतन्त्रव हे अध्यक्षिणी उत्स्वनामि । १० अत्रापि सबांऽपि प्रथमान्यानकपर्या मन्त्रव्यः । नवर्गिह न्यगणे प्रत्यास्यातमकस्य काल्य- तस्य रकोन्ररणाद् अयोगर्या काल्यानकस्य काल्य- स्मां उद्यक्तवः सणितः १ इति हुवाणो है अध्य- सिक्ता उद्यन्य तस्य केक्यितः, 'वरं स्या नियामितम्' इति कृत्वा ॥ १९९१ ॥

जिखरिपीदयान्त्रमाइ—

निहिनिणिर्छमाऽऽद्धोयण, छंद्रिप् सञ्चाह्ने अ उनिगरणा । यत्तपरिण्णा अण्यहि, ण राच्छनी सी हुई णवरि ॥ ४९९२ ॥

प्केल साष्ट्रता टल्ह्रष्टा शिन्दर्रिणां छ्ट्या । मा च गुन्द्रणामाङोन्तिता, तथा च गुर्वः 'छन्द्रिनः' निमहिताः । सा च तैः सबोऽप्यापीता । ततः स माष्टुः प्रदेषमुत्रगतो मारणार्थं दण्डन्स्द्रीणेवान् । स गुरुमिः क्षामितोऽपि यदा नोपशाम्यति ततः मक्तपरिहा कृता । नदरिमद्द 'मः' आचार्योऽन्यतिन् गणे न गतः । तस्य च समाविना क्रास्ट्रगतस्य श्रारिकं ध्वति पापालना दण्डकेन कृष्टितम् ॥ २९९२ ॥

यत एने दोपास्तनो कोमन्तीको न कर्तकाः । तथा चाइ—

तिच्चक्रमायपरिणनो, निच्चयगगाणि पावह मयाई। मयगुट्स ईनमंजण, सममर्ग्य होक्कणुनिगरणा ॥ ४९९२ ॥

तीत्राः—उत्तर्य ये कमयानारु परिणवो जीवनीत्रवरकाणि स्यानि प्रामोति । यद्या— १६ प्रथमहृष्टान्द्रोक्तसाचायस्य तीत्रहासपरिणवस्य दन्त्रमञ्जनस्यम्, हिनीयहृष्टान्त्रोक्तयोन्तु हिन्दा-८६चार्ययोनीहृकोषपरिणवयोः समकार्क मरणम्, तृनीयहृष्टान्त्रपसिद्धस्य सार्वोः कोचनदीक्तम्, चतुर्यहृष्टान्त्रोक्तस्य दण्डकोहिरणम् । इह्छाः चण्यकपावदुष्टा लिक्कपाराः विकाः कर्तन्याः ॥ ४९६३ ॥ गवः प्रयन्ते महः । अत्र हितीयसङ्गाह्—

रायदवादिपरिणतो, अहवा वि हवेल गयवहथी तु ।

मो लिंगतों पार्र्चा, जो वि य परिकड़ती ते तु ॥ ४९९४ ॥ गज्ञा राज्ञामान्यस्य वा अरस्य या पाङ्कतगृहस्त्रस्य वदाय परिष्यतः, अथ्या राज्यसक एव स स्वेत् विहित्तगत्वय इत्यर्थः, एवमनेकविषः पर्यसद्धः । एषः सर्वेदि छिक्तगराबिकः

१ °वाणी सृतस्य हे सा॰ ॥

कर्तव्यः । 'योऽपि चै' आचार्यादिकः 'तं' राजववकं 'परिकर्पति' वर्जापयति सोऽपि लिजापारिकिको विषेयः ॥ ४९९४ ॥

भय तृतीयमझ उच्यते—परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः स कथं भवति १ उच्यते—पूर्वं गृत्-वासे वसतो वादे पराजित आसीत्, स्कन्दकाचार्येण पालकवत्, वैरिको वा'स तरगण्ड-सीत्। स पुनः कीहशो भवेत् १ इत्याह—

सभी न असनी ना, जो दुहो होति त् सपक्किम। तस्स निसिद्धं लिंगं, अतिसेसी ना नि दिखाहि॥ ४९९५॥

स न रेसंजी वा असंजी वा यः सपक्षे दुष्टो भवति तस्य लिझं निषिद्धम्, गमज्या न दातव्येति भारः । अतिगयज्ञानी वा 'उपज्ञान्तोऽयम्' इति भत्वा तस्यापि लिझं दूर्याद् ॥ ४९९५ ॥ अथं चतुर्थभक्तः परपक्षः परपक्षे दुष्ट इति भाव्यते——

रत्नो जुनरत्नो वा, वधतो अह्वा वि इस्तरादीणं । सो उ सदेसि ण कप्पइ, कप्पति अण्णम्मि अण्णाओ ॥ ४९९६ ॥ बो राज्ञो वा युनराजस्य वा वधकः अथवाऽपि ईश्वरादीनां घातकः 'स तु' स पुनः खदेशे दीक्तिं न कस्पते, किन्तु कल्पतेऽन्यसान् देशेऽज्ञातो दीक्षितुम् ॥ ४९९६ ॥

> इत्थ पुण अधीकारो, पढमिछुग-वितियर्भगदुद्देहिं। तेसि लिंगविवेगो, दुचरिमें वा लिंगदाणं तु ॥ ४९९७ ॥

खेत्र पुनः मथम-द्वितीयभङ्गदुष्टेरिधकारः, 'सपक्षः सपक्षे दुष्टः, सपक्षः परपेद्वे दुष्टः' इत्याद्यभङ्गद्वयविभिरिति भावः । एतेपां लिङ्गविवेकरूपं पाराध्विकं दातव्यम् । अतिशयज्ञानी वा यदि जानाति 'न पुनरीहशं करिष्यति' इति ततः सम्यगावृत्तस्य लिङ्गविवेकं न करोति । ''दुचरिमे'' विं तृतीय-चतुर्थलक्षणो यो द्वो चरगभङ्गो तयोः 'वा' विकल्पेन लिङ्गदानं २० कर्तव्यम् । किमुक्तं भवति !— 'परपक्षः स्वपद्ये दुष्टः, परपक्षः परपद्ये दुष्टः' इति भङ्गद्वये वर्षमाना यधुपशान्ता इति सम्यग् ज्ञायन्ते ततो लिङ्गदानं कर्तव्यम्, अथ नोपशान्तास्ततो न मनाज्यन्ते । प्रवाजिता अपि तानि स्थानानि परिहार्यन्ते, एप वाशव्यस्य चितोऽर्थः ॥४९९०॥

अथ 'सर्पपनालादिदृष्टान्तप्रसिद्धा दोषा मा भूवन्' इति हेतोराचार्येणी यया सामाचारी स्मापनीया तथा प्रतिपादयत्राह—

## सन्वेहि वि घेत्तन्वं, गहणे य निमंतणे य जो तु विही ।

१ च 'तं' राजवधकं परिकर्षति सोऽपि भा॰ गं॰ ॥ २ 'रांगी चा' आवकः 'ग्रांगी चा' अश्वकः 'ग्रांगी चा' अश्वकः यः स्व॰ कां॰ ॥ ३ 'अत्र पुनः' प्रस्तुने पाराञ्चिकसूत्रे प्रधमः कां॰ ॥ ४ तार्गः मो॰ दे॰ विनाऽम्पत्र—स्ति 'परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः, परपक्षः परपक्षे दुष्टः' इति तृतीय-नृतृयां यो को चरमौ भक्षो तथोर्यगु॰ कां॰ । सि तृतीय-चतुर्भलक्षणी यी का चरममान्नी नयोर्यगु॰ भा॰ ॥ ५ तारी॰ मो॰ दे॰ विनाऽम्पत्र—"लाहिट्छान्तोजा दोषा घं॰ । 'लाइयो योषा मा॰ ॥ ६ तारी॰ मो॰ दे॰ विनाऽम्पत्र—"लाहिट्छान्तोजा दोषा घं॰ । 'लाइयो योषा मा॰ ॥ ६ तारी॰ मो॰ दे॰ विनाऽम्पत्र—"ला याद्यी सामाचारी स्वापनीया नाद्यी यहकाम भाइ—सब्वेहि कां॰ । 'ला इयं सामाचारी स्वापनीया—सब्वेहि मा॰ ॥

25

20

भुंजंती जतणाए, अजतण दीसा इमे होंति ॥ ४९९८ ॥

सर्वेरिप साधुमिराचार्यपायोग्यं न्त्रत्वमात्रकेषु ब्रहीतन्त्रम् । तया ब्रहणे च निमन्नणे च यो वृद्यमाणो विधिः स सर्वेऽिप कर्तन्यः । एवं यननया सुग्यो सुन्नते । अयतनया तु सुन्ना-नानाम् 'इमे' वृद्यमाणा दोषा मदन्ति ॥ १९९८ ॥ एनामेव निर्मुक्तिगाथां मावयति—

सन्वेहि वि गहियम्मी, थोवं थोवं तु के वि इच्छंति ।

सन्देसिं ण वि शुंजति, गहितं पि विनिज्ञ आदंमो ॥ ४९९९ ॥

मर्वेरिष आचार्यप्रायोग्ये गृहीते केचिराचार्या दृद्गिच्छिन्नि, यथा—तत एकेकस्य हस्तान् स्तोकं स्तोकं गृहीत्वा गुरुणा मोक्तव्यम ; एप प्रथम आदेशः । अपरे ह्यतते—एकेनेव गुरु-योग्यं ब्रहीतव्यम्, अयान्यरिष गृहीतं ननस्तदृहीनमिष तेषां सर्वेषां हस्तात् न्तोकं स्तोकं न 10मोक्तव्यम्, किन्तु तैर्निमित्रितेन वक्तव्यम्—पर्याप्तम्, इत उन्द्वं न गच्छिति; एप द्वितीय आदेशः ॥ १९९९ ॥ अमुमेवं व्याचिष्टे—

> गुरुमित्तमं जो हिययाणुक्लां, सो गिण्हती णिस्समणिस्सतो या । तस्सेत्र सो गिण्हति णेयरेमिं, अलब्समाणिस्म व थोव थोवं ॥ ५००० ॥

यो गुरुमिक्तमान् यश्च गुरुणां 'हृदयानुक्ष्यः' छन्द्रोनुवर्षी म गुरुपायोग्यं निश्रागृहैम्यो-16 ऽनिश्रागृहेम्यो वा गृहाति, तरंश्व च सम्बन्धि 'सः' आचार्यो मक्त-पानं गृहाति, न 'इतरे-पान्' अपरसाध्नाम् । अधेकः पर्याप्तं न रुमते नतोऽरुम्यमाने न्तोकं न्त्रोकं सर्वेपामपि गृहाति ॥ ५००० ॥ एप प्रहणविधिरुक्तः । सम्प्रति निमन्नेण विधिमाह—

सित रुंमिम नि गिण्हिन, ह्यरेसि नाणिङण निर्व्यं । मुंचित य सावसेमं, जाणित उत्रयारमणियं च ॥ ५००१ ॥

20 'सित' विद्यमानेऽपि याचुर्येण लामे यदि इतरे नाधवो निमन्नयमाणा गार्ट निवन्त्रं कुर्वते ततन्त्रं ज्ञात्वा तेपामपि गृहाति । तच नदीयं भुजानः सावदोपं मुझति, मा सर्वसिन् भुक्ते प्रदेषं स गच्छेत् । उपचारमणितं च जानाति, 'अयमुपचारेण, अयं पुनः सङ्कावेन निमन्नयते' इत्येवं विद्विष्ठिद्देरपद्भवतीत्यवैः ॥ ५००१ ॥

गुरुणो(णं) भृतुत्र्वरियं, वालादसतीय मंडलिं जाति । जं पुण सेसगगहितं, गिलाणमादीण तं दिति ॥ ५००२ ॥

गुरूणां यद् मुक्तोहरितं तद् वाटादीनां दीयते । तेषाममावे 'मण्डलीं याति' मण्डली-मित्रहे क्षिप्यते । यत् पुनः शेषः—गुरुमिक्तमद्यतिरिक्तः साद्युमिमीत्रके गृहीतं तद् ग्लाना-दीनां प्रयच्छन्ति ॥ ५००२ ॥

> सेसाणं संसर्ड, न छुट्मता मंडलीपहिन्गहार्। पत्तेग गहित छुट्मति, ओमासणलंग मोनुणं॥ ५००३॥

'शेषाणां' गुरुव्यतिरिक्तानां संसुष्टं मण्डकीयतियहे न विष्यते । यसु ग्झानादीनामयीय र स्तोकं सुरिः 'नापि' नय मुद्धे, किन्तु डा॰ ॥ २ °व डिनांयमादेशं च्या° डा॰ ॥ २ °नां मण्डकीस्वविराः प्रय° डा॰ ॥

'प्रत्येकं' प्रथक् पृथग् मात्रकेषु गृहीतं तत् तेपामुद्धरितं मण्डल्यां प्रक्षिप्यते, परमवमापितलामं मुक्तवा, स नै प्रक्षिप्यत इति भावः ॥ ५००३ ॥

पाहुणगट्टा व तगं, घरेतुमतिवाहडा विगिनंति । इह गहण-श्रंजणविही, अविधीएँ इमे भवे दोसा ॥ ५००४ ॥

प्राष्ट्रणकार्थं वा 'तकं' ग्लानार्थमानीतं प्रायोग्यं 'धृत्वा' स्थापयित्वा यदि 'अतिवाहडाः' ठ अतीवधाताः प्राष्ट्रणकाश्च नायाताः तदा 'विवेचयन्ति' परित्यजन्ति । एवमिह ग्रहण-मोजन-विधिभवति । यद्येनं विधि न कुर्वन्ति तत्तत्त्तिसान् अविधौ इमे दोषा भवेषुः ॥ ५००४ ॥

तिव्वकसायपरिणतो, तिव्वतरागाइँ पावइ भयाई । मयगस्स दंतभंजण, सममरणं होक्कणुग्गिरणा ॥ ५००५ ॥

व्याख्यातार्था (गा० ४९९३) ॥ ५००५ ॥ उक्तः कपायदुष्टः । अथ विषयदुष्टमाह— 10

संजित कप्पद्वीए, सिजायरि अण्णउत्थिणीए य । एसो उ विसयदुद्दो, सपक्ख परपक्ख चडभंगो ॥ ५००६ ॥

इहापि स्वपक्ष-परपक्षपदाभ्यां चतुर्भेद्गी, तद्यथा—स्वपक्षः स्वपंक्षे दुष्टः १ स्वपक्षः परपक्षे दुष्टः २ परपक्षः स्वपक्षे दुष्टः ३ परपक्षः परपक्षे दुष्टः ४ । तत्र 'करूपस्थिकायां' तरुण्यां संयत्यां 'संयतः' अध्यपपत्र इति प्रथमो भद्गः । सयत एव श्रच्यातरभ्रूणिकायामन्यतीर्थिक्यां 15 वाऽध्युपपत्र इति द्वितीयः । गृहस्थः संयतीकरूपस्थिकायामध्युपपत्र इति तृतीयः । गृहस्थो गृहस्थायामिति चतुर्थः । एप विषयदुष्टश्चतुर्विधो मन्तव्यः ॥ ५००६ ॥

अथैतेपु प्रायश्चित्तमाह— >

पढमे भंगे चरिमं, अणुवरए वा वि वितियभंगिम । सेसेण ण इह पगतं, वा चरिमे लिंगदाणं तु ॥ ५००७ ॥

प्रथमे भन्ने 'चरमं' पाराश्चिकम् 'अनुपरतस्य' अनिवृत्तस्य । द्वितीयेऽपि मङ्गे पाराश्चिकम् । 'रोपेण तु' तृतीय-चरमभन्नद्वयेन नात्र प्रकृतम्, अत्र पाराश्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् तस्य च परप-सेऽघटमानत्वात् । अथवा "वा चरिमे लिंगदाणं तु" ति 'वा' विकल्पेन—भजनया चरम-भन्नद्वये लिन्नदानं कर्तव्यम्, यद्युपञान्तस्तदाऽन्यस्मिन् स्थाने लिन्नं दातव्यम् अन्यथा तु नेति भावः ॥ ५००७ ॥ अथ प्रथमभन्ने दोपं दर्शयन्नाह—

> लिंगेण लिंगिणीए, संपत्तिं जद्द णियच्छती पात्रो । सन्वजिणाणऽज्ञातो, संघो आसातिओ तेणं ॥ ५००८ ॥

'लिङ्गेन' रजोहरणादिना युक्तः 'लिङ्गिन्याः' सयत्याः सम्पत्तिं यदि अधमतया कथमपि कश्चित् पार्पः 'नियच्छति' प्रामोति तर्हि तेन पापेन सर्वजिनानाम् 'आर्थाः' संयत्यः सङ्घश्च भगवानाशातितो मन्तन्यः ॥ ५००८ ॥

१ न मण्डल्यां प्रक्षित्यते किन्तु ग्लानादीनामेव टीयत इति का॰ ॥ २ विविचंति मा॰ ॥ ३ इइ ग॰ मा॰ कां॰ विना ॥ ध॰पक्षे विषयामिलापमङ्गीकृत्य दुष्टः का॰ ॥ ५ ⁴ ▷॰ एतदन्त-र्गतमवतरण कां॰ एव वर्तते ॥

Ğ

10

15

पानाणं पात्रयरो, दिहिड्नमासे वि सो ण नद्दति हु । जो जिणपुंगत्रमुद्दं, नमिऊण तमेत्र घरिसेति ॥ ५००९ ॥

पापानां सर्वेपामिष स पापतरः, अन एव हृष्टे:-छोचनस्याम्यासेऽपि-समीपेऽपि कर्तुं सः 'न वर्तते' न करूपने यः 'जिनपुज्ञवसुद्रां' श्रमणीं नत्वा नामेव धर्पयति ॥ ५००९ ॥

संसारमणवयग्गं, जाति-जरा-मग्ण-वेदणापउरं ।

पायमलपडळळ्या, भमंति सुद्दाघरिसणेणं ॥ ५०१० ॥

संसारम् 'अन्वद्यम्' अपर्यन्तं जाति-जरा-गरण-वेदनाप्रचुरं पापमलपटलच्छना सुद्राघर्ष-णेन परिश्रमन्ति ॥ ५०१० ॥ ततः—

जन्युप्यज्ञति दोमो, कीरति पारंचितो स तम्हा तु । सो पुण सेत्रीममेत्री, गीनमगीतो व एमेत्र ॥ ५०११ ॥

यत्र क्षेत्रे यस्य सयतीयपंणादिको टोप उत्पद्यते उत्पत्स्यते वा स तैस्मात् क्षेत्रात् पाराश्चिकः क्रियते । स पुनः सेवी वा स्यादमेवी वा, तन तत् कार्य कृतं वा मवेदकृतं चेति भावः; एवमेव गीनार्थो वा मवेदगीनार्थो वा, स सर्वोऽपि पाराश्चिकः कर्तव्यः ॥ ५०११ ॥

कथम् १ इत्याह—

उवस्तय कुले निवसण, वाहग साहि गाम दंस रखे वा । कुल गण संवे निखुहणाएँ पारंचितो होनि ॥ ५०१२ ॥

यस यसिनुपाश्रये दोप उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स तन उपाश्रयान् पाराधिकः क्रियते । एवं यसिन् गृहस्यकुले दोप उत्पन्नः, तथा निवेशनम्—एक्रनिर्गम-प्रवेशद्वारो द्वयोश्रीमयोर-पान्तराले द्यादिगृहाणां सिन्नवेद्यः, एवं विश्वस्त्रस्य एव श्रामान्तर्गतः पाटकः, साही—शासा-श्रव्योण श्रेणिकमेण स्थिता शामगृहाणामेकतः परिपाटिः, श्रामः—श्रतीतः, देशः—जनपदः, राज्यं नाम—यावत्यु देशेषु एकभृपतेराज्ञा तावद्देशश्रमाणम् । एतेषु यत्र यस्य दोप उत्पन्न उत्पत्स्यते वा स ततः पाराधिकः कियते । तथा कुलेन यो निर्यृदः—बाद्यः कृतः स कुल्पाराधिकः । गणाद् वादाः कृतो गणपाराधिकः । सङ्घाद् यस्य निर्यृहणा कृता स सङ्घपाराधिकः ॥ ५०१२ ॥ किमर्यमुपाश्रयादिपाराधिकः क्रियते ? इत्याह—

25 डवसंतो वि समाणो, वारिज्ञति तेमु तेमु ठाणेमु । इंदि हु पुणो वि दोसं, तद्वाणासेवणा कृणति ॥ ५०१३ ॥

'उपज्ञान्तोऽपि' खिलिहिनीप्रतिसेवनात् प्रतिनिष्टचोऽपि सन् 'तेषु तेषु स्थानेषु' प्रति-श्रय-कुल-निवेशनादिषु विहरन् वार्यते । कुनः ? इत्याह—'हन्दि' इति कारणोपप्रदर्शने, 'हु'रिति निश्चये, पुनरप्यसी तस्य स्थानस्थासेवनात् तमेव दोपं करोति ॥ ५०१३ ॥

30 इद्मेव स्पष्टतरमाह-

जेसु विदरंति तातो, वारिखति तेसु तेसु ठाणेसु । पदमगर्मगे एवं, संसेसु वि ताहॅ ठाणाई ॥ ५०१४ ॥

१ ततः क्षे° मा॰ म॰ ॥ २ °च स्फुटतर° मा॰ मा॰ ॥

'येषु' प्रामादिषु 'ताः' संयत्यो विहरन्ति तेषु तेषु स्थानेषु स विहरन् वार्यते, ततः पाराश्चिकः कियत इत्यर्थः । एवं 'प्रथमभक्ते' ० 'स्विपक्षः खपक्षे दुष्टः' इतिरुक्षणे ⊳ विधि-रुक्तः । 'शेषेष्वपि' द्वितीयादिषु भन्नेषु तानि स्थानानि वर्जनीयानि । किमुक्तं भवति !--द्वितीयभन्ने यस्यामगार्यामध्युपपन्नस्तदीये कुल-निवेशनादौ प्रविशन् वारणीयः, तृतीय-चतुर्थ-भज्ञयोः र् 'परपक्षः खपक्षे परपक्षे वा दुष्टः' इतिलक्षणयोः ⊳ उपशान्तस्यापि तेषु स्थानेषु 5 लिक्नं न दातव्यम् ॥ ५०१४ ॥

> प्तथं पुण अहिगारी, पढमगभंगेण दुविह दुट्टे वी। उचारियसरिसाई, सेसाई विकोनणद्वाए ॥ ५०१५ ॥

अत्र पुनः 'द्विविधेऽपि' कपायतो विषयतश्च दुष्टे प्रथमभन्नेनाधिकारः । 'शेपाणि पुनः' द्वितीयभक्कादीनि पदानि उच्चारितसहशानि विनेयमतिविकोपनार्थमभिहितानि ॥ ५०१५ ॥ 10 गतो दुष्टः पाराश्चिकः । सम्प्रति प्रमत्तपाराञ्चिकमाह-

> कसाए विकहा विगडे, इंदिय निहा पमाद पंचविधो । अहिगारो सुत्तिमं, तहिगं च इमे उदाहरणा ॥ ५०१६ ॥

'कपायाः' क्रोधादयः, 'विकथा' स्त्रीकथादिका, 'विकटं' मद्यम्, 'इन्द्रियाणि' स्रोत्रा-दीनि, 'निद्रा' वक्ष्यमाणा, एप पञ्चविधः प्रमादो भवति । अयं च निशीथपीठिकायां 15 यथा सविस्तरं सप्रायश्चित्तोऽपि भावितस्तथैवात्रापि मन्तन्यः । नवरमिह खपनं सुप्तं-निद्रा इत्यर्थः, तयाऽधिकारः । सा च पञ्चविधा—निदा १ निदानिदा २ प्रचला ३ प्रचलापचला ४ स्त्यानर्दिश्चेति ५ । तत्र-

> सुहपडिबोहो निद्दा, दुहपडिबोहो य निद्दनिद्दा य । पयला होइ ठियस्सा, पयलापयला उ चंकमँतो ॥

20

25

स्त्यानद्भिस्तु---स्त्याना-प्रबलदर्शनावरणीयकर्मोदयात् कठिनीभृता ऋद्भिः-चैतन्यशक्ति-र्थस्यामवस्थाया सा स्त्यानर्द्धिः, यथा घृते उदके वा स्त्याने न किञ्चिदुपलम्यते एवं चैतन्य-ऋज्यामपि स्त्यानायां न किञ्चिदुपरुभ्यत इति भावः । अत्र पाराञ्चिकस्य प्रस्तुतत्वात् स्त्यान-द्धिंनिद्रयाऽधिकारः । तस्यां चामून्युदाहरणानि ॥ ५०१६ ॥

पीरगर्ल मीयग फरुसग, दंते वडसालमंजणे सुत्ते। एतेहिं पुणो तस्सा, विविंचणा होति जतणाए ॥ ५०१७ ॥

'पुद्गलं' पिशितम्, 'मोदकः' लड्डकः, 'फरसकः' कुम्मकारः, 'दन्ताः' प्रतीताः, वटशा-रुामञ्जनम् । एतानि पञ्चोदाहरणानि 'सुप्ते' स्त्यानर्द्धिनिद्रायां भवन्ति । 'एतैः' एतदृष्टान्तोक्तै-श्चिहैः स्त्यानिर्द्धं परिज्ञाय 'तस्य' स्त्यानिर्द्धमतः साधीर्यतनया 'विवेचनं' परित्यागः कर्तन्यो भेवति ॥ ५०१७ ॥ तत्र पुद्गलदृष्टान्तमाह—-30

१-२ ⁴ ॎ एतदन्तर्गत. पाठ भा॰ का॰ नास्ति ॥ ३ 'प्रथमभद्गेन' पाराञ्चिकप्रायश्चित्त-विषयभूतेनाधि° कां ॥ ४ भतो ॥ इत्याद्यनिद्राचतुष्टयलक्षणम् । पश्चमी भाव्यते — स्त्यानिक:-स्त्याना- का॰॥ ५ °ल लड्डाग फरः तामा॰॥

पिसियासि पुच्च महिसं, विगिष्यं दिस्स तत्थ निसि गंतं। अण्णं हंतुं खायति, उवस्मयं सेसगं णेति ॥ ५०१८ ॥

प्राम्म गामे प्राो कोटुंवी पक्षाणि य तिल्याणि य तिम्मणेषु अ अणेगसो मंसप्पगारे भक्षेड । सो अ तहाक्ष्वाणं धेराणं अंतिए धम्मं सोउं पद्यइओ गामाइम् विहरइ । तेण य ४ एगस्य गामे मिहसो विगिच्चमाणो दिष्ठो । तस्स मंसे अभिलामो जातो । सो तेण अमिछा-सेण अद्योच्छिन्नेणेव भिक्खं हिंडिचा अ अद्योच्छिन्नेणेव सुचो, एवं अ अन्वोच्छिन्नेण वियार-स्मिं गतो । चरिमा सुचपोरिमी कया, आवस्सयं काउं पानोमिया पोरिमी विहिता । तद्य-लासी चेव सुचो, सुचस्सेव थीणद्धी जाया । सो उद्विओ, अणामोगणिक्विष्णं करणेणं गतो महिसमटल, अन्नं मिहसं हंतुं भिष्खचा सम आगंतु उवस्सयस्य उवरिं ठिवतं । १० पच्चे गुक्षण आलोण्ड—एरिसो सुविणो दिष्टो । माह्हि दिमावलोकं करतिहिं दिष्टं कुणिमं, जाणियं जहा—एस थीणदी । ताहे हिंगपारंचियं पच्छितं से दिन्नं ॥

अथ गाथाक्षरार्थः—पिथिताशी कश्चित् 'पूर्वे' गृहवासे आमीत् । स च महिपं विकर्तितं हृद्धा सञ्जाततद्भक्षणामिन्यापः 'तत्र' महिपमण्डले 'निथि' रात्री गत्वा अन्यं महिपं हत्वा खादति । 'शेपम्' उद्धितसुपाश्रये नयति ॥ ५०१८ ॥ लङ्क्कदृष्टान्तमाह—

गैयगभत्तमरुद्धं, भंतु कवाडे घरस्स निर्प्त खानि । भाणं च भरेऊणं, आगतों आवासए विगडे ॥ ५०१९ ॥

एकः साधुर्मिक्षां हिण्डमानो मोडकमक्तं पर्यति । तच युच्रिसवलोकितमवमापितं च, परं न लन्यम् । ततस्त्रदलन्थ्या तद्ध्यवमायपरिणत एव प्रयुप्तः, रात्रो तत्र गत्या गृहस्य कपाटो मंक्ता मोदकान् मक्षयित, शेपमाँदिकेमां न मृत्या समागतः । प्रामातिके आवश्यके 20 विकटयित—ईदृद्याः समो मया दृष्ट इति । तनः प्रमाते मोडकमृतं भाननं दृष्ट्या ज्ञातम्, यथा— स्त्यानिद्धिरिति । तस्यापि लिङ्गपाराधिकं दृत्तम् । शेपं पुद्गलाख्यानकवद् वक्तन्यम् ॥ ५०१९ ॥ अथ फक्ष्मकदृष्टान्तमाह—

अवरो फरुसग मुंहो, मङ्घिपपिंड व छिदिउं सीसे। एगंते अवयन्त्रह, पामुत्ताणं विगडणा य ॥ ५०२० ॥

25 'अपरः' कश्चित् 'फरुसकः' कुम्मकारः कापि गच्छे मुण्डो जातः, प्रविज्ञत इत्यर्थः । तस्य रात्री प्रमुप्तस्य स्त्यानर्द्धिरुटीणां । स च पूर्वे मृत्तिकाच्छेदाभ्यासी ततो मृत्तिकापिण्डानिव समीपप्रमुप्ताना साध्नां शिरासि च्छेतुमारव्यः । तानि च शिरांसि कडेवराणि चंकान्ते अपी-ज्ञ्ञति । शेपाः साधवीऽपद्यताः । स च मृयोऽपि प्रमुप्तः । ततः प्रमाते 'ईहशः स्त्रमो मया दृष्टः' इति विकटना कृता । प्रमाते च साधृनां शिरांसि कडेवराणि च पृथामृतानि दृष्टा 20 ज्ञातम्, यथा—स्त्यानर्द्धिरिति । लिक्कपाराध्वकं दत्तम् ॥ ५०२० ॥ अथ दन्तदृष्टान्तमाह—

अवरो वि घाडिओ मचहित्यणा पुरकवार्डे मंतृणं। तस्मुक्तवणित्तु दंते, वसही वार्हि विगडणा य ॥ ५०२१ ॥

१ ॰ एनडन्तर्गन. पाठः सा० एव वर्भते ॥

अपरः कोऽपि साधुर्गृहस्थभावे 'मत्तहित्तना' ग्रुण्डामुित्सिप्य घावता घाटितः, पलाय-मानो महता कष्टेन छुट्टितः । एष चूण्येभिप्रायः । निश्चीश्रचूणिकृता छु—''एगो साहू गोयरिनिग्गतो हित्थणा पिकल्तो'' इति लिखितम् । ० एवमुभयथाऽपि तं हित्तकृतं पराभवं स्मृत्वा > स साधुः तस्त्रोपिर प्रद्वेपमापन्नः प्रमुप्तः । उदीर्णस्त्यानर्द्धिश्चोत्थाय पुरकपाटी मंत्तवा हित्तिशालां गत्वा तस्य हित्तनो व्यापादनं कृत्वा दन्तानुत्लन्य वसतेविहः स्थापियत्वा भूयोऽपि म्रमुप्तः । प्रभाते च 'विकटना' स्वमालोचयित । साधुभिश्च दिगवलोकनं कुर्वाणैर्गजदन्तो वीक्षितो । ततः 'स्त्यानर्द्धिमान् असी' इति ज्ञात्वा लिक्कपाराश्चिकः कृतः ॥ ५०२१ ॥

वटशालाभञ्जनदृष्टान्तमाह-

उन्भामग वडसालेण घड्डितो केइ पुन्व वणहत्थी । वडसालभंजणाऽऽणण, उस्सग्गाऽऽलोयणा गोसे ॥ ५०२२ ॥

10

एकः साधुः 'उद्घामकः' मिक्षाचर्या गतः । तत्र प्रामद्वयस्यापान्तराले वटवृक्षो महान् विद्यते । स च साधुर्गादतरमुण्णाभिहतो भरितभाजनस्तृषित-बुमुक्षित ईयोपयुक्तो वेगेनाऽऽ-गच्छन् ५ "वैद्यालेण" ति लिङ्गव्यत्ययाद् ⊳ वटपादपस्य शाल्या शिरित घष्टितः सुष्टुतरं परितापितः । ततो वटस्योपरि प्रद्रेषमुपगतः तद्घ्यवसायपरिणतश्च प्रसुप्तः । उदीर्णस्त्यानर्द्धि-श्चोत्थाय तत्र गत्वा वटपादपं मंक्त्वा उन्मूल्य तदीयां शालामानीयोपाश्रयोपरि स्थापितवान् । 15 'उत्सर्गे च' आवश्यककायोत्सर्गत्रिके कृते 'गोसे च' प्रभाते तथेव गुद्धणामालोचयित । ततो दिगवलोके कृते तथेव ज्ञातम् , लिङ्गपाराश्चिकः कृतश्च ।

केचिदाचार्या हुवते—स पूर्वभवे वनहस्ती वभूव, ततो मनुजभवमागतस्य प्रविज्ञतस्यो-दीर्णस्त्यानद्धेः पूर्वभवाभ्यासाद् वटशालामञ्जनमभवत् । शेषं प्राग्वत् ॥ ५०२२ ॥

कथं पुनरसौ परित्यजनीयः ! इत्याह-

20

केसवअद्भवलं पण्णवेति मुच लिंग णित्थ तुह चर्णं। णेच्छस्स हरह संघो, ण वि एको मा पदोसं तु ॥ ५०२३॥

केशवः—वासुदेवस्तस्य वलादर्घवलं स्त्यानिर्द्धमतो भवतीति तीर्थकृदादयः प्रज्ञापयन्ति । एतच प्रथमसंहननिनमङ्गीकृत्योक्तम्, इदानीं पुनः सामान्यलोकवलाद् द्विगुणं त्रिगुणं चतुर्गुणं वा वलं भवतीति मन्तल्यम् । यत एवमतः स प्रज्ञापनीयः—सौम्य ! मुझ लिङ्गम्, नास्ति ३५ तव 'चरणं' चारित्रम् । यद्येवं गुरुणा सानुनयं भणितो मुझति ततः शोभनम् । अथ न मुझति ततः सङ्घः समुदितो लिङ्गं तस्य मोक्तुमनिच्छतः सकाशाद् 'हरति' उद्दालयित, न पुन-रेकः । कुतः ! इत्याह—मा तस्यकस्योपरि प्रदेषं गच्छेत्, प्रद्विष्टश्च व्यापादनमपि कुर्यात् ॥ ५०२३ ॥ लिङ्गापहारनियमार्थमिदमाह—

अवि केवलमुप्पाडे, न य लिंगं देति अणतिसेसी से ।

80

१ ''एगो गिह्त्थत्त इत्थिणा परिधाडितो । सो तं हत्थिस्स वेरं समरित । पास्तेस र्रातं गंतुं पुरकवाडे भंजिउं हिथ्य मारेत्ता दंते वक्खणिता पिंडस्सयस्स वार्हि ठवेति ।'' इति चूर्णिपाठ ॥

२-३ ॳ ॎ एतदन्तर्गतुः पाठ. भा॰ का॰ नास्ति ॥

15

30

देसवत इंसर्ण वा, गिण्ह अणिच्छे परायंति ॥ ५०२४ ॥

'श्रापः' सम्मावने, म चैतन सम्मावयनि — यद्याने नेनेव सवप्रहणेन केवलसुरादयनि तथापि ''से'' 'तस्य' स्यानाहिं सतो लिक्षमननिद्यां न ददानि । यः पुनरनिश्यनानी स जानाति — न स्य एतस्य स्यानाहिं निद्रांत्रया मित्रच्यति; ततो लिक्षं ददाति, इतस्य न ध्दाति । लिक्षापहारे पुनः कियमाणेऽयसुपदेशो दीवन — 'देशव्रतानि' स्यूच्याणातिपानितर- मणादीनि गृहाण, तानि चेत् प्रतिपत्तं न समयः नतः 'दशेनं' सम्यन्तवं गृहाग । अधिवम- ध्वतुनीयमानो लिक्षं मोन्तुं नेच्छनि नदा गत्रीं नं सुतं सुत्तवा 'प्रध्यनं' देशान्तरं गच्छन्ति ॥ ५०२१ ॥ गनः प्रमत्तपाराधिकः । अधान्योन्यं कृत्रीणं तमेवाह —

कर्णं तु अण्णमण्णे, समणाण न कप्यते सुविहिताणं ।

ज पुण करेंति णाना, नेसि तु विविचणा भणिया ॥ ५०२५ ॥

तुशब्दस्य व्यवहितसम्बन्धतया 'अन्योन्वं' परस्यं युनर्यत् 'करणं' मुन्न-पायुनयोगेण सेवनं तत् अमणानां युविहितानां कर्तुं न कष्यते । ये पुनः कुर्वन्ति ते यदि ज्ञातान्तदा तेषां 'विवेचना' परिद्यापना मणिता ॥ ५०२५ ॥ इदमेव ब्याच्छे—

आसग-पोसगमेत्री, केई प्रिस्ता दुवेयमा हॉनि । तेमि लिमविवेगो, वितियपदं रायपच्वद्ते ॥ ५०२६ ॥

आसं-मुतं आसमेवासक्त्, पोसकः-पायुः, आसक-पोसकान्यां सेवितुं श्रीक्रमेपामि॰ स्यासक-पोसकसेवितः; केवित् 'पुरुषः' नायवः 'द्विवेदकाः' की-पुरुषवेदयुक्ता सवन्ति, नपुंमकवेदिन इत्ययः; तेषां लिक्कविवेकः कर्तव्यः, ~ लिक्कं नापिद्वकं दात्रव्यनित्ययः । १० दितीयपदमत्र भवति—यो राज्ञपत्रजिञ्जास्यकः-पोमकसेविनोऽपि लिक्कं नापिद्वियते, परं 20 यत्तनया स परित्यव्यते ॥ ५०२६ ॥ गतोऽन्योन्यं क्वांणः पाराधिकः । मन्त्रति यो दुष्टा-दियेतः पाराधिकः क्रियते तदेतद् द्रश्यति—

विद्यो उनस्त्याई, कीरति पारंचिनो न लिंगानी । अणुनरमं पुण कीरति, मेसा नियमा तु लिंगाओ ॥ ५०२७ ॥

'हितीय.' विषयदुष्ट टराश्रयादेः पाराश्चिकः क्रियंत, खेत्रत इत्यर्थः, 'न लिक्काद्' लिक्करारा-१ श्विका न विवीयते । अय ततो दोषालोपरमते तदाऽनुपरमन् लिक्कतोऽपि पाराश्चिकः क्रियते । 'दोषाः' क्रायदुष्ट-प्रमचा-उन्योन्यम्बनाकारिणा नियमाद् लिक्कराराश्चिकाः क्रियन्ते ॥ ५०२७॥ किमेत एव णराश्चिकाः ! टनाउन्योऽप्यन्ति ! अन्तीति श्र्मः । क्रीह्यः सः ! इति चेद्

> इंदिय-पमाददोसा, जो पुण अवराहमुत्तमं पत्ती । सब्मावसमाउद्दो, जित य गुणा से इमे होति ॥ ५०२८ ॥

इन्द्रियंद्रोपात् प्रमाददोषाद्वा पाराञ्चिकापित्रयोग्याद् यः युनः साञ्चः 'उत्तमम्' उत्कृष्टमररा-षपदं प्राप्तः स यदि 'सद्भावसमावृत्तः' 'निश्चयेन सृयोऽह्मेवं न करिप्यामि' इति व्यवसित-

१ ० १० एतदन्तर्गतः पाठ ऋं० एव वतेते ॥ २ व्य-प्रमाददोषाद् यः पुँ मा० ऋं० ॥

15

20

सादा स तपःपाराश्चिकः कियते, यदि च "से" तस्येमे गुणा भवन्ति ॥ ५०२८ ॥ के पुनस्ते १ इत्याह—

संघयण-विरिय-आगम-सुत्त-ऽत्थ-विहीए जो समग्गो तु । तवसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगतत्थो ॥ ५०२९ ॥

संहननं विश्व निवास विश्व विश्

तिलतुसतिभागमित्तो, वि जस्स असुभो ण विज्ञती भावो । निज्ञहणाह् अरिहो, सेसे निज्ञहणा नित्थ ॥ ५०३० ॥

यस्य गच्छान्निर्यूढस्य तिरुतुषत्रिभागमात्रोऽपि 'निर्यूढोऽहम्' इत्यशुभो भावो न विद्यते स निर्यूहणायाः 'अर्हः' योग्यः । 'शेषस्य' एतद्गुणविकरुस्य निर्यूहणा नास्ति, न कर्तन्ये-स्पर्थः ॥ ५०३० ॥ इदमेव न्याचष्टे—

एयगुणसंपज्जतो, पावति पारंत्वियारिहं ठाणं । एयगुणविष्पम्रुके, तारिसगम्मी भवे मूळं ॥ ५०३१ ॥

पतैः—संहननादिमिर्गुणैः सम्प्रयुक्तः पाराञ्चिकार्हे स्थानं प्रामोति । यः पुनरेतद्रुणविषयुक्तः 'ताहरो' पाराञ्चिकापत्तिप्राप्तेऽपि मूलमेव प्रायश्चित्तं भवति ॥ ५०३१॥

अथ पाराश्चिकमेव कालतो निरूपयति---

आसायणा जहण्णे, छम्मासुक्षीस वारस तु मासे । वासं वारस वासे, पडिसेवओं कारणे भतिओ ॥ ५०३२ ॥

आशातनापाराश्चिको जघन्येन पण्मासान् उत्कर्पतश्च द्वादश मासान् भवति, एतावन्तं कारुं गच्छान्निर्यूढस्तिष्ठतीत्यर्थः । प्रतिसेवनापाराश्चिको जघन्येन संवत्सरम् उत्कर्पतो द्वादश वर्षाणि निर्यूढ आस्ते । "पडिसेवओ कारणे भइओ" ति यः प्रतिषेवकपाराश्चिकैः सः 'कारणे' कुरु-गणादिकार्ये 'मक्तः' विकल्पितः, यथोक्तकालादवीगिप गच्छं प्रविशतीति भावः ॥ ५०३२ ॥ 25 अथ तस्यैव गणनिर्गमनविधिमाह—

इत्तिरियं णिक्खेवं, काउं अण्णं गणं गमित्ताणं। दुव्वादि सुभे विगडण, निरुवस्सम्गद्ध उस्सम्मो॥ ५०३३॥

इह यः पाराश्चिकं प्रतिपद्यते स नियमादाचार्य एव भवति, तेन च खगणे पाराश्चिकं न प्रतिपत्तव्यम्, अन्यस्मिन् गणे गन्तव्यम् । तत इत्वरं गणनिक्षेपमात्मतुरुये शिष्ये कृत्वा ३० ततोऽन्यं गणं गत्वा 'द्रव्यादिपु' द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावेषु 'शुमेषु' प्रशस्तेषु 'विकटनाम्' आलो-

१°कः तथाविधापराधसेवनया पाराञ्चिकप्रायश्चित्तप्राप्तः सः 'कारणे' कुल-गण-सङ्घा-दिकार्ये कां॰ ॥

20

चनां परगणाचार्थस्य प्रयच्छति । उमाचिष च निरुपसर्गप्रत्ययं कायोत्सर्गे प्रकुरुतः ॥५०३२॥ अथ किं कारणं खगणे न प्रतिपद्यते ? उच्यते—

अप्यचय णिन्मयया, आणामंगी अर्जतणा सगणे । परगणें न होति एए, आणाथिरता मयं चेव ॥ ५०३४ ॥

उस्ताच्छ एव पाराखिकप्रतिपत्ती अगातार्थानामप्रत्ययो मवति—नृत्मकृत्यमनेन प्रतिसेवितं येन पाराखिकः कृतः । ततन्तेषां निर्भयता मवति, न गुरुणां विभ्यतीत्यर्थः । श्रविभ्यत्रधानामक्तं कुर्वीरन् । अयञ्चणा च खगणे भवति, शिष्यानुरोधादिना खयमेव भक्त-पानानयनादा नियम्रणा वक्ष्यमाणा न भवतित्यर्थः । परगणे चेते दोषा न भवन्ति । अपि च—तम्र गच्छता भगवतामाज्ञानुपाछने 'स्थिरता' स्थेयं कृतं भवति, भयं चात्मनः सङ्घायते, ततः १० परगणं गत्वा तत्र पाराखिकं पतिपद्य निरपेक्षः सकोशयोजनात् क्षेत्राद् यहिर्मनिति ॥५०३॥

तम्य चेयं सामाचारी-

जिणकप्पियपिडस्त्री, चार्हि ग्रेत्तस्य सो ठितो संतो । विहरति बारस वासे, एगागी झाणसंजुत्तो ॥ ५०३५ ॥

'जिनकिशकपतिरूपी' 'अलेपकृतं भैशं ग्रहीतन्यम्, तृतीयस्यां पौरुप्यां पर्यटनीयम्' १४ इत्यादिका यादगी जिनकिशकस्य चर्या तां कुर्यन् क्षेत्राद् विहः स्थितः सन् 'सः' पाराख्रिकः एकाकी 'ध्यानसंयुक्तः' श्रुतपरावर्तनेकचित्तो द्वाद्य वर्षाणि विहरति ॥ ५०३५ ॥

यस चाऽऽचार्यस्य सकारो प्रतिपद्यते तेन यत् कर्तव्यं तदाह-

ओलीयणं गवेसण, आयरिती कुणति सन्वकालं पि। उप्पणों कारणिंम, सन्चपयत्तेण कायन्त्रं ॥ ५०३६ ॥

20 वाचार्यः पाराध्विकस्य 'सर्वेकालमपि' यावन्तं कालं प्रायिधितं वहति तावन्तं सकलमपि कालं यावत् प्रतिदिवममवलोकनं करोति, तत्समीपं गत्वा तहर्शनं करोतीत्यर्थः । तद्वनन्तरं 'गवेषणं' 'गतोऽह्यक्षमतया मवतां दिवसो रात्रिवां ?' इति प्रच्लां करोति । उत्पन्ने पुनः 'कारणे' ग्लानत्वलक्षणे सर्वेपयन्नेन मक्त-पानाहरणादिकं स्वयमाचार्येण तस्य कर्तव्यम् ॥ ५०३६ ॥

जो उ उनेई इसा, आयरिओ केणई पमाएणं।

आरोवणा उ तस्सा, कायच्या गुन्यनिदिद्वा ॥ ५०३७ ॥

यः पुनराचार्यः 'केनापि ममादन' जनव्याक्षेपादिना 'उपश्चां कुरुते' तत्समीपं गत्वा तच्छ-रीरन्योदन्तं न वहति तस्याऽऽरोपणा 'पूर्वनिर्दिष्टा' ग्छानद्वारामिहिना कर्तव्या, चत्वारो गुरुकान्तस्य प्रायश्चित्तमारापयितव्यमिति मावः ॥ ५०३७ ॥

यदुक्तम् "उत्पन्ने कारणे मर्वप्रयमेन कर्तव्यम्" (गा० ५०३६) तद् भावयति-

आहरति भत्त-पाणं, उच्चत्तणमाह्यं पि से क्वणित । गयमेव गणाहिवर्ड, अह अगिलाणो स्यं कुणित ॥ ५०३८॥ अथ म पागिद्यको रयानोऽमवन् ततम्त्रस्य 'गणाविपितः' आचार्यः स्वयमेव भक्तं पानं

च 'आहरति' आनयति, उद्वतंनम् आदिशब्दान् परावर्तनार्द्धकरणोपवैद्यनादिकं तस्य स्वयं

करोति । अथ जातः 'अग्लानः' नीरोगस्तत आर्चार्यं न किमपि कारयति किन्तु सर्वे स्वयमेव कुरुते ॥ ५०३८ ॥ अधुना यदुक्तम् ''ओलोयणं गवेसण'' (गा० ५०३६) ति तद्या-स्यानार्थमाह—

उभयं पि दाऊण सपाडिपुच्छं, वोढुं सरीरस्स य वद्यमाणि । आसासइत्ताण तवोकिलंतं, तमेव खेत्तं सम्रुवेति थेरा ॥ ५०३९ ॥

'स्थितराः' आचार्याः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च 'उभयमि' सूत्रमर्थं च, किंविशिष्टम् ? इत्याह—'सप्रतिप्रच्छं' प्रच्छा—प्रश्नस्तस्याः प्रतिवचनं प्रतिप्रच्छा तया सहितं सप्रतिप्रच्छम् , सूत्रविषयेऽर्थविषये च यद् येन पृष्टं तत्प्रतिवचनं दत्त्वा तत्सकाशमुपगम्य तदीयशरीरस्यं ''वहमाणिं'' ति वर्तमाने काले भवा वार्त्तमानी—वार्तेत्यर्थस्तां वहन्ति, अल्पक्काम्यतां प्रच्छ-न्तिति भावः । सोऽपि चाऽऽचार्यमागतं 'मस्तकेन वन्दे' इति फेटावन्दनकेन वन्दते । शरी-10 रस्य चोदन्तमूद्वा यदि तपसा क्वाम्यति तत आधासयन्ति । आधास्य च 'तदेव क्षेत्रं' यत्र गच्छोऽवितिष्ठते तत् समुपगच्छन्ति स्थविराः ॥ ५०३९ ॥

अथ द्वाविप सूत्रार्थी दत्त्वा तत्र गन्तुं न शकोति ततः को विधिः ! इत्याह—

असहू सुत्तं दातुं, दो वि अदाउं व गच्छति पए वि । संघाडओ सें भत्तं, पाणं चाऽऽणेति मग्गेणं ॥ ५०४० ॥

15

इहैकस्यापि कदाचिदेकवचनं कदाचिच बहुवचनं सर्वस्यापि वस्तुन एका-ऽनेकरूपताख्या-पनार्थमित्यदुष्टम् । असहिष्णुराचार्यः सूत्रं दत्त्वा गच्छति । अथ तथापि न शक्तोति ततः 'द्वावपि' सूत्रा-ऽर्थावदत्त्वा 'प्रगे' प्रभात एव गच्छति । तस्य च तत्र गतस्य एकः सङ्घाटको भक्तं पानकं च 'मार्गेण' पृष्ठत आनयति ॥ ५०४०॥

कदाचित्र गच्छेदपि तत्रैतानि कारणानि-

20

30

गेलणोण व पुद्दो, अभिणवमुको ततो व रोगातो । कालिम दुव्वले वा, कज्जे अण्णे व वाघातो ॥ ५०४१ ॥

स आचार्यों ग्लानत्वेन वा स्पृष्टो भवेद् अथवा 'तसाद्' ग्लानत्वकारणाद् रोगाद् 'अभिन-वमुक्तः' तत्कालमुक्तः स्यात् ततो न गच्छेत्। यदि वा काले 'दुर्वले' न विद्यते वलं गमनाय यसिन् गाढातपसम्भवादिना स दुर्वलः—ज्येष्ठा-ऽऽपाढादिकः कालः, दुरशब्दोऽभाववाची, १७ तसिन् न गच्छेत्, शरीरक्केशसम्भवात्। ''कज्जे अण्णे व वाघातो'' इत्यत्र सप्तमी तृतीयार्थे प्राकृतत्वात्, ततोऽयमर्थः—अन्येन वा कार्येण केनापि व्याघातो भवेत्॥ ५०४१॥

किं पुनस्तत् कार्यम् १ इत्याह—

वायपरायण क्रवितो, चेइय-तद्द्व-संजतीगहणे। पुन्वुत्ताण चउण्ह वि, कञ्जाण हवेज अन्नयरं॥ ५०४२॥ वादे कस्यापि राजवञ्जभवादिनः पराजयेन नृपतिः कुपितः स्यात्। अथवा चैत्यं-जिना-

१ °स्य 'वर्त्तमानम्' उदन्तं यहः भा० का०॥ २ °न्तं पृष्ट्वा यदि ताडी० भा० विना॥ ३ अत्रान्तरे का० पुस्तके स्रम्थासम्—१००० इति वर्त्तते॥

यतनं किमिप तेनावष्टव्यं स्यात् ततन्त्रनमोचने कृद्धो मनेत् । अथवा तद्रव्यस्य चैत्यद्रव्यस्य संयत्या वा महणं राजा कृतं तन्मोचने वा कुपितः । ततः 'पृत्रोंक्तानाम्' इहिंव प्रथमोद्देशके प्रतिपादितानां (गा० ) निर्विपयत्वाज्ञापैन-मक्तपाननिषेघोपकरणहरण-जीवितचारित्र-मेद्रव्यक्षणाना चतुर्णो कार्याणामन्यतरन् कार्यमुत्पन्नं भवेत् ततो न गच्छेन् ॥ ५०४२ ॥

5 खगमने चोपाध्यायः प्रेपणीयोऽन्यो वा, तथा चाह—

पेसेह उन्रज्यायं, असं गीतं व जो तर्हि जोग्गो । पट्टो व अपुट्टो वा, स चावि दीवेति तं कर्ज ॥ ५०४३ ॥

पूर्वोक्तकारणवशतः स्वयमाचार्यस्य गमनामावे उपाध्यायं नदमावेऽन्यो वा यो गीतार्थन्तत्र योग्यन्तं प्रेपयति । म चापि तत्र गतः मन् तेन पागित्रिनेन 'किमित्यद्य क्षमाश्रमणा 10नायाताः ?' इति पृष्टो वाऽपृष्टो वा तत् 'कार्यं' कारणं दीपयेत्, यथा—अमुकेन कारणेन नायाता इति ॥ ५०१३ ॥

> जाणंता माहप्पं, सयमेव भणंति एत्थ नं जोग्गो । अत्थि मम एन्थ विसब्धो, अजाणए सो व ते वेति ॥ ५०४४ ॥

इह यदि ग्लानीमवनादिना कारणेन क्षमाश्रमणानागमनं पृष्टेनापृष्टेन वा दीपितं तदा न 16 किमप्यन्यत् तेन पाराञ्चितेन वक्तन्यं किन्तु गुर्वादेश एवोमाभ्यां यथोदिनः नम्पादनीयः । अय राजप्रद्वेपतो निर्विपयत्वाज्ञापनादिना ज्यायातो दीपितन्तत्र यदि 'ते' उपाद्याया अन्ये वा गीता-थान्तस्य शक्ति स्वयमेव बुध्यन्ते ततो जानन्तः स्वयमेव तस्य माहात्म्यं नं ब्रुवते, यथा—अ-सिन् प्रयोजने त्वं योग्य इति क्रियतामुद्यमः । अय न जानते तस्य शक्ति ततः स एव तानजानानान् बृते, यथा—अन्ति ममात्र विषय इति ॥ ५०११॥

20 एतच स्वयमुपाच्यायादिमिनी भणितो नित्त-

अच्छउ महाणुमाँगो, नहासुई गुणसयागरो संघो । गुरुगं पि इमं कर्जं, मं पप्य भविस्मए लहुवं ॥ ५०४५ ॥

तिष्टतु यथायुक्तं महान् अनुमागः-अधिकृतप्रयोजनानुकृष्ण अचिन्या द्यक्तियेग्य मः, तथा गुणयूतानाम्-अनेकेषां गुणानाम् आकरः-निधानं गुणयूताकुरः मञ्चः । यत इदं गुरुक्त-25 मि कार्य मां प्राप्य छब्जकं मित्रिप्यति, समर्थोऽहमस्य प्रयोजनस्य लीलमाऽपि साधने इति मावः ॥ ५०१५ ॥ एवसुक्ते सोऽनुज्ञातः सन् यत् करोति तदाह—

अभिहाण-हेउकुसलो, वह्सु नीराजितो विउसमासु । गंतृण रायसवण, भणाति तं रायदारहुं ॥ ५०४६ ॥

'अभिवान-हेतुकुग्रन्तः' ग्रन्द्रमागं तर्कमागं चाऽतीव क्षुण्य इत्यर्थः, अत एव बहुपु विद्व-श्रात्समासु 'नीराजितः' निर्वेटितः, इत्यम्मृनः म पाराञ्चिको राजभवने गत्वा तं 'राजद्वारसं' प्रतीहारं मणति ॥ ५०४६ ॥ किं मणति ? इत्याह—

पहिहारस्त्री ! मण रायस्त्रिं, तमिच्छए मंजयस्त्रि दहुं।

१ पनादीनां चनुणां मा॰ झाँ॰ ॥ २ कार्येण ना॰ झाँ० ॥ ३ भायो, ज॰ तामा॰ ॥

निवेदयिता य स पितथवस्स, जिहं निवो तत्थ तयं पवेसे ॥ ५०४७ ॥ ं हे प्रतीहाररूपिन् । मध्ये गत्वा 'राजरूपिणं' राजानुकारिणं भण, यथा—त्वां संयतरूपी द्रष्टुमिच्छति । एवमुक्तः सन् 'सः' प्रतीहारराथैव पार्थिवस्य निवेदयति । निवेद्य च राजानुमत्या यत्र नृपोऽविष्ठते तत्र 'तकं' साधुं प्रवेशयति ॥ ५०४७ ॥

तं पूयइत्ताण सुहासणत्थं, पुन्छिस रायाऽऽगयकोउह्छो ।

5

पण्हे उराले असुए कयाई, स चावि आइक्खइ परिथवस्स ॥ ५०४८ ॥ 'तं' साधुं प्रविष्टं सन्तं राजा पूजियत्वा 'शुमासनस्यं' शुमे आसने निषण्णमागतकुतूह- लोऽप्राक्षीत् । कान् ? इत्याह—प्रश्नान् 'उदारान्' गम्भीरार्थान् कदाचिदप्यश्चतान् 'प्रतिहार-रूपिन्'' । इत्येवमादिकान् । 'स चापि' साधुरेवं प्रष्टः पार्थिवस्याचेष्टे ॥ ५०४८ ॥

- किमाचष्टे ? इत्याह—

व्य १७०

10

जारिसग आयरक्ला, सकादीणं न तारिसो एसो । तुह राय ! दारपालो, तं पि य चकीण पडिरूवी ॥ ५०४९ ॥

यादशकाः खळु शकादीनाम्, आदिशन्दात् चमरादिपरिग्रहः, आत्मरक्षा न ताद्दश एष तव राजन्! द्वारपारुस्तत उक्तम् "हे प्रतीहाररूपिन्!"। तथा त्वमपि यादशश्चकवर्ती तादशो न भवसि, रलाधभावात्, अत्रान्तरे चक्रवर्तिसमृद्धिराख्यातन्या, किञ्च प्रताप-शौर्थ-न्यायानुपाल-16 नादिना तत्प्रतिरूपोऽसि तत उक्तम् "राजरूपिणं बृहि", चक्रवर्तिप्रतिरूपमित्यर्थः॥ ५०४९॥ • एवमुक्ते राजा प्राह—त्वं कथं श्रमणानां प्रतिरूपी १ तत आह—

समणाणं पडिरूबी, जं पुच्छिस राय ! तं कहमहं ति । निरतीयारा समणा, न तहाऽहं तेण पडिरूबी ॥ ५०५० ॥

यत् त्वं राजन् ! प्रच्छिति 'अथ कथं त्वं श्रमणानां प्रतिरूपी ?' तदहं कथयामि—यथा 20 श्रमणा भगवन्तो निरितचारा न तथाऽहं तेन श्रमणानां प्रतिरूपी, न तु साक्षात् श्रमण इति ।। ५०५० ॥ प्रतिरूपित्वमेव भावयति—

निज्जूढो मि नरीसर !, खेत्ते वि जईण् अच्छिडं न लभे । अतियारस्स विसोधि, पकरेमि पमायमूलस्स ॥ ५०५१ ॥

हे नरेश्वर ! प्रमादमूलस्यातिचारस्य सम्प्रति विशोधि प्रकरोमि, तां च कुर्वन् 'निर्यूढो-25 ऽसि' निष्कासितोऽस्मि, तत आस्तामन्यत् , क्षेत्रेऽपि यतीनामहमास्थातुं न लमे, ततः श्रमण-प्रतिरूप्यहमिति ॥ ५०५१ ॥ राजा प्राह—कस्त्वया क्रतोऽतिचारः द का वा तस्य विशोधिः १ एवं प्रष्टे यत् कर्तव्यं तदाह—

कहणाऽऽउद्दण आगमणपुच्छणं दीवणा य कज्जस्स । वीसजियं ति य मए, हासुस्सिलितो भणित राया ॥ ५०५२॥ 30 कथनं राज्ञा पृष्टस्य प्रसङ्गतोऽन्यस्यापि यथा प्रवचनभावना भवति । ततः 'आवर्तनम्' आकम्पनम्, राज्ञो भक्तीभवनमिति भावः । तदनन्तरमागमनकारणस्य प्रशः—( प्रन्थामम्— १००० । सर्वप्रन्थामम्—३४८२५) केन प्रयोजनेन यूयमत्राऽऽगताः स्व १। अत्रान्तरे

30

येन कार्येणागतस्तस्य 'दीपना' प्रकाशना । ततो राजा "हाम्रुस्सिख्यो" ि हासेन युक्त उत्स्तः—हृष्टो हासोत्स्तः, हिसतमुखः प्रहृष्टश्च सिन्नत्यर्थः, मणित । यथा—मया 'विसिन्तं' मुक्तिलेतं निर्विपयाज्ञापनादिकं कार्यमिति ॥ ५०५२ ॥ एवं च कि सङ्घातम् : इत्याह—

संघो न लमइ कर्ज, लद्धं कर्ज महाणुँगाएणं । तुन्मं ति विसल्लेमिं, सो वि य संघो ति पृष्ति ॥ ५०५३ ॥

निर्विषयत्त्राज्ञापनमुत्कलनादिलक्षणं कार्यं सद्धो न लमते किन्तु तेन पाराश्चिकेन 'महानु-मागेन' ⊲ सीतिशयाचिन्त्यप्रमावेन ⊳ लब्बम् । न च स एवं कार्यलामेन गर्वमुद्रहति, यत लाह—''तुव्मं ति" इत्यादि, राजा प्राह—युप्माकं भणितेनाहं पूर्वप्राहं त्यक्त्वा तत् कार्ये विसर्ज्यामि नान्यथा । 'सोऽपि च' पाराखिको वृते—कोऽहम् ' कियन्मात्रो वा ! गरीयान् 10सङ्घो महारकः, तत्ममावादेवाहं किखिलानामि, तसात् सङ्घमाह्र्य क्षमयित्वा यूयमेवं वृत्— मुक्किलतं मया युप्माकिमिति । ततो राजाऽपि सङ्घं पृजयति ॥ ५०५३ ॥

अन्मित्यतो च रण्णा, सर्यं च संघो विसज्जति तु तुद्दो । आदी मन्त्रज्वसाणे, स यावि दोसो धुओ होइ ॥ ५०५४ ॥

राजा सद्घं व्यात्—मया युप्मांकं विसर्जितं कार्यम्, परं मठीयमपि कार्यमिदानीं 11 कुरुत मुख्यतस्य पाराख्यिकस्य प्रायश्चित्तम् । एवं राज्ञाऽम्यार्थतो यदि वा स्वयमपि तुष्टः सद्घः 'विसर्जयति' मुरक्षलयति । किमुक्तं भवति ?—यद् व्यृदं तद् व्यृदमेव, शेपं तु पुनर्देच्यतः सर्वतो वा प्रसादेन मुख्यति । तस्य च पाराख्यिकनपसस्तवानीमादिर्मध्यमवसानं वा भवेत्, विप्वपि सद्धस्यादेशात् 'स चापि' पाराख्यिकापत्तिहेतुर्वोपः 'धुतः' कम्पितः, प्रसादेन स्फेटितो भवतीत्यर्थः । तत्र देशो देशदेशो वा प्रायश्चित्तस्य तेन बोद्य्यः । अथ राजा तस्यापि मोचने 20 निर्वन्यं करोति तदा तदपि मुच्यते । देशो नाम—पद्मागः, देशदेशः—दशमागः ॥ ५०५९ ॥ तत्र देशे यावन्तो मासा मवन्ति तदेतत् प्रतिपादयति—

एको य दोनि दोनि य, मासा चउवीस होति छन्मागे। देसं दोण्ह वि एयं, बहेज मुंचेज वा सन्त्रं॥ ५०५५॥

इहाशातनापाराञ्चिको जयन्यतः पण्मासान् उत्कर्पतो वर्षं भवति इत्युक्तम्, तत्र पण्मा25 सानां पष्टे मागे एको मासो उभ्यते वर्षस्य तु पङ्मागे द्वी मासी भवतः । प्रतिसेवनापाराञ्चिको जयन्यतो वर्षम् उत्कर्पतो द्वादश वर्षाणि भवतीत्युक्तम्, तत्रापि वर्षस्य पङ्मागे
द्वीं मासी द्वादशवर्षाणां पष्टे भागे चतुर्विशतिमासा भवन्ति । एवंविशं देशं 'द्वशोरिप'
आशातना-प्रतिसेवनापाराञ्चिकयोः सम्बन्धिनं सङ्घस्यादेशाद् वहेत्, यद्वा सर्वमिप सङ्घो मुञ्जेत्,
न किमिप कारयेदित्यर्थः ॥ ५०५५ ॥ अथ देशदेशमाह—

अद्वारम छत्तीसा, दिवसा छत्तीममेव वरिसं च । वावत्तरि च दिवसा, दममाग वहें ब्रितिओ तु ॥ ५०५६ ॥

१ कारणेनाग° इं। २ ° आयेणं तामा । ३ ०४ ▷ एनन्मध्यगत पाठ भा० का० नान्ति ॥ ४ °प्माफं तन् कार्यमिति का० ॥

आशातनापाराश्चिके पण्मासानां दशमे मागेऽप्टादश दिवसा वर्षस्य तु दशमे भागे पट्-त्रिंशिह्वसा भवन्ति । प्रतिसेवनापाराश्चिके संवत्सरस्य दशमे भागे पट्त्रिशह्विसा द्वादणव-पीणां दशमे भागे वर्षमेकं द्वासप्ततिश्च दिवसा, भवन्ति । एतावन्तं कालं यद् वहेद् एपः 'द्वितीयः' देशदेश उच्यते ॥ ५०५६ ॥ उपसंहरन्नाह—

> पारंचीणं दोण्ह वि, जहन्त्रमुकोसयस्स कालस्स । छब्भागं दसभागं, वहेज सन्वं व झोसिजा ॥ ५०५७ ॥

'द्वयोरिप' आशातना-प्रतिसेवनापाराश्चिकयोर्जघन्य उत्कृष्टश्च यः कालस्तस्य सम्बन्धिनं पद्भागं दशभागं वाऽनन्तरोक्तं वहेत्। यद्वा 'सर्वमिप' अवशिष्यमाणं सङ्घः क्षपयेत् , प्रसादेन मुञ्जेदिति भावः ॥ ५०५७ ॥

॥ पाराश्चिकप्रकृतं समाप्तम् ॥

10

15

## अनवस्थाप्य प्रकृतम्

सूत्रम्—

ततो अणवटुप्पा पण्णता, तं जहा—साहिमयाणं तेण्णं करेमाणे, अन्नधिमयाणं तेण्णं करेमाणे, हत्थादाळं दळेमाणे ३ ॥

अस्य सम्बन्धमाह-

पिन्छत्तमणंतरियं, हेद्वा पारंचियस्स अणवद्वी । आयरियस्स विसोधी, भणिता इमगा उवन्झाते ॥ ५०५८ ॥

पूर्वस्त्रे पाराश्चिकप्रायश्चित्तमुक्तम्, तस्य 'अधस्ताद्' अनन्तरितमनवस्थाप्यप्रायश्चित्तं भवति, अतः साम्प्रतं तदिमधीयते । यद्वा पूर्वस्त्रे आचार्यस्य शोधिर्भणिता, इयं पुनरुपाध्या-20 यविषया सैवाभिधीयते ॥ ५०५८ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः 'अनवस्थाप्याः' तत्क्षणादेव व्रतेष्वनवस्थापनीयाः प्रज्ञप्ताः । तद्यथा—साधिनकाः—साधवस्तेषां सत्कस्योत्कृष्टोषधेः शिष्यादेवी 'स्तैन्यं'
चौर्य कुर्वाणः । अन्यधार्मिकाः—शाक्यादयो गृहस्था वा तेषां सत्कस्योपध्यादेः स्तैन्यं कुर्वन् ।
तथा हस्तेनाताडनं हस्तातालः, सूत्रे च तकारस्य दकारश्चितिरार्षत्वात्, तं ''दलमाणे'' ददत्, 25
यष्टि-सुष्टि-लकुटादिभिरात्मनः परस्य वा प्रहरिचति मावः । अथवा "हत्यालंवं" ति पाठः,
हस्तालम्ब इव 'हस्तालम्बः' अशिवादिप्रशमनार्थमिचारुकमन्नादिपयोगस्तं "दलमाणे'' कुर्वन् ।
यद्वा "अत्थादाणं दलमाणे" ति पाठः, तत्र 'अर्थादानम्' अर्थोपादानकारणमष्टाङ्गिनिमेत्तं 'दत्त्' प्रयुक्तानः । एष सूत्रसद्धेपार्थः ॥ अथ विस्तरार्थं विभणिपुराह—

आसायण पिंडसेची, अणवद्वप्पो वि होति दुविहो तु । एकेको वि य दुविहो, सचरित्तो चेव अचरित्तो ॥ ५०५९ ॥ आंशातनानवस्थाप्यः प्रतिसेन्यनवस्थाप्यश्चेत्यनवस्थाप्योऽपि द्वितिघो मवति, न केवर्छ पाराश्चिक इति अपिशन्दार्थः । पुनरेककोऽपि द्वितिघः—सचारित्रोऽचारित्रश्चेति । एते। द्वावपि मेदो पाराश्चिकवद् वक्तन्यो ॥ ५०५९ ॥ अथाशातनानवस्थाप्यमाह—

तित्थयर पत्रयण सुने, आयरिए गणहरे महिङ्घीए। एने आसादेंते, पच्छिचे मग्गणा होइ॥ ५०६०॥

ह एत आसाद्त, पाच्छत्त भगाणा हाह् ॥ ५०५० ॥ तीर्थकरः प्रवचनं श्रुतं आचार्यां गणघरो महद्धिकश्चिति । एनानाञ्चातयनः प्रायश्चिते मार्गणा मत्रति । अमीषां चाञातना पाराञ्चिकवद् मावनीया (गा० ४९७६-८२) ॥ ५०६० ॥

प्रायश्चित्तमार्गणा पुनरियम्-

पदम-वितिएस णवमं, सेसे एकेक चउगुरू होति । सन्वे आसादेतो, अणवहृष्पो उ सो होह् ॥ ५०६१ ॥

10 सन्व आसाद्ता, अणवहुष्पा उ सा हाह ॥ ५०५१ ॥

'प्रथम-द्वितीययोः' तीर्थद्भर-सङ्घागातनयोरुपाध्यायस्य 'नवमम्' अनवस्याप्यं भवति ।

'शेषेषु' श्रुतादिषु प्रत्येकमैकेकस्मिन् आद्यात्यमाने चतुर्गुरवो भवन्ति । अथ 'सर्वाणि' चत्वार्यपि श्रुतादीनि आग्रातयति तनोऽसो अनवस्याप्यो भवति ॥ ५०६१ ॥

उक्त आद्यातनानवस्थाप्यः । अथ प्रतिसेवनानवस्थाप्यमाह-

पडिसेवणअणवहो, तिविधो सो होइ आणुप्रव्यीए । साहम्मि अण्णघम्मिय, हत्यादालं व दलमाणे ॥ ५०६२ ॥

यः मितसेवनानवस्थाप्यः सूत्रे साक्षादुक्तः स आनुपूर्व्या त्रिविधो भवति—सावर्मिकर्छै-न्यकारी अन्यधार्मिकसैन्यकारी हस्तातारुं च दृदत् ॥ ५०६२ ॥

तत्र सावर्मिकस्त्रेन्यं तावदाह-

20 साहम्मि तेणा उत्रघी, त्रावारण झामणा य पहुत्रणा । सेहे आहारिवधी, ला जिहें आरोत्रणा भणिता ॥ ५०६३ ॥

साधर्मिकाणाम् 'टपवेः' वस्त-पात्रादिन्छक्षणस्य स्त्रैन्यं करोति । "वावारण" ति गुरुमिरुपघेरुत्पादनाय 'व्यापारणा' प्रपणा कृता ततन्त्रमुत्पाय गुरुणामनिवेद्यापान्तराले स्वयमेवावितिएति । "आमणा य" ति उपकरणं सद्धावेनासङ्गावेन वा 'ध्यामितं' दग्धं भवेत् तद्यानेन
१६ आवक्षमस्यर्थ्ये वस्त्रादिकं गृहीत्वा स्वयमेव सुद्धे । "पट्टवण" ति केनाध्याचार्येण कस्यापि
संयतस्य हम्ते अपराचार्यस्य दाक्षनाय प्रतियहः प्रेषितन्त्रमसावन्तरा स्वयमेव स्वीकरोति ।
"सेहें" ति श्रेष्ठविषयं केन्यं करोति । "आहारिविहि" ति दानश्राद्धादिषु स्थापनाकुलेषु
गुरुमिर्ननुज्ञातः 'आहारिविधिम्' अश्वनादिक्षमाहारप्रकारं गृहाति । एतेषु स्थानेषु साधर्मिकसेन्यं भवति । अत्र च या यत्र स्थाने 'आरोपणा' प्रायश्चित्तापरपर्याया मणिता सा तत्र
१० वक्तव्या । एष नियुक्तिगाथासङ्केषार्थः ॥ ५०६३ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवरीपुराह—

उनिहस्स आसिआवण, सेहमसेघे य दिइऽदिहे च । सेहे मृरुं भणिनं, अणवहुष्यो य पारंची ॥ ५०६४ ॥

१<sup>९</sup>न्याउंचं च मो॰ ॥ २ <sup>९</sup>समासायं: ऋं० ॥

इहोपधेः आसिआवणं स्तैन्यमित्येकोऽर्थः, तच शैक्षो वा कुर्यादशैक्षो वा, उभाविप दृष्टं वा स्तैन्यं कुर्यातामदृष्टं वा । तत्र शैक्षे मूलं यावत् प्रायिश्चर्तं मणितम् , उपाध्यायस्याऽनवस्था-प्यपर्यन्तम् , आचार्यस्य पाराध्चिकान्तम् ॥ ५०६४ ॥ एतदेव भावयति—

सेही त्ति अगीयत्थो, जो वा गीतो अणिह्विसंपन्नी । उनही पुण वत्थादी, सपरिग्गह एतरी तिविही ॥ ५०६५ ॥

शैक्ष इति पदेनागीतार्थो भण्यते, यो वा गीतार्थोऽपि 'अनृद्धिसम्पनः' आचार्यपदादिसमृ-द्धिमप्राप्तः सोऽपि शैक्ष इहोच्यते । उपिः पुनर्वस्नादिकः, आदिशब्दात् पात्रपरिग्रहः । ॰० सै च 'सपरिग्रहः' >> परिगृहीतः स्याद् 'इतरो वा' अपरिगृहीतः । पुनरेकैकस्निविधः— जधन्यो मध्यम उत्कृष्टश्च ॥ ५०६५ ॥

अथ "सेहे मूरुं" (गा० ५०६४) इत्यादि पश्चार्के च्याख्याति—

10

ъ

अंतो वर्हि निवेसण, वैाडग गांग्रुजाण सीमऽतिकंते । . . मास चउ छच लहु गुरु, छेदो मूलं तह दुगं च ॥ ५०६६ ॥

'अन्तः' प्रतिश्रयाभ्यन्तरे साधर्मिकाणामुपिषमदृष्टं शैक्षः स्तेनयित मासल्घु, वसतेर्विहर-दृष्टमेव स्तेनयित मासगुरु । निवेशनस्यान्तर्मासगुरु, विहश्चतुर्लघु । वाटकस्यान्तश्चतुर्लघु, बहिश्चतुर्गुरु । अ श्रीमस्यान्तश्चतुर्गुरु, विहः पड्लघु । > उद्यानस्यान्तः षड्लघु, विहः 15 षङ्गुरु । सीमाया अन्तः पङ्गुरु, अतिकान्तायां तु तस्यां बहिश्छेदः । "मूलं तह दुगं च" ति मूलं तथा दिकं च" अनवस्थाप्य-पाराश्चिकयुगम् ॥ ५०६६ ॥ एतदेव भावयित—

एवं ता अदिहे, दिहे पढमं पदं परिहवेत्ता। ते चेव असेहे वी, अदिह दिहे पुणी एकं ॥ ५०६७॥

एवं तावदहृष्टे स्तैन्ये कियमाणे शैक्षस्य प्रायश्चित्तमुक्तम् । हृष्टे तु 'प्रथमं' मासल्रहुलक्षणं 20 पदं 'परिहाप्य' परिहृत्य मासगुरुकादारव्यं मूलं यावद् वक्तव्यम् । अशिक्षः—उपाध्यायस्तस्या-प्यहृष्टे 'तान्येव' मासगुरुकादीनि मूंलान्तानि प्रायश्चित्तस्थानानि भवन्ति, हृष्टे पुनः 'एकं'

१ < ▷ एतदन्तर्गतः पाठ. कां॰ एव वर्त्तते ॥

२ वाडगमुजाण इति पाठः सर्वाखिप प्रतिपूपलभ्यते, किन्तु भा॰टीका-चूर्णि-विशेषन्यूण्ये॰ उसारेण प्रायश्चित्तकमानुसारेण च वाडग गामुजाण इलेव पाठः सम्यग् । दृश्यतो टीप्पणी ३ ॥

३ ॰ ० एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ एव वर्त्तते ।

<sup>&</sup>quot;अतो वसहीए उविहतेणां करेति सेहो अदिष्टुं मासलहुं, वाहिं वसहीए मासगुरं। निवेसणस्स अतो •, गाहि द्वा। पाडगरसतो द्वा, वाहिं द्वा। गामरसतो द्वा, वाहिं फ्री। उजाणस्सतो फ्री, पाहिं फ्री। सीमाए अतो फ्री, बाहिं छेदो। एवं ताव अदिहे।" इति न्यूंगा।

<sup>&</sup>quot;अतो वसहीए उनिहतेण्णं करेड् सेहो अदिष्टं मासलहुं, वाहिं वसहीए मासगुरुं । निनेसणस्पतों मासगुरुं, वाहिं ः । वाडगस्स अतो ः , बाहिं ः । गामस्स अतो ः , बाहिं ः । उजाणस्स अतो ः , बाहिं ः । सीमाए अतो ः , बाहिं छेदो । एवं ताव अदिहे ।" इति विद्योपन्यूणों ॥

४ मूलं यावत् प्रायश्चित्तानि भव<sup>० कां</sup>॰॥

ŏ

. 05

मासगुरु उन्हर्भणं पदं इमति, चतुर्ने घुकादारव्यमनवस्थाप्ये निष्टां यातीत्यर्थः । आचार्यस्याप्य-दृष्टेऽनवस्थाप्यान्तमेव, दृष्टे तु चतुर्गुरुकादारव्यं पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५०६७ ॥

गतं साधर्मिकोपधिम्तन्यहारम् । अथ व्यापारणाहारमाह-

वावारिय आणेहा, वाहि चेत्रण उवहि गिण्हंति ।

**छहुगी अदिति छहुगा, अण्यद्भयो च आदेसा ॥ ५०६८ ॥** 

'व्यापारिता नाम' गुरुभिः भेषिनाः, यया—''आणह'' चि उपिमुत्पाद्याऽऽनयत । ते चैत्रमुक्ता अनेकविषमुपिषं गृहिस्यः 'गृहीत्वा' उत्पाद्य 'वहिरेव' आचार्यसमीपमप्राप्ता उपिषं गृहन्ति, 'इदं तव इदं मम' इति विभाग स्वयमेव स्तीकुर्वन्तीत्पर्थः; एवं गृहतां मासट्यु । आगता आचार्यस न ददति चतुर्छेयवः, प्रस्तुनसूत्रादेशाहा न सै खच्छन्द्रवस्त्रपाहकः सांबु-10वर्गों ⊳ ऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०६८ ॥ गर्न व्यापारणाद्वारम् । अथ ध्यामनाद्वारम्— सा च घ्यामना द्वित्रिया—सती असती च । तत्रामतीं तावदाह—

दङ्ख निपंतण छद्धोऽणापुच्छा तत्य गंतु णं मणति । झामिय उननी अह नेहि पेसिनो गहित णातो य ॥ ५०६९ ॥

थाचार्याः केनापि दानशाद्वादिना विरुपक्षेपेयेथेनिमब्रिताः, तेश्च तानि मतिपिद्वानि । 15 एकक्ष साञ्चलां निमन्नणां श्रत्वा तानि च गुन्द्रगणि वस्त्राणि दङ्गा 'सुट्यः' छोमं गतः । तत थाचार्यमनाष्ट्रच्छ्य ''णं'' इति तं श्रावकं तत्र गत्वा मणति—अन्माकसुपियः 'ध्यामितः' द्रायः ततोऽहं तैराचार्ययुष्माकं सकारो बन्नार्थं प्रेपितः; एवमुक्ते दत्तमेनोपियः । स च गृहीत्वा गतः, अन्ये च सायव आगताः । श्राद्धेन भणितम् - युप्माकसुपिर्वन्य इति कृत्वा यो भवद्रिः सामुः भेषितन्त्रस्य नृत्नांपिषद्त्रो वतंते, यदि न पर्याप्तं ततो म्योऽपि ददामीति । साघवो 20 हुवते—नासाकसुपघिर्द्भवो न त्रा वयं कमिप प्रेपयामः । एवं स छोमामिम्तः साहुस्तेन श्रावकेण ज्ञातः, यथा—गुरुणां पृच्छामन्तरेणायं गृहीतवान् ॥ ५०६९ ॥

वत्रश्च किं मवति है इत्याह-

लहुगा अणुग्गहम्मि, गुरुगा अप्पत्तियम्मि कायव्या । मूर्ल च नेणसंह, बोच्छेद पसलाणा संसे ॥ ५०७० ॥

एवं तेन साञ्चना न्तेन्येन वस्त्रेषु गृहीतेषु यद्यप्यसी श्राद्धांऽनुप्रहं मन्यते—'यथाऽपि तथाऽपि गृहताममी सायवः' इति तथापि चतुक्त्यवः । स्थापीतिकं करोति ततश्चनुर्गुरवः प्रायिश्वतं कर्तत्र्याः । अथासी 'स्तेनोऽयं स्तेनोऽयम्' इति शब्दं जनमञ्य विस्तारयित तदा मुख्म् । यद्य दोपद्रव्याणां दोपसाधृनां वा व्यवच्छदं "पसक्तण" ति प्रमङ्गतः करोति तित्रपत्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५०७० ॥ अय सतीं घ्यामनां द्रश्चेयति—

मुच्चन झामिश्राविष, पेसण गहिते य अंतरा छदी । छहुगी अदेने गुरुगा, अणवहुष्यो व आदसा ॥ ५०७१ ॥

१ < ৮ एउटन्तर्गतः पाटः मा० शं॰ नान्ति ॥ २ चिविधर पै॰ शं॰ । "आयस्ति। कंगति टाण-छहातिणा विस्वरविहिं व नेहिं निमंतिनो" इति चुणाँ निदायचुणाँ च ॥

अथ 'सुन्यक्तं' सत्येनेव ध्यामित उपिः ततो गुरुभित्तथैव प्रेपणं कृतम्, प्रेपितथ्य सन् येनाचार्या निमन्नितास्तस्मादन्यसाद्वा श्रावकाद् वस्नादिकमुपैधिं गृहीत्वा धन्तरा 'लुन्धः' लोभाभिभूतो यदि गृह्वाति तदा लघुको मासः । आगतोऽपि यदि गुरूणां न प्रयच्छति तदा चतुर्गुरवः, सूत्रादेशाद्वाऽनवस्थाप्यो भवति ॥ ५०७१ ॥

गतं ध्यामनाद्वारम् । अथ प्रस्थापनाद्वारमाह-

5

उकोस सनिजोगो, पिडग्गहो अंतरा गहण छद्धो । लहुगा अदेतें गुरुगा, अणवद्वप्पो च आदेसा ॥ ५०७२ ॥

केनाप्याचार्येण कस्यापि संयतस्य हस्ते अपराचार्यस्य ढोकनहेतोः प्रतिग्रहः प्रेषितः, स च 'उत्कृष्टः' उत्कृष्टोपधिरूपो यद्वा वृत्त-समचतुरस्र-वर्णाव्यतादिगुणोपेतः, तथा सह नियोगेन—पात्रकबन्धादिना यः स सनियोगः । एवंविधस्य प्रतिग्रहस्य 'अन्तरा' अपान्तरारु एवासौ 10 छुन्धः 'महणं' स्वीकरणं करोति तत्र चतुर्रुष्ठ । तत्र गतस्तेषां न्य सूरीणां तं प्रतिग्रहं > न प्रयच्छिति चतुर्गुरवः, सूत्रादेशेन वाऽनवस्थाप्यो न्य दैसी द्रष्टव्यः > ॥ ५०७२ ॥

गतं प्रस्थापनाद्वारम्, अथ शैक्षद्वारमाह—

पन्नावणिज वाहिं, ठवेतु भिक्खस्स अतिगते संते । सेहस्स आसिआवण, अभिधारेंते व पावयणी ॥ ५०७३ ॥

कोऽपि साधुः 'प्रत्राजनीयं' सिश्चालांक शैक्षं गृहीत्वा प्रस्थितः, तं च भिक्षाकाले कापि प्रामे बहिः स्थापियता भिक्षार्थम् अतिगतः—प्रविष्टः, प्रविष्टे च सित तस्मिन् अपरः साधुसं शैक्षं दृष्ट्वा विप्रतार्थं च तस्य "आसियावणं" अपहरणं करोति । साधुविरहितो वा एकाकी कमिप साधुमिधारयन्—मनिस कुर्वन् शैक्षो व्रजेत् तमपरः साधुर्विप्रतार्थं प्रवाजयेत् । एतौ द्वाविप यदा प्रावचिनको जातौ तदा द्वाविप शैक्षो स्वयमेवाऽऽत्मनो दिक्परिच्छेदं कुरुत इति 20 सङ्गहगाथासमासार्थः ॥ ५०७३ ॥ अथैनामेव विवृणोति—

सण्णातिगतो अद्धाणितो व वंदणग पुन्छ सेहो मि । सो कत्थ मन्झ कजे, छात-पिवासस्स वा अडति ॥ ५०७४ ॥ मन्झमिणमण्ण-पाणं, उवजीवऽणुकंपणाय सुद्धो उ । पुद्धमपुट्टे कहणा, एमेव य इहरहा दोसो ॥ ५०७५ ॥

संज्ञाम्मिगत आदिशन्दाद् भक्तादिपरिष्ठापनिकार्थ निर्गतः कोऽपि साधुः शैक्षं दृष्टवान् ; अथवा 'आध्वनिकः' पिथकोऽसौ साधुस्ततः पिथ गन्छन् शैक्षं दृष्टवान् । तेन च वन्दनके कृते सित साधुः पृन्छिति—कोऽसि स्वम् ? कुत आगतः ? क वा प्रस्थितः !। शैक्षः प्राह् — अमुकेन साधुना सार्द्धं प्रस्थितः प्रवृज्ञितुकामः शैक्षोऽस्म्यह्म् । साधुः प्रन्छिति —स साधुः सम्प्रति क गतः !। शैक्षो भणिति —स मम कार्यं वुमुक्षितस्य पिपासितस्य वा भक्त-पानार्थं 30 पर्यटिति ॥ ५०७४॥

१ भा॰ विनाऽन्यत्र--- पिर्ध कृत्वा अन्त तारी॰ मो॰ हे॰। पिर्धि मार्गियत्वा अन्त मा॰ ॥ २-३ एतदन्तर्गतः पाठः भा॰ का॰ नास्ति॥

तनः स साधुमेदीयित्मन्न-पानम् 'उपजीव' मुंश्वेति त्रुवाणो यदि 'साधिमिकोऽयम्' इत्यनुकम्पया ददाति तदा शुद्धः । श्वेत्रेग पृष्टोऽपृष्टो वा यदि 'ण्वेमव' अनुकम्पया धर्मकथां करोति तदा शुद्धः । 'इनर्था' अपहर्णाये सक्त-पानं ददनो धर्म वा कथयतो 'दोपः' चनुशुम्कं प्रायक्षितम् ॥ ५०७५ ॥ अपहर्णप्रयोगानेव दश्यिति—

भत्ते पण्णवण निगृहणा य वावार झंपणा चेत्र । पन्यवण-सर्वहरणे, सेहे अव्यत्त यत्ते य ॥ ५०७६ ॥

अपहरणार्थं भक्त-पानं ददानि धमं वा तस्य पुरनः प्रजापयति । ततः म छैश आहतः सन् भणिति—भवन एव मकागेऽई प्रवजापि किन्तु न शकोपि चनाऽऽनीतंम्त्रनपुरतः स्थातुम् , नतो मां गुपिले प्रदेशे निगृहतः नतोऽसे। नं व्यापार्यति—अमुकत्र निलीय तिष्ठेति । १ । भन्तनं तत्र निलीनं माद्यः पर्णायदिना अम्पर्यति, स्यायतीत्यर्थः । अथवाऽन्यः सार्थमन्यं आमं प्रस्थापयति, एकाकिनं वा प्रेपयति—अमुकत्र आमार्वः त्रज्ञ, अहमप्यमुव्मिन् दिवने तत्राऽऽग-मिष्यापि । अथवा स्वयमेव गृहीत्वा तमपहरति । एतानि पद् पदानि मवन्ति, तद्यया— यक्तपदानं १ धमकथा २ निगृह्नावचनं ३ व्यापारणं १ अम्पनं ५ प्रस्थापन-स्वयंहरणं ६ चेति । एतेषु पद्यु पदेषु शैक्षे व्यक्तेऽत्र्यक्ते च प्रायक्षित्तिदं भवित ॥ ५०७६ ॥

15 गुरुओं चडलहु चडगुरू, छछहु छग्गुरूगमेव छेदो य । मिक्नु-गणा-ऽऽयरियाणं, मृतं अणबहु पारंची ॥ ५०७७ ॥

भिक्षुयेबन्यक्तर्यक्षस्यापहरणार्थं भक्तं दराति तदा मायगुरु, धर्मप्रज्ञापनायां चतुर्लेबु, निग्हनवचनं चतुर्गुरु, व्यापारणं पङ्क्बु, अस्पने पहुरु, प्रसापने स्वयंहरणं वा च्छेदः । एवमव्यक्तं शेक्षं भणितम् । अध्यक्तां नाम—यस्याद्यापि इम्रश्च न सञ्जातम् । यस्तु व्यक्तः—सञ्जात20 इमश्चन्त्रत्र चतुर्केबुकादारद्यं मुळं यावद् भिक्षोः प्रायक्षित्तम् । गणिनः—उपाध्यायस्य चतुर्केबुकादारद्यमनवस्याप्य तिष्ठति । आचायस्य चतुर्गुरुकादारद्यं पागिञ्चिकं पर्यवस्यति ॥ ५०७७ ॥
एवं ससहाये शेक्षं भणितम्, यः पुनरसहायोऽभिवारयन् अज्ञति तत्र विविमाह—

अभिघारंन वर्यना, ष्रुद्धो बचामऽहं अग्रुतमृतं । पण्णवण सत्तदाण, नहेव सेमा पदा णत्थि ॥ ५०७८ ॥

क्षेडिप श्रेंश एकाकी करण्याचार्यमियार्यन् प्रतःयाभिमुखो व्रज्ञति । तेन कचिद् यामे पिय वा नायुं दश्च वन्द्रनकं कृतम् । माश्चना पृष्टः—क गच्छिनि ! स प्राह्—अमुक्तस्याऽऽ चार्यस्य पादम्खे प्रवज्ञनार्थे वजामि । एवमुके यदि मिश्चर्च्यक्तंश्चस्य मक्तदानं करोति मास- गुरु, धमेप्रज्ञापनायां चतुर्छेद्वः व्यक्तंश्चस्य मक्तदानं चतुर्छेद्वः, धमेक्रयायां चतुर्गुरु । दपा- व्याया ऽऽचार्ययोयेयाकमं पद्चर्ष्ट्वं पद्गुरुकं च सविन, अवन्तनमेककं पदं हसतीति सावः । 30 दोपाणि तु निगृहन-ज्यापारण-अम्पनादीनि पदानि न सन्ति, अमहायस्वान्, तद्मावान् प्रायश्चित्तर्पति नासीनि ॥ ५००८ ॥ एते चापरे दोषाः—

१ °तम्नेन सह स्था॰ श्र॰ ॥ २ एत्व्यन्तम् नद्यथा— इत्रत्रतरण श्र॰ ॥ ३ 'श्रु-पह्नुचींः पर्यवस्थित, अध° शं० ॥ ४ °मधि नहिष्यं ना े ग० ॥

## आणादऽणंतसंसारियत्त बोहीय दुष्ठर्मतं च । साहिम्मयतेण्णिम्म, पमत्तछलणाऽधिकरणं च ॥ ५०७९ ॥

शैक्षमपहरत आज्ञाभज्ञादयो दोषा भवन्ति । अनन्तसंसारिकत्वं च भगवतामाज्ञामङ्गाद् भवति । बोधेश्च दुर्लभत्वं जायते । साधर्मिकस्तैन्यं च कुर्वाणः प्रमचो लभ्यते । प्रमचस्य च प्रान्त-देवतया छल्ना भवति । यस्य च सम्बन्धी सोऽपहियते तेन समम् 'अधिकरणं' कल्ह उप- 5 जायते ॥ ५०७९ ॥ एवं तावत् पुरुषविषया दोषा उक्ताः । अथ स्नीविषयांसानेवातिदिशति—

एमेव य इत्थीए, अभिधारतीएँ तह वर्यतीए। वत्तऽन्वताएँ गुमो, जहेव पुरिसस्स नायन्वो॥ ५०८०॥

एवमेव स्त्रिया अपि शैक्षिकायाः अभिधारयन्त्यास्तथा "वयंतीए" त्ति ससहायायाः प्रव-जितुं वजन्त्या व्यक्ताया अव्यक्तायाश्च गमः स एव ज्ञातव्यो यथा पुरुषस्योक्तः ॥ ५०८० ॥ १० अथ प्रावचनिकपदं व्याच्छे—

> एवं तु सो अवधितो, जाधे जातो सयं तु पावयणी। निकारणे य गहितो, वचित ताहे पुरिछाणं॥ ५०८१॥

'एवम्' अन्तरोक्तैः प्रकारैः 'सः' शैक्षोऽपहृतः सन् यदा स्वयमेव प्रावचनिको जातः, अन्यो वा निष्कारणे यः केनापि गृहीतः स आत्मनो दिवपरिच्छेदं कृत्वा म्योऽपि बोधिला-१६ भावाप्तये पूर्वेषामेवाचार्याणामन्तिके व्रजति ॥ ५०८१ ॥

अन्नस्स व असतीए, गुरुम्मि अन्धुजएगतरजुत्ते । धारेति तमेव गणं, जो य हडो कारणजाते ॥ ५०८२ ॥

येन स शैक्षो निष्कारणेऽपहतस्तस्य गच्छेऽपरः कोऽप्याचार्यपदयोग्यो न विद्यते ततोऽ-न्यस्याभावे यद्वा स गुरुः—आचार्योऽभ्युद्यतस्यैकतरेण युक्तः, अभ्युद्यतमरणम् अभ्युद्यतिहारं 20 वा प्रतिपन्न इत्यर्थः, ततो यदि कोऽपि शिष्यस्तेषां निष्पन्नो नास्ति तदा तमेव गणमसी 'धारयति यावत् कोऽपि तत्र निष्पन्न इति । यश्च कारणजाते केनाप्याचार्येण हृतः सोऽपि तमेव गणं धारयति ॥ ५०८२ ॥ किं पुनस्तत् कारणम् १ इत्याह—

नाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुजीगे च। अजाकारणजाते, कप्पति सेहावहारो तु ॥ ५०८३॥

कोऽप्याचार्यो बहुश्रुतस्तस्य पूर्वगते किञ्चिद् वस्तु प्राभृतं वा कालिकानुयोगेऽपि श्रुतस्कन्धोऽध्ययनं वा विद्यते तच्चान्यस्य नास्ति ततो यद्यन्यस्य न सङ्काम्यते तदा व्यवच्छिद्यते ।
एवं पूर्वगते कालिकानुयोगे च व्यवच्छेदं ज्ञात्वा तं च सम्प्रस्थितं शैक्षं ग्रहण-धारणासमर्थे
विज्ञाय भक्तदान-धर्मकथादिभिविंपरिणाम्य झम्पनादीन्यपि कुर्वाणः शुद्धः । यद्वा तस्याऽऽचार्यस्य नास्ति कोऽप्यार्थाणां परिवर्तकस्ततस्तासामपि कारणजाते शैक्षमपहरेत् । एवं करुपते ३०
शैक्षापहारः कर्तुम् ॥ ५०८३ ॥ तस्य च कारणेऽपहृतस्य को विधिः १ इत्याह—

१ १याः कमप्याचार्यम् 'अभिश्वारयन्त्याः' असद्वायायास्त्रधा का०॥ २ °णां समीपे मज कां ॥

25

30

कारणजाय अवहितो, गणं धरेतो तु अवहरंतस्स । जाहेगो निष्फण्णो, पच्छा से अप्यणो इच्छा ॥ ५०८४ ॥

यः कारणजातेऽपहृतः स तदीयं गणं धारयन् अपहरत एवामान्यो मवति । अथ येन कारणेनापहृतस्तत् कारणं न प्रयति तदा पृर्वेपामेवामवति नापहरतः । स च कारणापहृत-७ स्तस्मिन् गणे तावदास्ते यावदेकोऽपि गीतार्थो निष्पन्नः, पश्चात् तस्याऽऽरमीया इच्छा, तत्र वा तिष्ठति पृर्वेपां वा समादो गच्छति । यस्तु निष्कारणेऽपहृतः स एकस्मिन् निर्माते नियमात् पृर्वेपामन्तिके गच्छति, न तस्याऽऽरमीयेच्छेति भावः ॥ ५०८४ ॥

गतं शैक्षद्वारम् । अथाऽऽहारविधिमाह---

ठवणाघरिम्म लहुगो, मादी गुरुगो अणुग्गहे लहुगा । अप्यत्तियम्मि गुरुगा, बोच्छेद पसलणा सेसे ॥ ५०८५ ॥

दानश्राद्वादिकुरुं स्वापनागृहं भण्यते, तसिन् य आचार्यः असन्दिष्टः अननुजातो ना प्रविश्वति तस्य मासरुषु । अथवा 'प्राधूणंक-ग्लानार्थमहमिहाऽऽयातः' इति तेपां श्राद्धानां पुरतो मायां करोति ततो मायिनो मासगुरुकम् । एवमुक्ते यदि ते श्राद्धाः 'अनुप्रहोऽयम्' इति मन्यन्ते तदा चतुर्रुषु । अथाप्रीतिकं कुर्वन्ति ततश्चतुर्गुरवः, यच्च तद्रव्यव्यवच्छेदादि-१४ शेपदोपाणां 'प्रसजना' प्रसद्गमान्निप्येनं प्रायश्चित्तम् ॥ ५०८५ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

अञ्ज अहं संदिद्धो, पुद्घोऽपुद्धो व साहती एवं । पाहुणग-गिलाणद्दा, तं च पलोड्डेति तो वितियं ॥ ५०८६ ॥

कश्चिदाचार्यरसिन्द्रष्टः स्थापनाकुलेषु प्रविद्य पृष्टोऽपृष्टो वा ईंदं भणति—अद्याहं गुरुभिः 'सन्दिष्टः' प्रेपिन इति, ततो मासल्छु । यदि च पूर्वं सिन्द्रष्टः सङ्घाटकः प्रविष्ट आसीत् 20 श्रादेश्च तस्यासिन्द्रष्टसाप्रे इदं भणितं भवेत्—सिन्द्रष्टसङ्घाटकस्य दत्तमितिः ततो त्र्यात्— प्रावृणंकार्थे ग्लानार्थं वा साम्प्रतमहमागत इति, एवं 'तं' श्राद्धज्ञनं मायया यदि प्रलोटयति ततो 'हितीयं' मासगुरु ॥ ५०८६ ॥ ते च श्राद्धा विपरिणमेग्रुः, विपरिणताश्चाऽऽचार्यादीनां प्रायोग्यं न दद्युः ततः शुद्धं शुद्धेनाप्येतत् प्रायश्चित्तम्—

आयरि-गिलाण गुरुगा, लहुगा य हवंति खमग-पाहुणाए । गुरुगो य वाल-गुट्टे, सेसे सन्त्रेमु मासलहुं ॥ ५०८७ ॥

आचार्यस्य ग्लानस्य च प्रायोग्यमदृदानेषु श्राद्धेषु चतुर्गुरवः । क्षपकस्य प्राष्टुणकस्य च योग्यमददानेषु चतुर्लघवः । वाल-वृद्धानां योग्येऽलम्यमाने गुरुगासः । 'जेपाणाम्' एतद्यिति-रिक्तानां सर्वेषामि प्रायोग्येऽलम्यमाने मासल्षु ॥ ५०८७ ॥

गतं साधर्मिकन्त्रेन्यम् । अथाऽन्यधार्मिकन्त्रेन्यमाह—

परधम्मिया वि दुविहा, लिंगपविद्वा तहा गिहत्था य । तेसिं तिण्णं तिविद्दं, आहारे उनिव सचित्ते ॥ ५०८८ ॥

१ °प्पद्ममपरं प्राय' गं॰ ॥ २ इदं "साहति" ति भण का॰ ॥ ३ तदीयमायाविपरिण-

परधार्मिका अन्यधार्मिका इत्येकोऽर्थः । ते च द्विविधाः—िलक्कपंविद्या गृहस्थाश्च । 'लिक्कपविद्याः' शाक्यादयः, 'गृहस्थाः' प्रतीताः । 'तेषाम्' उभयेषामि स्तैन्यं त्रिविधम्— आहारविषयमुपधिविषयं सचित्तविषयं चेति ॥ ५०८८ ॥ तत्राऽऽहारविषयं तावदाह—

भिक्खूण संखडीए, विकरणरूवेण अंजती छुद्धो । आभोगण उद्धंसण, पवयणहीला दुरप्प त्ती ॥ ५०८९ ॥

भिक्षवः—बौद्धास्तेषां सङ्ख्वां कश्चिद् छुन्धो "विकरणह्मवेण" लिङ्गविवेकेन मुद्धे, तदीयं लिङ्गं कृत्वेति भावः । एवं मुझानं यदि कोऽपि 'आभोगयति' उपलक्षयति तदा चतुर्रुववः । एवमुपलक्ष्य यद्यसौ 'उद्धर्षणं' निर्भर्तसनं करोति ततश्चतुर्गुरुकाः । प्रवननहीला वा ते कुर्युः, यथा—दुरात्मानोऽमी भोजननिमित्तमेव प्रविज्ञता इति ॥ ५०८९॥ अपि च—

गिहवासे वि वरागा, धुवं खु एते अदिद्वकछाणा।

10;

गलतो णवरि ण वलितो, एएसिं सत्थुणा चेव ॥ ५०९० ॥ ; गृहवासेऽप्येते वराकाः 'ध्रुवं' निश्चितमेव अदृष्टकल्याणाः, एतेषां च 'शास्ता' तीर्थकृता दुश्चरतरामाहारशुच्चादिचर्यामुपदिशता गलक एव नवरं न वलितः, शेषं तु सर्वमिष कृत-मिति भावः ॥ ५०९० ॥ गतमाहारविषयं स्तैन्यम् । अथोपिधविषयमाह—

उवस्सऍ उविह ठवेतुं, गतिम्म भिच्छिम्मि गिण्हती लहुगा। गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुङ्घाह णिव्विसए॥ ५०९१॥

15,

्ंडपाश्रये' मठे 'डपिंघम्' डपकरणं स्थापियता कश्चिद् भिक्षुकः—बौद्धो निक्षां गतः, तसिन् गते यदि तदीयमुपिं गृह्वाति तदा चतुर्रुष्वः । स भिक्षुकः समायातः स्वकीयमुप-करणं स्तेनितं मत्वा तस्य संयतस्य ग्रहणं करोति चतुर्गुरवः । राजकुलाभिमुखमाकपीति षद्भुरवः । व्यवहारं कार्यितुमार्व्ये च्छेदः । पश्चात्कृते मूलम् । उड्डहनेऽनवस्थाप्यम् । निर्विपयाज्ञा-20, पने पाराश्चिकम् ॥ ५०९१ ॥ अथ सचित्तविषयं स्तैन्यमाह—

सिचत्ते खुड्डादी, चउरो गुरुगा य दोस आणादी । . गेण्हण कहुण ववहार पच्छकडुड्डाह निन्विसए ॥ ५०९२ ॥

- सिचत्तरोन्ये चिन्त्यमाने भिक्षुकादेः सम्बन्धिनं क्षुष्ठकम् आदिशब्दाद् अक्षुष्ठकं वा यद्य-पहरित तदा चत्वारो गुरुकाः आज्ञादयश्च दोषाः । प्रहणा-ऽऽकर्षण-व्यवहार-पश्चात्कृतोङ्खाह- ३६ निर्विषयाज्ञापनादयश्च दोषाः प्राग्वद् मन्तव्याः ॥ ५०९२ ॥ अथैतेष्वेव प्रायश्चित्तमाह —

गेण्हणें गुरुगा छम्मास कहुणे छेओं होइ ववहारे।
पच्छाकडम्मि मूर्ल, उड्डहण विरंगणे नवमं।। ५०९३।।
उदावण निन्विसए, एगमणेगे पदोस पारंची।
अणवद्वष्पो दोसु य, दोसु उ पारंचितो होइ॥ ५०९४॥

गाभाद्वेयं गतार्थम् (गा० ९०४-५ अथवा २५००-१) ॥ ५०९३ ॥ ५०९४ ॥

खुइं व खुड़ियं वा, णेति अवत्तं अपुन्छियं तेणे।

१ "विकरणं लिंगनिवेगो" इति चूर्णों विशेषचूर्णों च ॥ २ °द्वग्रं व्याख्यातार्थम् कां • ॥

15

25

20

वचिम णित्य पृच्छा, खेत्तं थामं च णाऊणं ॥ ५०९५ ॥

क्षुष्ठको वा श्रुष्ठिका वा योऽद्यापि अव्यक्तः स यस्य शाक्यादेः सम्बन्धं तमप्रद्वा यदि तं श्रुष्ठकं श्रुष्टिका वा नयति ततः 'सेनः' अन्यधार्मिकमेन्यकारी स मन्तव्यः, चतुर्गुक्कं च तस्य प्रायश्चित्तम् । यस्तु व्यक्तम्त्रज्ञ नान्ति प्रच्छा, तामन्तरेणापि म प्रवाजनीयः । किं सर्वे- विव ! उत्त न ! इत्याशस्याऽऽह—क्षेत्रं स्वाम च ज्ञाला । किमुक्तं मवति !—यदि विव- क्षितं क्षेत्रं शाक्यादियावितं राजबद्धमतादिकं वा तेषां तत्र वन्तं तदा प्रच्छामन्तरेण व्यक्तोऽपि प्रवाजयितुं न कर्पते, अन्यथा तु कच्यत इति ॥ ५०९५ ॥

एवं ताबिहिन्नमिष्टानां स्तेन्यमुक्तम् । अय गृहस्थानां तदेवाह— एमेव होति तेण्णं, तिविहं गारित्ययाण् जं वृत्तं ।

गहणादिगा य दोसा, सविसेयतरा मवे तेमु ॥ ५०९६ ॥

एवमेवागारस्यानामपि 'त्रिवियम्' श्राह्मगदिमेदात् त्रियकारं कृत्यं मवित यदनन्तरमेव पातीर्थिकानामुक्तस् । 'तेषु च' गृहस्येषु श्राह्मगदिकं स्नेनयतां म्रहणाद्यो दोषाः सविद्योपतरा मचेषुः । ते हि राजकुले करादिकं मयच्छन्ति, ततम्त्रद्वलेन समिष्ठकतरान् महणा-ऽऽकर्पणा-दीन् कारयेषुः ॥ ५०९६ ॥ क्यं पुनर्सापामाहारादिकं स्त्रनयति । इति उच्यते—

आहारे पिष्टाती, तंन खुड़ादि नं भणित पुन्नं ।

पिइंडिय कत्र्यही, संद्वमण पडिग्गहे ज्ञुमला ॥ ५०९७ ॥

चाहारे—पिष्टादिकं बहिर्विरिष्ठतं दृष्ट्रा क्षुष्ठिकाः नेनयित । उपयी—''तंतु'' ति मूत्राष्टिकाम् उपस्थापताद् वस्नादिकं वाऽपद्रति । मचिते—क्षुष्ठकः—बारुकम्तम् आदिशस्त्राद्
अक्षुष्ठकं वा नेनयित । एवं यदेव प्वं परतीर्थिकानां भणितं तदेवात्रापि मन्नस्यम् । कर्य
20 पुनः पिष्टं नेतयित ! इत्याह—''पिट्टंडि'' इत्यादि, काश्चित् क्षुष्ठिका मिल्लामटन्त्यः किश्चिद्
गृहं प्रविष्टाः, तत्र च बिहः पिष्टं विसारितमान्ते, तच दृष्ट्रा तासां मध्यादेका कस्यस्तिका
पिष्टपिण्डिकां गृहीत्वा पत्रह्रदे पिष्ठसवती, सा चाविरितकया दृष्टा ततो भणितम्—एनां
पिष्टपिण्डिकामत्रेव स्थापयतः, ततन्त्रया क्षुष्ठिकया कुशस्त्रेनानयस्याः सङ्घादिकाया अन्तरे
पिष्ठसा । एवं स्त्राष्टिकामपि दृश्वत्वेनापहरेत् ॥ ५०९ ।। अय सचिनविषयं विधिमाह—

नीएहिँ उ अविदिनं, अप्यत्तवयं पुर्वं न दिनिन्ति । अपरिगाहो उ कप्पति, विजडो जो सेसदोसेहिं ॥ ५०९८ ॥

'निजंकः' माता-पितृप्रमृतिमिः स्वर्तः 'अविनीणम्' अटचम् 'अपाप्तवयसम्' अट्यक् पुगांसं न टीक्षयन्ति । यदि पुनर्परिगृहीनोऽज्यक्तः सः 'दोपदोपः' बाल-जद्दु-ज्याधितादिमि-र्विभयुक्तः प्रवाजयितुं करुपते ॥ ५०९८ ॥ ⊲ क्वीविषयं विविषाह—>

अपरिगहा उ नारी, ण भवति तो सा ण कप्पति अदिग्गा । सा वि य हु काय कप्पति, जह पडमा खुडुमाना वा ॥ ५०९९ ॥

१ °हारे—कस्याप्यगारिणो गृहाक्तणे पिछा वर्षः ॥ २ °कं पुरुषं 'न दीझयन्ति' न प्रवाजयन्ति । यद्रि कां • ॥ ३ ० ৮ एनबिदान्तर्गतमस्तर्गं का • एव वर्षतं ॥

'नारी' स्त्री सा प्रायेणापरिप्रहा न भवति, पितृ-पतिप्रमृतीनामन्यतरेण परिगृहीता भवतीति भावः । ॳ उत्कं च—

> पिता रक्षति कौमारे, मर्ता रक्षति यौवने । पुत्राश्च स्थाविरे मावे, न स्नी स्वातच्चयमईति ॥ ⊳

ततो नासावदत्ता सती कल्पते प्रत्राजयितुम् । साऽपि च काचिददत्ताऽपि कल्पते, यथा व प्रशावतीदेवी करकण्डुमाता प्रत्राजिता, यथा वा क्षुल्लकक्षमारमाता योगसङ्ग्रहाभिहिता (आव० हारि० टीका निर्युक्तिगा० १२८८-९० पत्र ७०१) यशोभद्रा नाझी प्रत्राजिता ॥ ५०९९ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

बिइयपदं आहारे, अद्धाणे हंसमादिणो उनही । उनउज्जिऊण पुन्नि, होहिंति जुगप्पहाण त्ति ॥ ५१०० ॥

10

25

द्वितीयपदमाहारादिषु त्रिष्विप अभिधीयते—तत्राऽऽहारेऽध्वानं प्रवेष्टुकामास्ततो वा उत्तीणी उपलक्षणत्वाद् अशिवादौ वा वर्तमाना असंस्तरणे अदत्तमि भक्त-पानं गृह्वीयुः । आगादे कारणे उपिमपि हंसादेः सम्बन्धिना प्रयोगेणोत्पादयेत् । सिचत्विषयेऽपि—'मिवन्ष्यन्त्यमी युगप्रधानाः' इत्यादिकं पुष्टालम्बनं 'पूर्व' प्रथममेव 'उपयुज्य' परिभाव्य गृहस्थक्षुल्ल-कान् अन्यतीथिकश्चल्लकान् वा हरेत् ॥ ५१०० ॥ इदमेव भावयति—

असिवं ओम विहं वा, पविसिउकामा ततो व उत्तिण्णा। थिल लिंगि अन्नतित्थिग, जातित्त अदिण्णें गिण्हंति॥ ५१०१॥

अशिवगृहीते विषये स्वयं वा साधवोऽशिवगृहीता मक्त-पानलाभाभावान संस्तरेयुः, अवमं—दुर्भिक्षं तत्र वा मक्त-पानं न लमेरन्, 'विहम्' अध्वानं वा प्रवेष्टुकामास्ततो वा उतीर्णा न संस्तरेयुः, ततः स्वलिङ्गिनां या स्थलिका—देवद्रोणी तस्यां याचन्ते, यदि ते न प्रयच्छन्ति तदा 20 बलादिष गृह्णन्ति । अथ बलवन्तस्ते दारुणप्रकृतयो वा ततोऽन्यतीर्थिकानाम्ष स्थलीपु याच्यते, यदि न प्रयच्छन्ति ततः स्थमेव प्रकटं प्रच्छन्नं वा गृह्णीयुः । एवं गृहस्येष्विप याचितमलभमानाः स्थमिष गृह्णन्ति । असंस्तरणे उपिषरप्येवमेव स्तैन्यपयोगेण महीतन्यः ॥ ५१०१ ॥

नाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुतीगे य । गिहि अण्णतित्थियं वा, हरिज एतेहिँ हेत् हिं ॥ ५१०२ ॥

पूर्वगते कालिकानुयोगे वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा यो गृहस्यक्षुलकोऽन्यतीर्थिकश्चलको वा अहण-धारणामेधावी स याचितो यदा न रुभ्यते तदा स्वयमि गृहीयात् । 'ऐतैः' एवमादिभिः 'हेत्रभिः' कारणेर्गृहस्यमन्यतीर्थिकं वा हरेत् ॥ ५१०२ ॥

गतमन्यधार्मिकस्तैन्यम् । अथ "हत्थादालं दलेमाणे" इत्यादि पाठत्रयं विवरीपुराह — 30

हत्याताले हत्थालंबे, अत्यादाणे य होति बोधन्वे । एतेसि णाणत्तं, बोच्छामि अहाणुपुच्वीए ॥ ५१०३ ॥

१ · प्तिभद्दान्तर्गतः पाठः का॰ एव वर्तते ॥

हस्तातालो हस्तालम्बोऽर्थाटानं चेति त्रिया पाठोऽत्र बोद्धन्यः । एतेपां त्रयाणामपि नानात्वं वक्ष्यामि यथाऽऽनुपूर्व्याऽहम् ॥ ५१०३ ॥ तत्र हस्तातालं तावद् वित्रणोति—

उग्गिण्णस्मि य गुरुगो, दंडो पडियम्मि होह भयणा उ । एवं खु लोइयाणं, लोडत्तरियाण बोच्छामि ॥ ५१०४ ॥

हैं इह हस्तेन उपलक्षणत्वात् सङ्गादिभिश्च यद् आताडनं स हस्तातालः । स च द्विया— लैकिको लोकोत्तरिकश्च । तत्र लैकिके हस्ताताले पुरुपवधाय खड़ादाबुद्गीणे 'गुरुकः' रूप-काणामशीतिसहस्रलक्षणो दण्डो भवति । पतिते तु प्रहारे यदि कथमपि न मृतस्त्रद्वा 'मजना' देशे देशेऽपरापरदण्डलक्षणा भवति । अथ मृतस्त्रद्वा तदेवाशीतिसहस्र दण्डः । एवं 'खुः' अवधारणे, लैकिकानां दण्डो भवति । लोकोत्तरिकाणां तु दण्डमतः परं वक्ष्यामि ॥५१०॥

16 हत्थेण व पादेण व, अणवहुप्पो उ होति उग्गिणो । पडियम्मि होति भयणा, उद्दवणे होति चरिमपदं ॥ ५१०५ ॥

र हंस्तेन वा पादेन वा उपलक्षणत्वाद् यष्टि-मुख्यादिना वा यः साञ्चः स्वपक्षस्य परपक्षस्य वा प्रहारमुद्धिरति सोऽनवस्थाप्यो भवति । पतिते तु प्रहारे भजना, यदि न मृतस्ततोऽनवस्थाप्य एव, अथापद्माणः—मृतः तदा 'चरमपदं' पाराख्यिकं भवति ॥ ५१०५ ॥ अत्रदं द्वितीयपदम्—

आयरिय विणयगाहण, कारणजाने व वोधिकादीमु । करणं वा पिंडमाए, तत्थ तु भेदो पसमणं च ॥ ५१०६ ॥

आचर्षिः श्रुष्टकस्य विनयमाहणं कुर्वन् हम्तातालमि टचात् । 'कारणवाते वा' गुरु-गच्छप्रमृतीनामात्यन्तिके विनारो प्राप्ते वीधिकखेनादिष्विप हम्तातालं प्रयुक्तीत । पश्चार्द्धेन हस्तालम्बमाह—''करणं वा'' इत्यादि, अधिव-पुररोधादी तत्रशमनार्थं 'प्रतिमां' पुचलकं 20करोति, तत अभिचारकमम्रं परिजपन् 'तंत्रेव' प्रतिमायां मेदं करोति, ततस्तस्योपद्रवस्य प्रश्च-मनं मवति ॥ ५१०६ ॥ एषा निर्श्विक्तगाथा अत एनां वित्रुणोति—

विणयस्स ड गाहणया, कण्णामोड-खडुगा-चवेडाहिं। सावेक्ख हत्थतारुं, दलाति मम्माणि फेडिंतो॥ ५१०७॥

इह त्रिनयश्चः शिक्षायामपि वर्तते, यत उक्तम्—"त्रिनयः शिक्षा-प्रणत्योः" (हेम० 26 अने० त्रिसर० छो० ११०५) इति । ततोऽयमर्थः— 'त्रिनयस्य' प्रहणशिक्षाया आसेवना-शिक्षाया वा प्राहणायां कियमाणायां कैणीमोटकेन खडुकाभिः चपेटामित्री 'सापेक्षः' जीति-तापेक्षां कुर्वन् अत एव 'ममीणि स्फेटयन्' येषु प्रदेशेप्वाहतः सन् ब्रियते नानि परिहरन् आचार्यः क्षुष्ठकस्य हस्तातां ददाति ॥ ५१०७ ॥ अत्र परः ब्राह—ननु परस्य परितापे कियमाणेऽसातवेदनीयकर्मवन्चो यवति तत् कथमसावनुज्ञायते ? उच्यते—

कार्प परपरितावो, असायहेतू जिणेहिँ पण्णत्तो । आत-परिहतकरो गुण, इच्छिलइ दुस्सले स खल्ल ॥ ५१०८ ॥

१ 'कर्णामोटकेन' प्रतीतेन 'राहुकया' टोलकेन 'चपेटया' प्रसिक्या 'सापेक्षः' कां ॥ २ 'स्य सम्यक् शिक्षामप्रतिपद्यमानस्य हस्ता' कां ॥

'कामम्' अनुमतमिदमस्माकम्—परपरितापो जिनैरसार्तहेतुः प्रज्ञप्तः, परं 'सः' परपरि-तापः 'दुःशले' वाक्छिक्षया दुर्शहे दुर्विनीते शिष्ये 'खल्लु' निश्चितमिष्यत एव । कुतः ? इत्याह—"आय-परहियकरो" ति हेतौ प्रथमा भावप्रधानश्च निर्देशः, ततोऽयमर्थः—आत्मनः परस्य च हितकरत्वात् । तत्राऽऽत्मनः शिष्यं शिक्षां ग्राह्यतः कर्मनिर्जरालामः, परस्य तु सम्यग्गृहीतशिक्षस्य यथावत् चरण-करणानुपाळनादयो मूयांसो गुणाः । पुनःशब्दो विशेषणे, 5 स चैतद् विशिनष्टि-यो दुष्टाध्यवसायतया परपरितापः क्रियते स एवासातहेतुः प्रज्ञप्तः, यस्तु शुद्धाध्यवसायेनाऽऽत्म-परिहतकरः कियते स नैवासातहेतुरिति ॥ ५१०८ ॥

अमुमेवार्थं दृष्टान्तेन द्रदयति-

सिप्पंणेडणियहा, घाते वि सहंति लोइया गुरुणो । ण य मधुरणिच्छया ते, ण होंति एसेविहं उनमा ॥ ५१०९ ॥

 पंसिप्पं" ति मकारोऽलाक्षणिकः, ► शिल्पानि—रथकारकर्मप्रसृतीनि नैपुण्यानि च— लिपि-गणितादिकलाकौशलानि तदर्थं लौकिकाः शिक्षकाः 'गुरोः' आचार्यस्य घातानपि सहन्ते, न च 'ते' घातास्तदानीं दारुणा अपि 'मधुरनिश्चयाः' सुन्दरपरिणामा न भवन्ति, किन्तु शिल्पादिपरिज्ञाने वृत्तिलाभ-जनपूजनीयतादिना परिणामस्तेषां सुन्दरो भवतीति भावः । एषे-बोपमा 'इह' प्रस्तुतार्थे मन्तन्या, यथा तेपां ते घाता हितास्तथा प्रस्तुतस्यापि दुर्विनीतस्य 15 शिष्यस्येति भावः । अत्रायं बृहद्भाष्योक्तः सोपनयोऽपरो दृष्टान्तः---

अहवा वि रोगियस्सा, ओसह चाडूहिं पिजाए पुर्वि । पच्छा तालेतुमनी, देहहियद्वाएँ दिजाइ से ॥ इय भवरोगत्तस्स वि, अणुकूलेणं तु सारणा पुर्वि । पच्छा पडिकूलेण वि, परलोगहियद्व कायन्वा ॥

"ओसह" ति विभक्तिकोपादीषधमिति मन्तव्यम् ॥ - 11 4809 11

अत एव साधुरेवंविघो भवेत्-

संविग्गो मद्दविओ, अग्रई अणुयत्तओ विसेसन् । उञ्जतमपरितंतो, इच्छियमत्थं लहइ साहू ॥ ५११० ॥

'संविमः' मोक्षाभिलाषी, 'मार्दविकः' स्तव्यताविकलः, 'अमोचि' गुरूणाममोचनशीलः, 25 'अनुवर्तकः' तेषामेव च्छन्दोऽनुवर्ती, 'विशेषज्ञः' वस्त्ववस्तुविभागवेदी, उग्रुक्तः खाध्यार्यादौ, अपरितान्तो वैयावृत्यादौ, एवंविधः साधुरीप्सितमर्थमिह परत्र च लभते ॥ ५११० ॥

अथ ''कारणजाते व वोहिगाईसु" ( गा० ५१०६ ) ति पदं व्याचप्टे—

बोहिकतेणभयादिसु, गणस्स गणिणो व अचए पत्ते। इच्छंति हत्थतालं, कालातिचरं व सर्जं वा ॥ ५१११ ॥

१ °तवेदनीयकर्मयन्धनियन्धनं प्रक्ष° का०॥ २ ॰ एतदन्तर्गत पाठ का० एव वर्तते॥ ३ °णामवश्यन्तयाऽमोचकः 'अनु कां ।। ४ °यावौ सोत्साहः, 'अपरितान्तः' वैया-स्तादी अनिर्वेदवान, एवं° कां॰॥

20

30

ð

बोविकसेनमये खादिशन्दात् खापदादिमयेषु वा यदि 'गणस' गन्छस 'गणिनो वा' आचार्यस 'अत्ययः' आत्यन्तिको विनाशः प्राप्तन्तदा 'कार्डातिचरं वा' कार्डातिकमण 'सघो वा' तत्कारुमेव इन्ततारुमिच्छन्ति, गीतार्था इति गम्यते ॥ ५१११ ॥

यय हम्बारुम्यं ज्यान्यानयति—

असिवे पुरोवरोधे, एमादीवहमसेस अमिथ्ना । संज्ञायपच्या उत्तु, अण्णेस य एवमादीस ॥ ५११२ ॥ मरणमएणऽमिथ्ने, ते णातं देवतं द्ववामिने । पहिषं काउं मज्झे, विधित मंने परिजवेंनो ॥ ५११२ ॥

अशिवेन लोको भ्यान् त्रियते, पर्विष्टेन वा पुरं समन्ताहुपरुद्धम्, तत्र बहिःकरक्योपैः
10 आम्यन्तराणां करकमदेः कियते, अलक्षयाहा खुवा त्रियते, आदिशब्दाद् गरुगण्डादिमिन्नी
रोगिर्दिने दिने प्रमृतो जनो मरणमञ्जते, एवमादिमिः 'वैश्वेसः' दुःक्षेरमिमृतान्ते पोरजनाः
'सल्लातप्रत्ययाः' 'योऽत्र पुरं आचार्यो बहुखुतो गुणवांन्तपन्नी स शको वेशसिमदं निरोद्धम्,
नान्यः कश्चिद्' इति समिति—सन्यग् जातः अत्ययो येषां ते तथा, न केन्द्रस्त्रेव किन्तु
अन्येष्वप्येवमादिषु सल्लातप्रत्ययाने सन्मय तमाचार्य 'त्रायन्य' इति शरणनुपगताः शल्लिन15 प्रशः पादपतितान्तिष्टन्ति ॥ ५११२ ॥

ततः स आचार्यम्तान् पार्यनान् मरणमयेनामिन्नान् देवतामिवाऽऽत्मानं पर्युपानीनान् ज्ञात्वा तद्तुकम्पापरीतिचितः प्रतिमां कृत्वा तत अभिचारकम्बान् परिनपन् तां प्रतिमां मध्य-माने विध्यति, ततो नष्य सा कुळदेवता, प्रश्चमितः सर्वे।ऽप्युपद्वः । प्रवेविषद्शाल्यदायी यदाऽम्युतिष्ठते तदा तत्काल्येव नोपस्याप्यने किन्तु कियन्त्रमि काळं गच्छ एव वसन् 20 व्यामर्दनं कार्यते ॥ ५११३ ॥ अथाऽयोदानमाह—

> अणुकंपणा णिमिच, जायण पहिसेहणा मुडणिमेव । दायण पुच्छा च तहा, सारण उच्मावण विणासे ॥ ५११८ ॥

कसाप्याचायेस्य मागिनेयो वर्त परित्यन्य द्वाक्रस्थायति, तत आचार्यस्य 'अनुकस्या' 'क्यमयं द्रन्यमन्तरेण गृहवासमञ्चासिन्यते ?' इत्येवंद्रसणा वम्त् । स न 'निमित्ते वसीव 25क्र्यन्तः' इति कृता तेनैवार्बावत्योद्वेयोविणिजोरिन्तके तं मागिनयं क्षक्रयाचनाय प्रेषितवात् । स च तंत्रकेन वणिजा 'किं नम शक्तिका रूपकान् हदते ?' एवद्यच्या प्रतिषिद्धः, द्विती-येन तु रूपकनवद्यकानां दर्शना कृता । द्वितीय च वर्षे द्वास्यापि वणिष्म्यां पृच्छा कृता । तत्त आचार्यण 'साग्णा' क्रयाणकप्रहणविषया शिक्षा दना । तनो येन कपका च दनान्तस्य संवेखिनाद्यः समलित, येन तु दनान्तस्य 'दद्यावने' महार्द्धकतासम्यादनं कृतवान् । एप 20निर्शक्तिगायास्यर्थः । मानार्थस्य क्रयानकादवसेयः । नच्चेद्रम्—

उन्नेणीए एगी ओसन्नायरिओ नेमिनिनो । तस्य य दुन्नि मिना नाणियगा, ते तं आपु-चिन्नः आपुन्निन्दं नवहरंति—किं यंदं गिण्डामी सुवामी त्रा ! । एनं ते द्रस्मर्गम्या । तस्य य जायरियस्य मागिणेजो भोगामिन्जार्धा आगम्म तं आपरियं केन्नहम् मुनाति साहि आपरियेणं

खुइएण समं तेसि दोण्हं पि मिर्चाणं सगासं पेसवितो— रूवगसहस्तं देहिं। तेण गंतुं आयरि-यवयणेंणं मिगतो—देहि । भणइ—किं मम सउणी रूवगा हगंति ? नित्य मम एत्तिया, ्वीसमेचे देमिं । तेणु नेच्छियं, आयरियस्स य निवेदियं । ताहे आयरिएण वितियमिचस्स सगासं पेसवितो, मगिगतो य आयरियवयणेणं। तेण चंगोडए काउं वह णवल्या दंसिया— एची जावतिएहिं मे रूवएहिं इच्छा तावतिए गिण्हह । तेहिं आगंतुं आयरियस्स उवणीतो,5 नउलगो; ताहे भाइणिज्ञस्स दिन्नो । वितियवरिसे ते वणियगा दो वि आयरियं पुच्छंति— एसमंबरिसे केरिसं मंडं गेण्हामो ?। आयरिएहिं सउणिवाइचो भणितो-जितो ते घरसारो तेण कृप्पास-घय-गुले घेतुं अंतोघरे संगोवेह । वितिओ अप्पसारियं मणितो — तुमं सुवहुं तण-कट्ट-वंसे धण्णं च घेतुं वाहिं नगरस्स निरग्गेयद्वाणे संगोवाहि । तदा य अणवुट्टी जाया, अह अग्गी उद्दितो, सबं नगरं दड्ढं। सउणीइत्तस्स सबं कप्पासाति दड्ढं, वितियस्स न दढ्ढं, ताहे 10 ्तेण तं तण-कट्टं धण्णं च सुमहरवं विकियं, अणेगाणं सयसहस्साणं आमागी जातो । तओ सउ-णियाइचो आयरियं भणति—किह मे निमित्तं विसंवतियं !। आयरिएणं भणियं—किं मम निमित्तं सउणीया हगईं ! । तओ पायपिडएणं खामिओ । [ पुणो उन्मानिओ ] ॥५११४॥

अमुमेवार्थ गायात्रयेण भाष्यंकार आह—

उज्जेणी ओसण्णं, दो वणिया पुच्छियं ववहरंति । भोगाभिलांस भचय, ग्रुंचंति न रूवए सउणी ॥ ५११५ ॥ चंगोड णडलदायण, वितितेणं जित्तए तिहं एको । अण्णिम हायणिम य, गिण्हामी किं ति पुच्छंति ॥ ५११६ ॥ तण-कट्ट-नेह-धण्णे, गिण्हह कप्पास-द्स-गुलमादी । अंतो वहिं च ठवणा, अग्गी सउणी न य निमित्तं ॥ ५११७ ॥

तिस्रोऽपि व्याख्यातार्थाः । नवरं भचको भागिनेय उच्यते । "जित्त तिहं एको" ति 'यावन्तो युष्मभ्यं रोचन्ते तावतो नवलकान् गृहीत' एवं द्वितीयेन वणिजा भणितम् 'तत्र' तेपां मध्ये एको नवलको गृहीतः । अन्यस्मिन् 'हायने' वर्षे इत्यर्थः । 'दूष्यं' वस्त्रमुच्यते । "संडणी न य निमित्तं" ति 'न च' नैव मम शकुनिका निमित्तं हदते ॥ ५११५॥ ॥ ५११६ ॥ ५११७ ॥

> एयारिसो उ पुरिसो, अणवद्वप्पो उ सो सदेसिमा । णेतूण अण्णदेसं, चिद्वउवद्वावणा तस्स ॥ ५११८ ॥

'एताद्द्यः' अर्थोदानकारी यः पुरुपोऽभ्युत्तिष्ठते स खदेशे 'अनवस्थाप्यः' न गहामतेषु ंस्थाप्यते किन्तु तमन्यदेशं नीखा तस्य च तत्र तिष्ठत उपस्थापना कर्तव्या ॥ ५११८ ॥

कुतः ? इति चेदु उच्यते—

पुन्वन्भासा भारोज किंचि गोरव सिणेह भयतो वा । न सहइ परीसहं पि य, णाणे कंई व कच्छुछो ॥ ५११९ ॥

१ °इ १। तेण 'कुविओ' ति नाउं सो आयरिओ पाय' कां॰ ॥ य १७३

15

30

20

तं नैमित्तिकं तत्रस्थितं छोकः पूर्वाभ्यासाद् निमित्तं प्रच्छेत्, सोऽपि ऋद्विगौरवतः सेहाद्वा भयाद्वा 'किञ्चिद्' छामा-ऽछामादिकं तत्रस्थितो मापेत । अपि च—स ज्ञानिवपयं परीपहं तत्र न सहते, सोढुं न अक्षोतीत्यर्थः । यथा कच्छः—पामा तहान् प्ररुपः 'कण्ड्ं' स्विनितं विना स्वातुं न शक्षोति एवमेपोऽपि तत्र निमित्तकथनमन्तरेण न स्वातुं शक्त हति मावः ॥ ५११९ ॥ अथ पर्वोक्तमप्यर्थे विशेषज्ञापनार्थं स्योऽप्याह—

तइयस्स दोनि मोतुं, दन्ने माने य सेस मयणा उ । पडिसिद्ध लिंगकरणं, कारणें अण्णत्य तत्थेन ॥ ५१२० ॥

इह "साधिन्यतेणियं करेमाणे" इत्यादिस्त्रकमप्रामाण्येन हत्यायाल्स्तृतीय उच्यते, स त्रिधा—हस्तातालो हस्तालम्बोऽर्थादानं चेति । तत्राऽऽद्यद्वे पदे मुक्तवा यत् शेषम्—अर्थादानास्यं 10 तृतीयं पदं तत्र द्रव्यतो मावतश्च लिङ्गमदाने मजना मवति । कथम् ! इत्याह—"पिडिसिद्ध" इत्यादि, उत्तरत्र "कारणे" इत्यमिद्यास्यमानत्वाद् इह निष्कारणमिति गम्यते, ततो निष्कारणे मतिपिद्धमर्थादानकारिणो 'लिङ्गकरणं' द्रव्यलिङ्गस्य मावलिङ्गस्य वा तत्र क्षेत्रे प्रदानम् । 'कारणे तु' भक्तप्रत्यास्यानप्रतिपत्तिलक्षणेऽन्यत्र वा तत्र वाऽनुज्ञातमेव ॥ ५१२० ॥

एपा पुरातना गाथा, अत एनां त्रिवरीपुराह—

हत्थातालो नित्यो, तस्स उ दो आइमे पदे मोर्च । अत्थायाणे लिंगं, न दिति तत्थेव विस्यम्मि ॥ ५१२१ ॥

हस्तातालः स्त्रक्रमपामाण्येन तृतीयः, तस्य द्वे आदिमे हस्ताताल-हस्तालम्बन्धणे पदे सुत्तवा यद् अर्थादानास्यं पदं तत्र वर्तमानस्य तत्रैव 'विषये' देशे लिङ्गं न ददति ॥ ५१२१ ॥ स च अर्थादानकारी गृहिलिङ्गी वा स्यादवसक्रिक्षी वा । तत्रै—

> गिहिलिंगस्स उ दोण्गि वि, ओसर्ने न दिंति मावलिंगं तु । दिलंति दो वि लिंगा, उवद्विए उत्तिमद्वस्स ॥ ५१२२ ॥

यो गृहिलिङ्गी प्रत्रज्यार्थमम्युचिष्टते तस्य दे अपि' द्रज्य-मावलिङ्गे तस्मिन् देशे न दीयेते । यः पुनरवसन्नस्य द्रज्यलिङ्गं विद्यत एव परं मावलिङ्गं तस्य तेत्रव न दृद्ति । यदा पुनरसावुचमार्थमतिपत्त्यर्थसुपतिष्टते तदा तस्मिन्नपि देशे द्वयोरिप गृहस्या-ऽवसन्नयोद्धें अपि 25 लिङ्गे दीयेते ॥ ५१२२ ॥ अथवेदं कारणम्—

ओमा-ऽसिवमाईहि च, तिष्पिस्सति तेणै तस्स तत्थेव । न य असहाओ मुचह, पुट्टो य मणिज वीसरियं ॥ ५१२३ ॥

अवमा-ऽशिव-राजिष्टिशिषु वा समुपिसितेषु गच्छस 'प्रतितर्पिप्यति' उपग्रहं करिप्यति तेन कारणेन तत्रैव क्षेत्रे तस्य लिझं प्रयच्छन्ति । तत्र चेयं यतना—''न य असहाओ'' 30 इत्यादि, स तत्रारोपितमहात्रतः सन् 'असहायः' एकाकी न सुच्यते, लोकेन च निमित्तं पृष्टो

१ भावः । अतोऽन्यदेशान्तरे नीत्वा स महावतेषु स्थापनीय इति प्रक्रमः ॥ ५११९ ॥ अथानन्तरोक्तमप्यर्थे छा ॥ २ एतदनन्तरं ग्रन्थाग्रम्—१५०० छा ॥ ३ °ण दिति तन्थे २ ताद्री• मा• छा• तामा• ॥

भणति—विस्मृतं मम साम्प्रतं तद् निमित्तमिति ॥ ५१२३ ॥ अथ साधर्मिकादिस्तैन्येषु प्रायश्चित्तमुपदर्शयति—

साहम्मिय-ऽन्नधम्मियतेण्णेसु उ तत्थ होतिमा भयणा । लहुगो लहुगा गुरुगा, अणवद्वप्पो व आएसा ॥ ५१२४ ॥

सीधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तत्र तावदियं 'भजना' प्रायश्चित्तरचना मवति —आहारं ठ स्तेनयतो रुघुमासः, उपधिं स्तेनयतश्चद्वरुघु, सचित्तं स्तेनयतश्चद्वर्गुरवः । आदेशेन वाऽनव-स्थाप्यम् ॥ ५१२४ ॥

अहवा अणुवज्झाओ, एएसु पएसु पावती तिविहं। तेसुं चेव पएसुं, गणि-आयरियाण नवमं तु ॥ ५१२५॥

अथवा 'अनुपाध्यायः' य उपाध्यायो न भवति किन्तु सामान्यभिष्ठः सः 'एतेषु पदेषु' 10 आहारोपिध-सचित्रस्तैन्यरूपेषु यथाक्रमं 'त्रिविधं' छघुमास-चतुर्छघु-चतुर्गुरुरुक्षणं प्रायिश्चतं प्रामोति । 'एतेष्वेव च' आहारादिषु पदेषु गणिनः—उपाध्यायस्याऽऽचार्यस्य च 'नवमम्' अनव-स्थाप्यं भवति ॥ ५१२५ ॥ अत्र परः प्राह—ननु स्त्रे सामान्येनानवस्थाप्य एव भणितः न पुनरुष्टुमासादिकं त्रिविधं प्रायिश्चत्तम् तत् कथिमदमर्थेनाभिधीयते ! उच्यते—आईता-नामेकान्तवादः कापि न भवति । तथा चाह—

तुल्लम्मि वि अवराहे, तुल्लमतुल्लं च दिल्लए दोण्हं । पारंचिके वि नवमं, गणिस्स गुरुणो उ तं चेव ॥ ५१२६ ॥

तुल्यः-सहशोऽपराधः द्वाभ्यामपि-आचार्योपाध्यायाभ्यां सेवितस्तत्र द्वयोरपि तुल्यमतुल्यं वा प्रायश्चित्तं दीयते । तत्र तुल्यदानं प्रतीतमेव, अतुल्यदानं पुनरिदम्—'पाराश्चिकेऽपि' पाराश्चिकापियोग्येऽप्यपराधपदे सेविते 'गणिनः' उपाध्यायस्य 'नवमम्' अनवस्थाप्यमेव 20 दीयते न पाराश्चिकम्, 'गुरोः' आचार्यस्य पुनः 'तदेव' पाराश्चिकं दीयते । ततो यद्यपि स्त्रे सामान्येनाऽनवस्थाप्यमुक्तं तथापि तत् पुरुपविशेषापेक्षं प्रतिपत्तव्यम्, यद्वाऽभीक्ष्णसेवानिप्य- त्रम् ॥ ५१२६ ॥ तथा चाह—

अहवा अभिक्लसेवी, अणुवरमं पावई गणी नवमं । पावंति मूलमेव उ, अभिक्लपिडसेविणो सेसा ॥ ५१२७ ॥

अथवा साधर्मिकस्तैन्यादेः 'अभीक्ष्णसेवी' पुनः पुनः प्रतिसेवां यः करोति स ततः स्थानाद् 'अनुपरमन्' अनिवर्त्तमानः 'गणी' उपाध्यायो नवमं प्राप्तोति । 'शेपास्तु' ये उपाध्यायत्वमा- चार्यत्वं वा न प्राप्तास्तेऽभीक्ष्णप्रतिसेविनोऽपि मूरुमेव प्राप्तुवन्ति नानवस्थाप्यम् ॥ ५१२७ ॥

अत्थादाणी ततिओ, अणवट्टी खेत्तओ समक्लाओ । गच्छे चेव वसंता, णिज्जृहिजंति सेसा उ ॥ ५१२८ ॥

१ 'तत्र' तयोः-अनन्तरोक्तयोः साधर्मिकस्तैन्या-ऽन्यधार्मिकस्तैन्ययोस्तावदियं कां ।। २ °प्यम्, तथा भगवद्वचनप्रामाण्यात् ॥ ५१२७ ॥ अथ पूर्वोक्तमर्थमुपसंहरन् विशेषं चाभिधातुकाम इदमाह-अत्था का ॥

10 .

15

अष्टाङ्गितिमित्तप्रयोगेण अर्थ-इत्यमाद्ते इति अर्थादानः, ततोऽर्थादानाख्यो यस्तृतीयोऽन् नवस्थाप्यः स क्षेत्रतः समाख्यातः, तत्र क्षेत्रे नोपस्थाप्यत इत्यर्थः । 'शेपास्तु' हस्तातालकारि-प्रमृतयो गच्छ एव वसन्तो निर्यूद्धन्ते, आलापनादिमिः पेटैः वहिः क्रियन्ते इत्यर्थः ॥ ५१२८॥ अथ कीहश्रगुणयुक्तस्यानवस्थाप्यं दीयते ? इत्याह—

संघयण-विरिय-आगम-सुत्तत्थविहीय जो समग्गो तु ।
तवसी निग्गहजुत्तो, पवयणसारे अभिगयत्थो ॥ ५१२९ ॥
तिलतुसतिभागमेत्तो, वि जस्स अमुमो न विज्ञती भावो ।
निज्ञहणाएँ अरिहो, सेसे निज्जहणा नित्थ ॥ ५१३० ॥
एयगुणसंपउत्तो, अणवहण्पो य होति नायच्यो ।
एयगुणविष्पमुक्ते, तारिसयम्मी भवे मूलं ॥ ५१३१ ॥
आसायणा जहण्णे, छम्मासुक्तोस वारस उ मामा ।
वासं वारस वासे, पिडसेयओं कारणे महन्नो ॥ ५१३२ ॥
इतिरियं निक्खेवं, काउं चऽनं गणं गमित्ताणं ।
दच्वाइ सुहे वियहण, निरुवस्सग्गद्व उस्सग्गो ॥ ५१३३ ॥
अष्यचय निव्भयया, आणामंगो अर्जतणा सगणे ।
परगणें न होति एए, आणाथिरया मर्यं चेव ॥ ५१३४ ॥

गाथापद्कं यथा पाराखिके व्याख्यातं (गा० ५०२९-३४) तथैव मन्तव्यस् । नवरं 'दव्वाइ सुमे वियहणं' ति द्व्य-क्षेत्र-काल-भावेषु 'शुमेषु' प्रशस्तेषु; द्व्यतो वटबृक्षादे। क्षीरबृक्षे, क्षेत्रत इक्षुक्षेत्रादो, कालतः पूर्वाहे, भावतः प्रशस्तेषु चन्द्र-तारादिवलेषु; गुरूणां 20 'विकटनाम्' आलोचनां ददाति । तत आचार्या मणन्ति—"एयस्म साहुस्स अणबदृष्पतवस्स निरुवसग्गनिमित्तं ठामि काउसग्गं ति अन्तत्यूससिएणं इत्यादि वोसिरामि" इति यावत् चतुर्विशतिस्तवमुच्चार्याऽऽचार्या मणन्ति—एष तपः प्रतिपद्यते ततो न भवद्भिः सार्धमालापादिकं विधास्यति, यूयमप्येतेन सार्धमालापादिकं परिहरद्यमिति ॥ ५१२९ ॥ ५१३० ॥ ५१३१ ॥ ॥ ५१३२ ॥ ५१३३ ॥ ५१३० ॥ एवं तपः प्रतिपद्य यदसौ विद्याति तद् उपदर्शयति—

25 ' सेहाई वंदंतो, पग्गहियमहातवो जिणो चेव । विहरह वारस वासे, अणवट्टप्पो गणे चेव ॥ ५१३५ ॥

केक्षादीनिष वन्द्रमानः 'जिन इव' जिनकरियक इव च प्रगृहीतमहातपाः, 'पारणके निर्छेपं मक्त-पानं महीतन्त्रम्' इत्याद्यनेकामिम्रहयुक्तं चतुर्थ-पष्टादिकं विपुर्छ परिहारतपः कुर्वेन्निति मावः । एवंत्रिघोऽनवस्यः प्यः 'गण एव' गच्छान्तर्गत एवोत्कर्पतो द्वादश वर्षाणि विहरति 30॥ ५१३५॥ इदमेव मावयति—

- अणबर्ट बहमाणी, बंदइ सो सेहमादिणो सब्दे । संवासो से कृष्पद्द, सेसा उ पया न कर्षित ॥ ५१३६ ॥

१ पदेः वस्यमाणनीत्या घद्धिः सं॰ ॥

परगणेऽनवस्थाप्यं वहमानः 'सः' उपाध्यायादिः शैंक्षादीनिष सर्वान् साधून् वन्दते । तस्य च गच्छेन साधिमेकत्रोपाश्रये एकस्मिन् पार्थे शेषसाधुजनापरिभोग्ये प्रदेशे संवासः कर्तुं करुपते । शेषाणि तु पदानि न करूपन्ते ॥ ५१३६ ॥ कानि पुनस्तानि ? इत्याह—

आलावण पिंडपुच्छण, परियहुद्वाण वंदणग मन्ते । पिंडलेहण संघाडग, भत्तदाण संभ्रंजणा चेवा। ५१३७ ॥

आरुपनं स साधुमिः सह न करोति तेऽपि तं नाऽऽरुपन्ति । सूत्रार्थयोः शरीरोदन्तस्य वा प्रतिप्रच्छनं स तेषां न करोति तेऽपि तस्य न कुर्वन्ति । एवं 'परिवर्तनम्' एकतो गुणनम् 'उत्थानम्' अभ्युत्थानं ते अपि न कुर्वन्ति । वन्दनकं तु सर्वेषामपि स करोति तस्य पुनः साधवो न कुर्वन्ति । ''मर्चे'' ति खेलमात्रादिपत्यर्पणं तस्य न कियते सोऽपि तेषां न करोति । उपकरणं परस्परं न प्रत्युपेक्षन्ते । सङ्घाटकेन परस्परं न भवन्ति । भक्तदानमन्योऽन्यं 10 न कुर्वन्ति । एकत्र मण्डल्यां न सम्मुङ्कते । यच्चाऽन्यत् किञ्चित् करणीयं तत् तेन सार्धं न कुर्वन्ति ॥ ५१३० ॥

"संघो न लभइ कर्जं०" इत्यादिगाथाः (५०५३-५७) पाराश्चिकवद् द्रष्टव्याः ॥

## ॥ अनवस्थाप्यत्रकृतं समाप्तम् ॥

प्रवाजनादि प्रकृतम्

15

20

सूत्रम्--

तओ नो कप्पंति पव्वावित्तए, तं जहा—पंडए वाईए कीवे ४॥

अस्य सम्बन्धमाह---

न ठविजर्इ वएसुं, सज्जं एएण होति अणवद्दो । दुविहम्मि वि न ठविजर्ड, लिंगे अयमन जोगो उ ॥ ५१३८ ॥

येन तहोषोपरतोऽपि 'सद्यः' तत्क्षणादेवानाचरित्ततपोविशोषो भावलिङ्गरूपेषु महाव्रतेषु न स्थाप्यते एतेन कारणेनानवस्थाप्य इत्युच्यते, स चानन्तरसूत्रे भणितः। अयं पुनः 'अन्यः' पण्ड-कादिद्विविधेऽपि द्रव्य-भावलिङ्गे यो न स्थाप्यते स प्रतिपाद्यते। एष 'योगः' सुम्बन्धः॥५१३८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयो नो कल्पन्ते प्रवाजियुत् । तद्यथा—25 'पण्डकः' नपुंसकः । 'वातिको नाम' यदा स्वनिमित्ततोऽन्यथा वा मेहनं कापायितं भवति तदा न शकोति वेदं धार्यितुं यावन प्रतिसेवा कृता । 'क्वीवः' असमर्थः, स च दृष्टिक्षीया-दिरुक्षणः । एष सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः—

१ °पि तथैव तेन सह नालपन्ति। तथा स्त्रा° कां ।।

वीसं तु अपन्वसा, निझुत्तीए उ वित्रया पुन्ति । इह पुण तिहिँ अधिकारो, पंडे कीवे य वाईया ॥ ५१३९ ॥

'विंशतिः' चाल-वृद्धादिमेदाद् विंशतिसद्ध्याः अपत्राज्याः 'पृषे' नामनिष्पन्ने निश्चेषे 'निंधुक्ती' पञ्चकलपे सपपन्नं वर्णिताः । इह पुनिन्निमिरेवाधिकारः—पण्डकेन क्षीवेन ध्वातिकेन चेति, गुरुतरदोपदुष्टा अभी इति कृत्वा ॥ ५१३९ ॥

ध्यय प्रत्राजनाविधिमेव तावदाह—

गीयत्थे पन्चावण, गीयत्थें अपुच्छिऊण चउगुरुगा । तम्हा गीयत्थस्स उ, कप्पद्द पन्चावणा पुच्छा ॥ ५१४० ॥

गीतार्थेनेच प्रवाजना कर्तच्या नागीतार्थेन । यद्यगीतार्थः प्रवाजयित तदा चतुर्गुरुकम् । 10गीतार्थोऽपि यदि 'अष्टद्वा' प्रच्छामन्तरेण प्रवाजयित तदा तस्यापि चतुर्गुरुकाः । तसाद् गीतार्थस्य प्रच्छागुद्धं कृत्या प्रवाजना कर्तुं कर्पते । प्रच्छाविधिश्रायम्—कोऽसि त्वम् १ को वा ते निर्वेदो येन प्रवासि ।। ५१४० ॥ एवं प्रष्टे सैति—

सयमेव कोति साहति, मित्तेहिं व पुच्छिओ उवाएणं । अहवा वि खबलणेहिं, इमेहिं नाउं परिहरेजा ॥ ५१४१ ॥

15 स्वयमेव 'कोऽपि' पण्डकः कथयित, यथा— सहरो मनुष्यत्वे ममेहशः त्रेराशिकवेदः समुदीणं इति । यहा मित्रेस्तस्य निर्वेदकारणमिधीयेत । प्रवालकेन वा स एवोपायपूर्वे प्रष्टः कथयेत् । अथवा 'लक्षणेः' महिलासमावादिभिः 'एभिः' वक्ष्यमाणिज्ञीत्वा तं परिहरेत् ॥ ५१४१ ॥ तत्र प्रच्छा तावद् भावयित—

नजंतमणञ्जंते, निन्देयमसँहूँ पढमयो पुच्छे । अनाओ पुण मन्दर, पंडाइ न कप्पई अम्हं ॥ ५१४२ ॥

यः प्रवित्त प्रस्थितः स ज्ञायमानो वा स्थाद ज्ञायमानो वा । ज्ञायमानो नाम—अमुकोऽ-मुकपुत्रोऽयस्, तद्विपरीतोऽज्ञायमानः । ৺ तंत्र यो ज्ञायमानः ▷ स यदि श्राद्धः—श्रावको न भवति ततः प्रथमतस्तं निर्वेदं प्रच्छेत् । यः पुनरज्ञातः स समासेन मण्यते—न कल्यतेऽस्माकं पण्डकादि प्रवाजियतुम् ॥ ५१४२ ॥ स च यदि पण्डकम्तत एवं चिन्नयति—

25 नाओं मि त्ति पणासइ, निन्तेयं पुच्छिया व से मित्ता । साहंति एस पंडो, सयं व पंडो त्ति निन्तेयं ॥ ५१४३ ॥

ज्ञातोऽस्म्यहममीभिरिति मत्वा प्रणश्यति । अथवा यानि "से" तस्य मित्राणि तानि पृच्छवन्ते—एप तरुण ईश्वरो नीरोगश्च विद्यते ततः केन निर्वेदेन प्रवनित ! । एवं पृण्णिन तानि ह्यते—एप पण्डक इति । स्यं वा मः 'पण्डकोऽस्म्यहम्' इति निर्वेदं कथयति 30॥ ५१४३॥ अथ पूर्वोछिङ्गितानि पण्डकरुखणानि निरूपयति—

१ °ज्याः' प्रवाजियनुमयोग्याः । 'पूर्वं' कां॰ ॥ २ ''णिजुत्ती पंचक्रप्यो" इति चूर्णी विशेषः चूर्णी च ॥ ३ °त्वा । गाथायां सप्तमी तृतीयार्थे ॥ ५१३९ ॥ कां॰ ॥ ४ सति किम्? इस्पाह—सय° कां॰ ॥ ५ ⁴ ० एतन्मध्यगतः पाठः सा॰ एव वर्षते ॥

महिलासहावी सर-वन्नमेओ, मेण्ढं महंतं मउता य वाया। ससद्दं ग्रुत्तमफेणगं च, एयाणि छ प्यंडगलक्खणाणि॥ ५१४४॥

पण्डको वक्ष्यमाणनीत्या महिलाखभावो मवति । स्वर-वर्णमेदश्च तस्य भवति । स्वरमेदो नाम—पुरुपस्य स्त्रियाश्च स्वराद् विलक्षणस्तस्य स्वरो भवति । वर्णग्रहणेन गन्ध-रस-स्पर्शा अपि गृह्यन्ते, ततो वर्णमेदो नाम—वर्णादयः तस्य स्त्री-पुरुपविलक्षणा अन्यादशा भवन्ति । 'मेद्र्म्' ६ अङ्गादानं तच्च 'महत्' प्रलम्बं भवति । वाक् च 'मृदुका' कोमला भवति । मूत्रं सशन्दम-फेनकं च भवति । एतानि पट् पण्डकलक्षणानि मन्तन्यानि ॥ ५१४४ ॥

'महिलाखमावः' इति पदं व्याचछे---

गती भने पचनलोइयं च, मिदुत्तया सीयलगत्तया य । धुवं भने दोक्खरनामयेजो, सकारपचंतरिओ ढकारो ॥ ५१४५ ॥ 10

गतिः स्नीवद् मन्दा सिवभमा च भवति । पार्श्वतः प्रष्ठतश्च प्रत्यवलोकितं कुर्वन् गच्छति । शरीरस्य च त्वग् मृद्धी भवति । 'शीतलगात्रता च' अङ्गोपाङ्गानां शीतलः स्पर्शो भवति । एतानि स्निया इव लक्षणानि दृष्टा मन्तन्यम्—'ध्रुवं' निश्चितमयं द्यक्षरनामधेयो भवेत् । तचाक्षरद्वयं सकारप्रत्यन्तरितो दकार इति प्रतिपत्तन्यम्, प्राकृतशैल्या 'संदः' संस्कृते तु 'पण्डः' इति भावः ॥ ५१४५ ॥ किञ्च—

गइ भास वत्थ हत्थे, किंड पिंह भ्रमा य केसऽलंकारे। पच्छन्न मञ्जणाणि य, पच्छन्नयरं च णीहारो ॥ ५१४६ ॥

"गइ" त्ति यथा स्त्री तथा शनैः सिवकारं गच्छिति । स्त्रीवद् भापां भापते । तथा वसं यथा स्त्री तथा परिधत्ते, शिरो वा वस्त्रेण स्थगयति । "हत्थे" त्ति हस्त्रौ कूर्पराधो विन्यस्य क्रपोलयोवी निवेश्य जल्पति । अभीक्ष्णं च कटीभक्तं करोति, पृष्ठं वा वस्त्रेण प्रस्थगितं करोति । 20 भापमाणश्च सिवश्रमं श्रृयुगलपुत्सिपति, श्रृ-रोमाणि वा स्त्रीसदशानि । स्त्रीवत् केशानामोटयति । महिलानामलङ्कारान् पिनहाति । प्रच्छित्रे च प्रदेशे 'मज्जनानि' स्नानादीनि करोति । प्रच्छित्र- तरं च 'नीहारः' उच्चार-प्रश्रवणात्मकस्तेन कियते ॥ ५१४६ ॥

पुरिसेसु भीरु महिलासु संकरो पमयकम्मकरणो य । तिविहम्मि वि वेदम्मि, तियभंगो होइ कायन्त्रो ॥ ५१४७ ॥

'पुरुषेपु' पुरुषमध्ये 'भीरः' समयः शङ्कमान आस्ते । महिलासु 'सङ्करः' सम्मिलनशीलो निःशङ्को निर्भयस्तिष्ठति । प्रमदाः—स्त्रियः तासां यत् कर्म—कण्डन-दलन-पचन-परिवेपणोदका-हरण-प्रमार्जनादिकं तत् स्वयमेव करोतीति प्रमदाकर्मकरणः, कृत् ''बहुलम्'' (सिद्ध० ५-१-२) इति वचनात् कर्तारे अनद्मत्ययः । एवमादिकं वाद्यलक्षणं पण्डकस्य मन्तन्यम् । आभ्यन्तरं तु लक्षणं तस्य हृतीयवेदोदयः । स च नपुसकवेदस्त्रिविघेऽपि वेदे भवति, यत ३० आह— त्रिविघेऽपि वेदे प्रत्येकं त्रिकमङ्कः कर्तव्यो भवति । कथम् १ इति चेद् उच्यते—पुरुषः पुरुपवेदं वेदयति, पुरुषः स्त्रीवेदं वेदयति, पुरुषो नपुंसकवेदं वेदयति, एवं स्त्री-नपुंसकन्

१ मेहं मदंतं मउई य तामा॰॥

योरिप वेदत्रयोदयो मन्तन्यः ॥ ५१४७ ॥ आह यद्येवं ततो यदुच्यते 'स्त्री-पुरुप-नपुंसकवेदा यथाऋमं फ़ुम्फका-दवाग्नि-महानगरदाहसमानाः' तदेतद् न्याहन्यते ! अत्रोच्यते—

उस्सगालक्खणं खल्ल, फ़ंफग तह वणदवे णगरदाहे। अववादतो उ भइओ, एकेको दोसु ठाणेसु ॥ ५१४८॥

इह विविध्वतस्य वस्तुनः कारणिनरपेक्षं सामान्यस्वरूपमुत्सर्ग उच्यते, ततस्त्रयाणामिप वेदानामिदमुत्सर्गरुक्षणमेव मन्तव्यम् । यथा—स्त्रीवेदः फुम्फकामिसमानः, पुरुपवेदो वनद्वामिसमानः, नपुंसकवेदो महानगरदाहसमान इति । अपवादतस्तु त्रिविघोऽपि वेदः 'मक्तः' विकिएतः । कथम् १ इत्याह—एकैको वेदः स्तस्यानं मुक्तवा इत्तरयोरिप द्वयोः स्थानयोर्वितते । यथा—स्त्री स्त्रीवेदसमाना वा पुरुपवेदसमाना वा नपुंसकवेदसमाना वा मवेत्, एवं

10 पुरुष-नपुंसकृयोरिष, वक्तन्यम् ॥ ५१४८ ॥ अथ प्रकारान्तरेण पण्डकल्झणमाह— दुविहो उ पंडओ खलु, दृसी-उत्रघायपंडओ चेत्र ।

उचघाए वि य दुविहो, वेए य तहेव उवकरणे ॥ ५१४९ ॥

द्विनिधः सञ्ज पण्डकः, तद्यथा—दूपितपण्डक उपचातपण्डकश्च । दूपितपण्डको द्विनिधः— झासिक्त उपसिक्तश्च । ⊲ ऐतच मेदद्वयमर्थाद् न्याख्यातम् । ▷ उपचातपण्डकोऽपि द्विनिधः— 1६ नेदोपघाते उपकरणोपघाते च ॥ ५१४९ ॥ तत्र दूषितपण्डकं तावद् न्याख्यानयति—

द्सियनेओ द्सिय, टोसु न नेएसु सज़ए द्सी । द्सेति सेसए ना, दोहि न सेनिज़ए द्सी ॥ ५१५० ॥

दूषितो वेदो यस्य स दूषितवेदः, एप दूषित उच्यते । 'द्वेयोर्वा' नपुंसक-पुरुपवेदयोः अथवा ,नपुंसक-स्त्रीवेदयोर्यः 'सजति' प्रसन्नं करोति स प्राकृतज्ञेरुया दूसी भण्यते । यो वा 'शेषो' 20 स्त्री-पुरुपवेदौ 'दूपयति' निन्दति स दूपी । 'द्वाभ्यां वा' आस्यक-पोसकाभ्यां यः सेव्यते सेवते वा स दूपी ॥ ५१५० ॥ अस्यैव मेदानाह—

> आसित्तो ऊसित्तो, दुविहो द्सी उ होइ नायन्त्रो । आसित्तो सात्रचो, अणतचो होइ ऊसित्तो ॥ ५१५१ ॥

स दूपी द्विविद्यो ज्ञातव्यो भवति — आसिक्त उपिक्तन्ध । आसिक्तो नाम 'सापत्यः' 25 यसापत्यमुत्पद्यते, स्वीन इति मावः । यस्तु 'निरपत्यः' अपत्योत्पादनसामर्थ्यविक्रलः, निर्वीज इत्यर्थः, स उपिसक्त उच्यते ॥ ५१५१ ॥

न्यास्यातो दूषिपण्डकः, अथोपघातपण्डकमाह—

पुन्ति दुचिणाणं, कम्माणं असुभफलविवागेणं । तो उनहम्मह वेओ, जीवाणं पात्रकम्माणं ॥ ५१५२ ॥

30, पूर्व 'दुश्चीणीनों' दुराचारसमाचरणेनार्जितानां कर्मणामश्चमफङः 'विपाकः' उदयो यदा भवति ततो जीवानां पापकर्मणां वेद उपहन्यते ॥ ५१५२ ॥ तत्र चायं दृष्टान्तः---

जह हेमो उ कुमारो, इंदमहे भूणियानिमित्तेणं।

१ ॳ > एतदन्तर्गतः पाठः का॰ एव वर्त्तते ॥ २ °नां' परस्त्रीगमनादिदुरा' का॰ ॥

मुच्छिय गिद्धो य मओ, वेओ वि य उवहओ तस्स ॥ ५१५३ ॥ यथा हेमो नाम कुमार इन्द्रमहे समागता या अूणिका:-वालिकाखासां निमिचेन 'मूर्च्छितो गृद्धः' अत्यन्तमासक्तः सन् 'मृतः' पञ्चत्वमुपगतः, वेदोऽपि च तस्योपहतः सञ्जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थः कथानकादवसेयः । तचेदम्-

हेमपुरे नगरे हेमकूडो राया । हेमसंभवा भारिया । तस्स पुत्तो वरतवियहेमसनिमो ठ हेमो नाम कुमारो । सो य पत्तजोब्वणो अन्नया इंदमहे इंदहाणं गओ, पेच्छइ य तत्य नगरकुलवालियाणं रूववईणं पंचसए बलि-पुप्प-धूवकङ्गच्छयहरथे। ताओ दहुं सेवगपुरिसे भणइ—किमेयाओ आगयाओ ? किं वा अभिलसंति ? । तेहि लवियं—इंदं मगंति वरं सोमगं च अभिरुसंति । भणिया य तेण सेवगपुरिसा-अहमेएसिं इंदेण वरो दत्तो, नेह एयाओं अंतेजरिम । तेहि ताओं घेत्तं सन्वाओं अंतेजरे छूढाओं । ताहे नागरजणो रायाणं 10 उविद्यो—मोएह ति । तओ रन्ना भिणयं—िकं मज्झ पुत्तो न रोयित तुहं जामाउओं ? । तओ नागरा तुण्हिका ठिया । 'एयं रन्नो सम्मतं' ति अविण्णप्प गया नागरा । कुमारेण ता सन्त्रा परिणीया । सो य ताझु अतीव पसची । पसचस्स य तस्स सन्वनीयनीगारो जाओ । तओ तस्स वेओवघाओ जाओ मओ य। अन्ने भणंति—ताहि चेव 'अप्पिडिसेवगी' ति रूसियाहि अद्दापिह मारिओ ॥ 15

एप वेदोपघातपण्डक उच्यते ॥ ५१५३ ॥ अथोपकरणोपघातपण्डकमाह— उवहय उवकरणम्मि, सेजायरभूणियानिमित्तेणं ।

तो कविलगस्स वेओ, ततिओ जाओ दुरहियासो ॥ ५१५४ ॥

शय्यातरभ्रूणिकानिमित्तेन पूर्वम् 'उपकरणे' अङ्गादानाख्ये 'उपहते' छिन्ने सति ततः क्रमेण कृपिलस्य दुरिधसहस्तृतीयो वेदो जात इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्तु कथानकेनोच्यते-- 20

सुद्धिया आयरिया । तेसिं सीसो कविलो नाम खुडुगो । सो सिज्जायरस्स म्णियाए सह खेडुं करेति । तस्स तत्थेव अज्झोववाओ जाओ । अन्नया सा सिजातरभूणिया एगागिणी नातिदूरे गावीणं दोहणवाडगं गया । सा तथो दुद्ध-दिह घेत्तूणाऽऽगच्छति । कविलो य तं चेव वाडगं भिक्लायरियं गच्छति । तेणंतरा असारिए अणिच्छमाणी वला भारिया उप्पा-इया । तीए कव्बिट्टियाए अदूरे पिया छित्ते किसिं करेइ । तीए तस्स किह्यं । तेण सा दिहा 25 जोणिन्मेए रुहिरोक्खिता महीए लोलिंतिया य । सो य कोहाडहत्थगओ रुहो । कविलो य तेण कालेण भिक्लं अडितुं पडिनियत्तो, तेण य दिहो । मूलाओ से सागारियं सह जरुधरेहि निकंतियं। सो य आयरियसमीवं न गओ, उन्निक्खंतो। तस्स य उनगरणोवघाएण ततिओ वेदो उदिण्णो । सो जुन्नकोहिणीए संगहिओ । तत्थ से इत्थिवेओ वि उदिनो ॥

एप उपहतोपकरण उच्यते । अयं च पुं-नपुंसकवेदोढयाद् आस्य-पोसकपतिसेवी भवति, 30 वेदोदयं च निरोक्धं न शकोति ॥ ५१५८ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः-

जह पढमपाउसिंम, गोणो धाओ तु हरियगतणस्स ।

१ असारिए ति असागारिके, निर्जने इलर्थ ॥ मु॰ १७३

16

अणुसज्जति कोर्झिनं, नात्रण्णं दुन्भिगंघीयं ॥ ५१५५ ॥ एवं तु केह् पुरिसा, भोज्ण वि भोयणं पतिविसिटं । तात्र ण होति उ तुद्धा, जात्र न पहिसेविओ भावो ॥ ५१५६ ॥

यथा प्रथमे प्रावृषि 'गैं।' वहीवदों हरिततृणस्य श्रातो दुरमिगन्धां व्यापन्नां च 'कोहि-िम्बनीं' गामनुमजति, एवं 'केचिद्' उत्कटवेदाः पुरुषा भोजनं 'श्रतिविधिष्टं' सिग्ध-मधुरं सुक्त्वा-ऽषि तावत् तुष्टा न भवन्ति यावदास्य-पोसकलक्षणो मावो न प्रतिसेवितो मवति ॥ ५१५५ ॥ ॥ ५१५६ ॥ एवंविधः कढाचिदनामोगेन प्रवाजितो भवेत् ततः केन हेतुना पश्चाद् ज्ञायते ? इत्याह—

गहणं तु संजयस्ता, आयरियाणं व खिष्पमालोए । चहिया व णिग्गयाणं, चरित्तसंभेयणी विकहा ॥ ५१५७॥

स पण्डकः प्रैविजितः सन् प्रतिसेवनाभिष्रायेण सयतस्य ग्रहणं कुर्यात्। स च संयतः क्षिप्रमाचार्याणामास्रोचयेत्। यदि नास्रोचयित ततश्चतुर्गुरु । अथवा प्रतिश्रयान्तर्विरहमस्य-मानः 'वहिः' विचारम्मो गतानां चारित्रसम्मेदिनीं विकथां कुर्यात् ॥ ५१५७॥

इदमेव मावयति--

छंदिय गहियँ गुरूणं, जो न कहे जो य सिहुवेहेखा। परपक्ल सपक्ले वा, जं काहिति सो तमावर्छ ॥ ५१५८॥

'छन्दितो नाम' तेन पण्डकेन 'मां प्रतिसेवस, अहं वा खां प्रतिसेवे' इत्येवं यो निम-ष्रितो यश्च साधुस्तेन गृहीतः, एता हाविष यदि गुरूणां न कथयतः 'शिष्टे वा' कथिते यदि गुरव उपेक्षा कुर्वन्ति तदा सर्वेषामिष चतुर्गुरु । यच परपक्षे स्वपक्षे वा प्रतिसेवनां 20 कुर्वन् स पण्डक उद्घाहादिक करिप्यति तत् ते 'आपद्यन्ते' प्राप्नुवन्ति ॥ ५१५८॥

''चरित्तसंमयणी विकह" (गा० ५१५०) ति पदं व्याचप्टे--

इत्थिकहाउ कहित्ता, तासि अवनं पुणो पगासेति । समलं सावि अगंधिं, सेतो य ण एयरे ताई ॥ ५१५९ ॥

स पण्डकः स्नीकथाः कथयति, यथा ताः परिसुज्यन्ते यद् वा सुखं तत्र मवति । एवं 26 कथियत्वा पुनस्तासामवर्ण प्रकाशयति, यथा—समलं श्रावि 'अगन्धि च' दुर्गन्धं तदीयं लिक्षम्, तासु च परिसुज्यमानासु पुरुपस्य खेदो नायते, ''एतरे'' ति असाकं पुनरास्यके 'तानि' दूपणानि न मवन्ति ॥ ५१५९ ॥ स च पण्डक एवंविधेः कुचेष्टितेर्रुश्यतन्यः—

सागारियं निरिक्खित, तं च मलेऊण जिंघई इत्थं। पुच्छिति वसेविमसेवी, अतिव मुद्दं अदं चिय दुद्दा वि ॥ ५१६०॥

30 सागारिकमात्मनः परस्य वा सत्कममीक्ष्णं निरीक्षते । 'तच्च' सागारिकं हस्तेन मलयित्वा तं हस्तं जिघति । अक्तमोगिनं च साधुं रहिस प्रच्छिति—नपुंसकस्य यूयं गृहवासे सेविनो

<sup>---</sup>१-प्रवाजि॰ मा॰ डा॰ ॥ २ हितो गुरुणं तामा॰ ॥ ३ सेवि अतिसुद्दं, अद्दं चिय दुद्दा वि सेवेमि तामा॰ ॥

वा न वा :, तिसन् सेव्यमाने अतीव सुखमुलवते । ततस्तस्य साधीराशयं ज्ञात्वा भणति-अहमेव नर्पुसकः 'द्विधाऽपि' आस्यक-पोसकाभ्यां प्रतिसेवनीयः । एवं तं पण्डकं ज्ञात्वा गुरूणामालोचनीयमिति प्रक्रमः ॥ ५१६० ॥

> सो समणसुविहितेसुं, पवियारं कत्थई अलभमाणो । तो सेविउमारद्धो, गिहिणो तह अन्नतित्थी य ॥ ५१६१ ॥

'सः' पण्डकः 'श्रमणस्रविहितेषु' स्वाध्याय-ध्याननिरतेषु साधुपु मैथुनपविचारं कुत्राप्य-रूभमानस्ततो गृहिणस्तथाऽन्यतीर्थिनश्च प्रतिसेवितुमारव्धः ॥५१६१॥ तत्रैते दोपा भवेयुः—

अयसो य अकित्तीया, तम्मूलागं तहिं पत्रयणस्स । तेसिं पि होई संका, सन्वे एयारिसा मने ॥ ५१६२ ॥

"तहिं" ति 'तत्र' विवक्षिते प्रामादौ 'तन्मूरुं' तद्धेतुकं प्रवचनस्यायश्रधाकीर्तिश्च भवति । 10 तत्रायशो नाम—छायाघातः, अकीर्तिः—अवर्णवादंभाषणम् । ये च भट्ट-चट्ट-नर्तकप्रभृतयस्तं भितिसेवन्ते तेषामपि शङ्का भवति—सर्वेऽप्यमी श्रमणा 'ईदशा एव' त्रैराशिका भविष्यन्ति । 'मन्ये' इति निपातो वितर्कार्थः ॥ ५१६२ ॥ अयशःपदमकीर्तिपदं च न्याचष्टे---

> एरिससेवी सन्वे, वि एरिसा एरिसो व पासंडो। सो एसो न वि अन्नो, असंखर्ड घोडमाईहिं॥ ५१६३॥

प्रमूतजनमीलके लोक एवं भूयात्—ईहरां—नपुंसकं सेवितुं शीलं येपां ते ईहरासेविनः, सर्वें ऽप्येते 'ईहशाः' त्रेराशिकाः, 'ईहशो वा' दम्भवहुल एष पालण्डः । एवमयशःकीर्ति-शब्दः सर्वत्रापि प्रचरति । साधून् वा भिक्षा-विचारादिनिर्गतान् दृष्टा युवानः केलिपिया भुवते—अरे अरे भट्टिन् । गोमिन् । स एव श्रीमन्दिरकारकः । अन्यः प्राह—नाप्येप स इति । अथवा ते व्रवीरन्—समागच्छत समागच्छत श्रमणाः । यूयमपि तादृशं तादृशं कुरुत । 20 प्वमुक्तः कश्चिदसहिष्णुस्तैर्घोटादिभिः सहासङ्खङं कुर्यात् । घोटाः-चट्टाः, आदिशन्दाद् आरामिक-मिण्ठ-गोपालादिपरिग्रहः ॥ ५१६३ ॥ उक्तः पण्डकः, अथ क्षीवमाह---

> कीवस्स गोन्न नामं, कम्मुदय निरोहें जायती ततिओ । तम्मि वि सो चेव गमो, पच्छित्तुस्सग्ग अववादे ॥ ५१६४ ॥

क्कीबस्य 'गोणं' गुणनिष्पन्नं नाम, क्किन्यते इति क्कीवः । किमुक्तं भवति र — मैथुनाभिप्राये 25 यस्याङ्गादानं विकारं भजति वीजविन्दूंश्च परिगलति स क्षीवः । अयं च महामोहकर्मोदयेन भवति । यदा च परिगलतस्तस्य निरोधं करोति तदा निरुद्धवस्ति कालान्तरेण चृतीयवेदो जायते । स च चतुर्घा — दृष्टिक्कीवः शन्दक्कीव आदिग्धक्कीवो निमन्नणाक्कीवश्चेति । तत्र यस्यानुरागतो विवस्ताद्यवस्यं विपक्षं पश्यतो मेहनं गलति स दृष्टिक्कीवः । यस्य तु सुरतादि-शब्दं शृण्वतः स द्वितीयः । यस्तु विपक्षेणोपगूढो निमन्नितो ना नतं रक्षितुं न शक्तोति स 30 यथाक्रममादिग्धक्कीवो निमन्नणाक्कीनश्चेति । चतुर्विघोऽप्ययमप्रतिसेवमानो निरोघेन नपुंसकतया परिणमति । 'तसिन्निप' क्षीने 'स एव' प्रायश्चितोत्सर्गा-ऽपवादेषु गमो भवति यः पण्डक-

१ भिः साधमस<sup>2</sup> का॰ ॥

स्योक्तः ॥ ५१६४ ॥ गतः क्वीवः, अथ वातिकं व्याचष्टे---

उदएण वादियस्सा, सविकारं जा ण तस्स संपत्ती । तचनि-असंबुढीए, दिइंतो होइ अलमंते ॥ ५१६५ ॥

यदा सनिमित्तेनानिमित्तेन वा मोहोदयेन सागारिकं 'मिनकारं' कापायितं भवति तदा न क्याकोति वेदं धार्यादां यावन्न 'तस्य' मितसेवमानस्य सम्प्राप्तिमेवति, एप वातिक उच्यते । अत्र च तच्चिनकेनासंवृताया अगार्याः मितसेवकेन दृष्टान्तो भवति—

एगो तच्चिने जलयरनावारूढो । तत्य तस्स पुरवो वहामावेण खगारी व्यसंबुढा निविद्या। तस्स य तच्चिनयस्स तं दहुं सागारियं थदं । तेण वेयउक्कडयाए असहमाणेण जणपुरवो पिडगाहिया अगारी । तं च पुरिसा हंतुमारद्वा तहावि तेण न मुका । जाहे से 10 वीयनिसग्गो जाओ ताहे मुका ।।

अयमि 'अरुममानः' अत्रामुवन् निरुद्धवेदो नपुंसकतया परिणमित ॥ ५१६५ ॥ उक्तो वातिकः । ''एकप्रहणेन तज्ञातीयानां सर्वेपामिष गहणम्' इति कृत्वा अपरानिष नपुंसकमेदान् निरूपयति—

पंडए बाइए कीचे, हुंभी ईसालुए ति य । सउणी तकम्मसेवी य, पिक्खियापिक्खते ति य ॥ ५१६६ ॥ सोगंधिए य आसित्ते, बद्धिए चिष्पिए ति य । मंतोसिट शोवहते, इसिसत्ते देवसत्ते य ॥ ५१६७ ॥

पण्डक-वातिक-क्षीवा अनन्तरमेव ज्याख्याताः । क्रुम्मी द्विधा—जातिकुम्मी वेदकुम्मी च ! यस्य सागारिकं आतृद्धयं वा वातदोषेण शूनं महाप्रमाणं भवति स जातिकुम्मी । अयं च प्रवा-20 जनायां यजनीयः—यदि तस्यातिमहाप्रमाणं सागारिकादिकं तदा न प्रवाज्यते, अधेपच्छूनं ततः प्रवाज्यते । वेदकुम्मी नाम—यस्योत्करमोहतया प्रतिसेवनामरूममानस्य मेहनं वृपणद्धयं वा शूयते स एकान्तेन निषद्धः, न प्रवाजनीय इति । 'ईप्यीद्धनीम' यस्य प्रतिसेव्यमानं दृष्टा ईप्यी—मेशुनामित्यप उत्पद्धते सोऽपि निरुद्धवेदः काटान्तरेण त्रेराशिको भवति । 'शकुनी' वेदोत्करतया गृहचटक इवाऽमीक्षणं प्रतिसेवनां करोति । 'तत्कमेसेवी नाम' यदा प्रतिसेविते 25 चीजनिसर्गो भवति तदा श्वान इव तदेव जिह्न्या लेदि, एवं विद्यीनमावमासेवमानः मुलमिति मन्यते । पाक्षिकापाक्षिकस्तु स उच्यते यस्येकस्मिन् शुक्के कृष्णे वा पक्षेऽनीव मोहोदयो भवति, द्वितीयपक्षे तु स सहरो भवति ॥ ५१६६॥

'सौगन्धिको नाम' सागारिकस्य गन्धं शुमं मन्यते, स च सागारिकं जिन्नति मरुयित्वा या इस्तं जिन्नति । ''आसिचो नाम'' खीशरीरासक्तः, स मोहोत्कटतया योनी मेहनमनुपविदय <sup>30</sup> नित्यमाखे । एते सर्वेऽपि निरुद्धवस्त्रयः कारुान्तरेण नपुंसकतया परिणमन्ति । -४ ऐते च पण्टकावयो दशापि प्रताजयितुगयोग्याः । तथा > 'वर्द्धिनो नाम' यस्य वालस्येव च्छेदं वस्त्वा

१ °कारं तस्स जाय संप° तामा॰ ॥ २ ⁴ > एतिबहान्तर्गत पाठ॰ का॰ एव वर्तते ॥ ३ °दं सुत्या दे॰ ॥

द्वी भातरावपनीता । 'चिप्पितस्तु' यस्य जातमात्रसैवाङ्गुष्ठ-प्रदेशिनी-मध्यमाभिर्मलयित्वा वृषणद्वयं गालितम् । अपरस्तु मन्नेणोपहतो भवति । अन्यः पुनरौषध्या उपहतः । कश्चिद् ऋषिणा राप्तो भवति—मम तपःप्रभावात् पुरुषभावस्ते मा भूयात् । एवमपरो देवेन रुप्टेन शप्तः । एते वर्द्धितादयः षडिप यद्यप्रतिसेवकारतदा प्रवाजयितच्याः ॥ ५१६७ ॥

अथैतेषां प्रवाजने प्रायश्चित्तमाह—

5

दससु वि मूलाऽऽयरिए, वयमाणस्स वि हवंति चउगुरुगा । सेसाणं छण्हें 'पी, आयरिएँ वदंति चउगुरुगा ॥ ५१६८ ॥

पण्डकादीन् आसिक्तान्तान् दशापि नपुंसकान् यः प्रत्राजयति तस्याऽऽचार्यस्य दशस्पि प्रत्येकं मूलम् । तेष्वेव दशसु यो वदति 'प्रनाजयत' तस्याऽपि चतुर्गुरुका भवन्ति । 'शेषाणां' विदेतादीनां षण्णामपि प्रतिसेवकानां प्रत्राजने आचार्यस्य चतुर्गुरुकम् । यो वदति 'प्रज्ञाजयत' 10 तस्यापि चतुर्गुरुकम् ॥ ५१६८ ॥ अथ शिष्यः प्रश्नयति—

थी-पुरिसा जह उदयं, धरेंति झाणोववास-णियमेहिं। एवमपुर्म पि उदयं, धरिज जित को तिहं दोसी ॥ ५१६९ ॥ यथा स्त्री-पुरुषा ध्यानीपवास-नियमैरुपयुक्ता वेदीद्यं धारयन्ति, एवप् 'अपुमान्' नदुंत-कोऽपि यदि वेदोदयं धारयेत् ततः 'तत्र' प्रवाजिते को दोपः स्यात् ।। ५१६९ ॥ 15

अहवा ततिए दोसो, जायह इयरेसु किं न सो भवति। एवं खु नित्थ दिक्खा, सवेययाणं न चा तित्थं ॥ ५१७० ॥

अथवा युष्माकमभिप्रायो भवेत्—'तृतीये' नपुंसके वेदोदये चारित्रभङ्गलक्षणो दोषो अवेत्, तत उच्यते-- 'इतरयोः' सी-पुरुषयोरिप वेदोदये स दोषः किं न भवति ? । अपि च--क्षीणमोहादीन् मुक्तवा शेषाः सर्वेऽपि संसारस्या जीवाः सवेदकाः, तेपां च दोषदर्शनादेव 20 भवदुक्तनीत्या नास्ति दीक्षा, तदभावाच 'न तीर्थ' न तीर्थस्य सन्ततिर्भवति ॥ ५१७० ॥

सूरिराह-

थी-प्ररिसा पत्तेयं, वसंति दोसरहितेसु ठाणेसु । संवास फास दिही, इयरे वत्थंवदिहंती ॥ ५१७१ ॥

स्री प्रवाजिता स्त्रीणां मध्ये निवसति, पुरुषः प्रवाजितः पुरुषमध्ये वसति, एवं तो प्रत्येकं दोप- 85 रहितेषु स्थानेषु वसतः । इतरस्तु-पण्डको यदि स्रीणां मध्ये वसति तदा संवासे स्पर्शतो दृष्टितस्त्र दोषा भवन्ति, एवं पुरुपेष्विप संवसतस्तस्य दोषा भवन्ति । वत्सा-ऽऽम्रदृष्टान्तश्चात्र भवति—

यथा वत्सो मातरं दृष्ट्वा स्तन्यमभिरुषति, माताऽपि पुत्रं दृष्ट्वा प्रसोति; आमं वा साद्यमान-मखाद्यमानं वा स्ट्वा यथा मुखं क्विचिति; एवं तस्य संवासादिना वेदोदयेनाभिलाप उत्पद्यते ॥ भुक्ता-ऽभुक्तमोगिनः साववो वा तममिल्रेषेयुः । यत एवमतः पण्डको न दीक्षणीयः 30

१ पि य, आ° तामा॰ ॥ २ तस्यैवं वदतोऽपि का॰ ॥ ३ °पो जायते 'इत° ना॰ ॥ ४ °स्य पुरुष-स्रीसंवासादिसमुत्थेन वेदो° कां॰ ॥ ५ साधु-साध्वीजना चा त° हा॰ ॥

॥ ५१७१ ॥ द्वितीयपदे एतेः कारणेः प्रत्राजयर्देष-

असिवे ओमीयरिए, रायहुंडे मए व आगाढे । गेलन उत्तिमहे, नाणे तह दंमण चरित्ते ॥ ५१७२ ॥

स प्रवानितः सन् अधिवमुपश्रमिययति, अधिवगृहीतानां वा प्रतितर्पणं करिष्यति । एवमवमोद्यें राविष्टिष्टे वोधिकादिसये वा आगांद ग्छानत्वे उत्तमार्थे वा ज्ञाने द्र्यने चारित्रे वा साहायकं करिष्यति । एतैः कारणः पण्डकं प्रवाजयेन् ॥ ५१७२ ॥

अयैनामेव गाथां ज्याख्याति —

रायहुट्ट-भएमं, ताणह निवस्स चेव गमणहा । विज्ञो व सर्य तस्म व, नृष्पिस्सति वा गिलाणस्स ॥ ५१७३ ॥ गुरुणो व अप्पणो चा, नाणादी गिण्हमाण नृष्पिहिन । चरणे देसार्वक्रमि, नृष्पे ओमा-ऽसिवेहिं वा ॥ ५१७४ ॥

राजिहिष्टे बोधिकादिमये च त्राणार्थे नृषस्य वा अमिगमनार्थम् । किमुक्तं सवति !—
राजिहिष्टे समापतिते देशान्तरं गच्छतां तिलिमारणक्षमं मक्त-यानाशुपष्टम्मं करिप्यति, राजवइसी वा स पण्डकस्ततो राजानमनुक्तृत्रियप्यति, वोधिकादिमये वा स वळवात् गच्छस्य परि। ज्ञाणं विधास्त्रिते । ग्डानत्वहारे—म पण्डकः स्थमेव वैद्यो सवन् तनो ग्छानस्य चिकित्मां
करिप्यति, यहा सः 'तस्य' वद्यस्य ग्डानस्य वा वतन-मेषजादिना 'प्रतितर्पिप्यति' टपकरिप्यति । ज्ञागुन्दाद् उत्तमार्थपतिपन्नस्य वा ममामहायस्य साहार्थ्यं करिप्यति, स्वयमेव वाऽमाञ्चतमार्थं प्रतिपत्स्यते ॥ ५१७३ ॥

ृ तथा गुरोरात्मनो वा ज्ञानक् आदिशञ्दाद् दर्शनप्रमावकानि शास्मणि गृहतोऽसौ भक्त-20 प्रानादिमिवेखादिमिश्रोपकरिप्यति । चरणे—यत्र चारित्रं पारुधितुं न शक्यते ततो देशाद-पक्रमणं कुवेतां मार्गप्रामादिषु लजनादिवस्त्राद् भक्त-पानादिभित्तरकरादिरक्षणनश्चोपकरिप्यति । अवमा-ऽशिवयोवी प्रतितर्षिप्यति । अत्र चानानुपृत्यो अपि वस्तुत्वस्त्र्यापनार्थे अवमा-ऽशिव-द्वारयोः पर्यन्ते व्याक्यानम् ॥ ५१७४ ॥

> एएहिँ कारणहिं, आगादेहिं तु जो उ पन्नावे । पंडाईसोलमगं, कए उ कज़े विगिचणया ॥ ५१७५ ॥

एतैः कारणेरागोदेः समुपस्थितेयेः पण्डकादियोडशकस्यान्यतरं नपुंसकं प्रवाजयति तेनाऽऽ-चार्येण 'कृते' समापिते कार्ये तस्य नपुंसकस्य 'विवेचनं' परिष्ठापनं कर्तव्यम् ॥ ५१७५ ॥ तत्र प्रवाजनायां तावद् विविमाह—

दुविदो जाणमजाणी, अजाणगं पत्रवेति उ इमेहि । जणपचयद्वयाए, नर्जनमणजमाण वि ॥ ५१७६ ॥

<sup>्</sup>र १ दिपि। कैः १ इसाह—असिवे द्या ॥ २ वा वैयावृत्यं करि॰ डां॰ ॥ ३ व निर्युक्ति-भाषां डां॰ ॥ ४ व्यक्तमं, ते वावा॰ ॥ ५ वा यथाक्रमं चतन-मेपज्ञान्याद्नाद्युपष्टम्मं करि॰ का॰ ॥ ६ भू-आचारादि आहि॰ डा॰ ॥

द्विविघो नपुंसकः---ज्ञायकोऽज्ञायकश्च । तत्र यो जानाति 'साधूनां त्रेरागिकः प्रवाज-यितुं न करुपते' स ज्ञायकः, तद्विपरीतोऽज्ञायकः। तत्र ज्ञायकमुपस्थितं प्रज्ञापयन्ति-भवान् दीक्षाया अयोग्यः, ततोऽव्यक्तवेषधारी श्रावकधर्मे प्रतिपद्यस्त, अन्यया ज्ञानादीनां विराधना ते भविष्यति । अज्ञायकमप्येवमेव प्रज्ञापयन्ति । अथैनां प्रज्ञापना नेच्छति प्रव-ज्यामेवाभिलमति आत्मनश्च किञ्चिदशिवादिकं कारणमुपस्थितं ततस्तमज्ञायकं जनप्रत्ययार्थम् ६ 'अमीिमः' कटीपर्टेकादिभिः प्रज्ञापयन्ति । स चाज्ञायकस्तत्र जनेन ज्ञायमानोऽज्ञायमानो वा स्याद्भयत्राप्ययं विधिः कर्तन्यः ॥ ५१७६ ॥

कडिपट्टए य छिहली, कत्तरिया मंड लोय पाढे य। धम्मकह सन्नि राउल, ववहार विगिचणा विहिणा ॥ ५१७७ ॥

कटीपट्टकं स परिधापयितव्यः । 'छिह्छी' शिखा तस्य शिरसि धारणीया । अथ नेच्छति 10 ततः कर्त्तर्या 'भाण्डेन वा' क्षुरेण मुण्डनं विघेयम्, होचो वा विधातव्यः । ''पाढि" ति परतीर्थिकमतादीनि स पाठनीयः। कृते कार्ये धर्मकथा कर्तन्या येन लिइं परित्यन्य गच्छति। अथैवं लिक्नं न मुख्यति ततः 'संज्ञिभिः' श्रावकैः प्रज्ञापनीयः । अथ राजकुरुं गत्वा कथयति ततो व्यवहारोऽपि कर्तव्यः । एवं तस्य 'विगिच्चना' परिष्ठापना 'विधिना' वक्ष्यमाणनीत्या विषेया । एष द्वारगाथासमासार्थः ॥ ५१७७ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति---15

> कडिपट्टओ अभिनवे, कीरइ छिहली य अम्हऽवेवाऽऽसी। कत्तरिया भंडं वा, अणिच्छें एकेकपरिहाणी ॥ ५१७८ ॥

कटीपट्टकोऽभिनवपत्रजितस्य तस्य क्रियते न पुनर्त्रावपूरकः, शिरसि च 'छिहली नाम' शिखा श्रियते । यदि ब्रूयात्—िकं ममात्रावपूरकं सर्वमुण्डनं वा न कुरुत र; ततो वृपभा भणन्ति—असाकमपि प्रथममेवमेव कृतमासीत् । तच मुण्डनं कर्तर्या कर्तव्यम् , अथ नेच्छति २० ततः 'भाण्डेन' क्षुरेण, क्षुरमप्यनिच्छतो लोचः कर्तव्यः । एवमेकैकपरिहाणिर्मन्तव्या। शिखा तु सर्वत्रापि धारणीया ॥ ५१७८ ॥

> छिहलिं तु अणिच्छंते, भिक्खुगमादीमतं पऽणिच्छंते । परउत्थियवत्तव्वं, उक्तमदाणं ससमए वि ॥ ५१७९ ॥

अथ शिखामपि नेच्छति ततः सर्वमुण्डनमपि विधीयते । पाठस्तु-द्विविधा शिक्षा-- 25 महणे आसेवने च । आसेवनाशिक्षायां क्रियाकलापमसौ न माराते । महणशिक्षायाम्---भिक्षुकाः-सौगतास्तेयाम् आदिशब्दात् कपिलादीनां च परतीर्थिकानां मतमध्याप्यते; अग तदिष नेच्छति ततः शृहारकाव्यं पाठ्यते, तद्प्यनिच्छन्तं द्वाद्याते यानि परतीर्थिकयक्त-व्यतानिबद्धानि सूत्राणि तानि पाठयन्ति, तान्यप्यनिच्छतः खसमयस्यालापका उत्कर्मण विञ्जलिता दीयन्ते ॥ ५१७९ ॥ आसेवनाशिक्षायां विधिमाह— 30

वीयार-गोयरे थेरसंजुओ रत्ति दूरें तरुणाणं। गाहेह ममं पि ततो, थेरा गाहेंति जत्तेणं ॥ ५१८० ॥

१ °इक-परिधानादिभिः कं ।॥ २ विविंच ° तामा ।॥ ३ °धाप्यः । 'छि' टे ।॥

20

30

. विचारमूमिं गच्छन् गोचरं वा पर्यटन् स्वित्सावुनंयुक्तो हिण्डाप्यते । रात्रौ तरुणानां दूरे किर्यते । तं च साधवो न पाठयन्ति ततो यदि त्र्यात्—मामपि पाठं श्राह्यत, ततः स्विराः साधवो यत्नेन श्राह्यन्ते ॥ ५१८० ॥ किं तत् १ इत्याह—

वेरग्गकहा विसयाण णिंदणा उट्ट-निसियणे गुत्ता ।

चुक-खिलएस बहुसो, सरोसमित चोद्रए तरुणा ॥ ५१८१ ॥

यानि स्त्राणि वैराग्यकथायां विषयनिन्दायां च निवद्धानि तानि श्राखते, अथवा वैराग्य-कथा विषयनिन्दा च तस्य पुरतः कथनीया । उत्तिष्ठन्तो निषीदन्तश्च साधवः 'गुप्ताः' सुसंवृता भवन्ति यथाऽहादानं न न पथ्यति । तस्य यदि सामाचार्या सुक-म्विष्ठितानि भवन्तिः सुकं नाम-विस्मृतं किश्चित् कार्यम्, स्विष्ठतं-तदेव विनष्टम्; ततो ये तरुणाम्ते नरोषमिव तं 10 परुषवचोभिन्नेह्यो नोदयन्ति येन तरुणेषु नानुवन्यं गच्छिति ॥ ५१८१ ॥

अथ चर्मकथापदं ज्याच्छे-

धम्मकहा पाढिजति, कयकजा या में धम्ममक्खंति । मा हण परं पि लोगं, अणुच्चता दिक्य नो तुन्हं ॥ ५१८२ ॥

र्वेमेंक्याः वा स पाठ्यते । 'कृतकार्या वा' येन कार्येण दीक्षिनन्तं समापितवन्तः ''से''
16 तस्य धर्ममास्यान्ति, यथा—महामाग ! रजोहरणादि लिक्कं धारयन् परमवे बोयेरुपधातकरणाय त्वं वर्तसे, ततो मा परमपि लोकं 'हन' विनाशय, सुख रजोहरणादि लिक्कम्, तवाणुवतानि धारयितुं बुध्यन्ते न दीक्षा ॥ ५१८२ ॥

एवं प्रजापितो यदि मुच्चति तदा छप्टम्, अथ न मुच्चति ततः—

सिन खरकिमित्रो वा, मेसेति कतो इंघेस कंचिको ।

नियसिंह या दिक्लितों, एनेहिं अणानें पहिसेही ॥ ५१८३ ॥

र्थैः सरक्षिकः संज्ञी स पूर्व प्रज्ञाप्यते—असािभः कारणे त्रेराशिकः प्रजाितः, स इदानीं िल्रं नेच्छिति परित्यकुं ततो यूयं प्रज्ञापयत । एवसुक्तोऽसावागन्य गुन्नन् विन्द्रिता सवीनिष सावृत् निरीक्षते, तत्तकं पण्डकं पूर्वक्रियतिचिह्नस्पछ्स्य सृमित्रज्ञास्माछन-छिरः- सन्पन-न्यर्ष्टिमिरीकण-परुषवचनेर्येषयति—कृत एषः 'इद्' युप्पाकं मध्ये 'कृष्टित्कः' नपुं- 28 सकः द इतिः, तं च त्रवीति—अपसर माम्यतिमतः, अन्यया व्यपरोपियपािम मवन्तन्। एवसुक्तोऽपि यदि लिक्सं न सुखति, न्यरक्षिकस्य वा आवक्तसामावे यदि नृपस्य कथयति— अहमेतिर्दीक्षितः साम्यतं पुनः परित्यज्ञान्तः, ततो ज्यवहारेण केतव्यः । कथम् १ इत्याह— यद्यसी जनेनाज्ञातो दीक्षितस्ततः प्रतिषेधः कियते, 'नास्मािमदीक्षितः' इति अपष्ठप्यत इत्यर्थः ॥ ५१८३ ॥ अथासे त्र्यात्—

अन्हानिओ मि एनेहिं चेत्र पडिसेघों किं नऽर्घायं ते ।

१ °यते । ते च साघवम्नं न पा' डां॰ ॥ २ 'धमेकयाः' धमेप्रधाना आख्यायिका उत्तराच्ययनायन्तर्गताः स पाठ्य' डां॰ ॥ ३ °माप्य "से' डे॰ दर्धा॰ ॥ ४ यदि 'खर-कर्मिकः' आरक्षकः 'संकी' श्रावकस्ततः स पूर्व डां॰ ॥

छित्यातिकहं कहुति, कत्थ जती कत्थ छित्याइं ॥ ५१८४ ॥ अहमेतैरेवाध्यापितस्ततोऽपि प्रतिषेधः कार्यः, न किमप्यसाभिरध्यापित इत्यर्थः । अथवा वक्तव्यम्—किं त्वयाऽधीतम् ? । ततोऽसौ छितकाव्यादिकथामाकर्पेत् तत्र वक्तव्यम्—कुत्र यतयः ? कुत्र च छितादिकाव्यकथा ?, साधवो वैराग्यमार्गस्थिताः शृहारकथां न पठिन्त न वा पाठयन्ति ॥ ५१८४ ॥ वयमीदशं सर्वज्ञभाषितं सूत्रं पठामः—

पुच्चावरसंजुत्तं, वेरग्गकरं सतंतमविरुद्धं । पोराणमद्धमागहभासानियतं हवति सुत्तं ॥ ५१८५ ॥

यत्र पूर्वस्त्रनिवन्धः पाश्चात्यस्त्रेण न व्याहन्यते तत् पूर्वापरसंयुक्तम् । 'वैराग्यकरं' विष-यसुखवैमुख्यजनकम् । खतन्नेण-खिद्धान्तेन सहाविरुद्ध खतन्नाविरुद्धम् , 'सर्वथा सर्वकारुं सर्वत्र नास्त्यात्मा' इत्यादिखसिद्धान्तविरोधरहितमित्यर्थः । 'पौराणं नाम' पुराणेः—तीर्थकर-10 गणधरलक्षणेः पूर्वे पुरुषेः प्रणीतम् । अर्धमागधभाषानियतमिति प्रकटार्थम् । एवं विधमसादीयं सूत्रं भवति ॥ ५१८५ ॥ किञ्च—

> जे सुत्तगुणा भणिया, तिव्ववरीयाहँ गाहए पुव्वि । नित्थिनकारणाणं, स चेव विगिचणे जयणा ॥ ५१८६ ॥

ये सूत्रस्य गुणाः ''निद्दोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकियं।'' इत्यादयः पीठिकायां (गा० 15 २८२) भणिताः 'तद्विपरीतानि' तद्वुणविकलानि मृत्राणि पूर्वमेव तं ग्राहयेत्। ततः 'नित्तीर्ण-कारणानां' समाप्तविवक्षितप्रयोजनाना सैव 'विवेचने' परिष्ठापने यतना भवति ॥ ५१८६॥ एवं व्यवहारेण परिष्ठापनविधिरुक्तः। यस्तु व्यवहारेण न शक्यते परित्यक्तं तस्यायं विधि —

कावालिए सरक्ले, तचण्णिय वसभ लिंगरूवेणं। वड्डंबगपन्वइए, कायन्व विहीऍ वोसिरणं॥ ५१८७॥

20

गीतार्था अविकारिणो वृषमा उच्यन्ते, ते कापालिक-सरजस्क-तचिक्वनेपप्रहणेन तं परिष्ठापयन्ति । यः बहुम्बकः—बहुखजनः प्रवाजितस्तस्यैवंविधेन विधिना ब्युत्सर्जनं कर्तव्यम् ॥ ५१८७ ॥ एतदेव भावयति—

निववल्लह वहुपक्लम्मि वा वि तरुणैविसहामिणं विति । भिन्नकहा ओभद्वा, न घडइ इह वच्च परतिर्तिथ ॥ ५१८८ ॥

25

30

यो नृपस्य वल्लमो बहुपाक्षिको वा-प्रभूतस्वजन-मित्रवर्गस्तयोर्यं परिष्ठापने विधिः—यदा नपुंसको रहिस तरुणिभक्षुमवमापते भिन्नकथा वा करोति तदा ते तरुणवृपभा इदं व्रुवते—'इह' यतीनां मध्ये ईहशं न घटते, यदि त्वमीहणं कर्जुकामोऽसि तत उनिष्कपणं कुरु पर-तीथिकेषु वा वज ॥ ५१८८ ॥ ततो यदि व्रूयात्—

तुमए समगं आमं, ति निग्गओं भिक्लमाइलक्षेणं। नासति भिक्खुगमादिस, छोट्टण ततो वि हि पलाति॥ ५१८९॥

१ 'णा पुण, तेणं चिय णं विविंचंति तामा ।। २ 'कसम्यन्यनः 'लिह्न रूपेण' वेपप्रद्योन को ।। ३ 'णवसहा इमं विं' तामा ।। ४ वि विपला' तामा ।।

'स्वया ममपहं पातीर्थिकेषु गमिष्यामि' एवनुक्तः स तरणप्रम आमिति मिन्सि निगेच्छिति । निगेन्ध्य मिलुकादिवेषेण गन्ता नेषु मिलुकादिए प्रक्षिप्य नन्यिति । यः पुनस्तव नीतोऽपि तं साधुं न सुझति तं रात्रे। मुद्धं मस्ता 'नत एव' मिलुकादिस्थानान् पर्ययते, मिलादिस्थ्येण वा निगेनो नस्यति ॥ ५१८९ ॥

s जूत्रम<del>्</del>

20

25

### एवं मुंडावित्तए सिक्खावित्तए उवट्टावित्तए संभुंजि-त्तए संवासित्तए ५-६-७-८-९॥

यंथते पण्डकादयन्यः प्रवाजियतुं न करुग्ने एवंभन एव कथिवत् छत्तितेन प्रवाजिता अपि सन्तः 'सुग्हापिणतुं' शिरोजोचेन छिन्नित्तं न कर्म्यन्ते । एवं 'शिक्षापिपतुं' प्रशुपेक्षणा10 दिसामाचारीं प्राहिततुम् 'उपस्थापिततुं' महावतेषु व्यवस्थापिणतुं 'सम्मोक्तम्' एकमण्डकीसप्तदेशादिना व्यवहारियतुं 'नंवासिततुम्' आसमसमापे आसियनुमिति स्त्रार्थः ॥ अथ साव्यम्—

पन्त्राविक्षा सिय ति उ, सैमं पणगं अणायरणजीनगा । अहवा ममायरंते, पुरिमपदऽणिवारिता दीमा ॥ ५१९० ॥

स पण्डकः 'सान्' इदाचिदनामोगादिना प्रशितिनो महेन्, इतिशब्दः सन्गरतमर्शार्थः ।

18एवं प्रशितिनोऽपि यदि पश्चाद् झान्द्रद्या 'भेने पण्गं' ति विमक्तिव्यन्ययात् 'होताबक्स'

सुण्डापनादिख्कणस्यानाचरणयोग्यः, न तद् आचर्गायमिति भावः । अय कोमायमिमृतत्रया

तद्पि समाचरति नतः पूर्वम्निन्–यश्चनास्ये पदे ये यवचनापयशःभवादादयो दोषा दकान्ते

अनिवारिताः, तद्वस्या एव मन्त्रव्या इति भावः ॥ ५१९० ॥

मुंडाविश्रो सिय नी, सेयचडकं अणायरणजांगी। अहवा समायरंत्रे, मुरिमपद्ऽनिवारिया दोसा ॥ ५१९१ ॥

अनामोगादिना मुण्हापिचाँ । स्थान् ततः 'द्योतचतुष्कस' शिवापनादितकान्याचर्णे अयोग्यः । अय समाचरति ततः पूर्वपददौषा अनिवारिताः ॥ ५१९१ ॥

एवं तिस्रो गाया वक्कमाः, यदा-

सिक्साविका सिय ची, रोमितगन्सा अणायरणजीन्तो । अहवा समायरंते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोना ॥ ५१९२ ॥ उवद्वाविको मिय ची, सेमदुगस्मा अणायरणजीन्ता । अहवा समायरंते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोना ॥ ५१९३ ॥ मंग्रेजिको सिय ची, संवानेडं अणायरणजीन्ता । अहवा संवानिते, पुरिमपद्श्रीवारिया दोना ॥ ५१९४ ॥

20 एवं पर्वियमचित्रद्व्यक्रल्सम्त्राणि क्रमेणे सबन्ति ॥ ५१९२ ॥ ५१९२ ॥ ५१९२ ॥ तथा चात्रामी दशन्ताः—

१ °ण पहेच म<sup>े</sup> छां॰ ॥

मूलातो कंदादी, उच्छिविकारा य जह रसादीया। मिप्पिड-गोरसाण य, होंति विकारा जह कमेणं॥ ५१९५॥ जह वा णिसेगमादी, गव्भे जातस्स णाममादीया। होंति कमा लोगम्मि, तह छव्जिह कप्पसुत्ता उ॥ ५१९६॥

यथा मूलात् कन्द-स्कन्ध-ञालादयो मेदाः क्रमेण भवन्ति, इक्षुविकाराश्च रस-कक्ष्मादयो ६ यथा क्रमेण जायन्ते, मृत्पिण्डस्य वा यथा स्थाश-कोश-कुशूळादयो गोरसस्य च दिध-नवनीतादयो विकारा यथा क्रमेण भवन्ति, यथा वा गर्भे प्रविष्टस्य जीवस्य निपेकः—ओजः-ग्रुक्षपुद्गलाहर-णलक्षणस्तदादयः आदिशब्द।त् कलला-ऽर्बुद-पेशीप्रमृतयः पर्याया भवन्ति, जातस्य वा तस्यैव 'नामादयः' नामकरण-चूडाकरणप्रमृतयः क्रमाद् यथा लोके भवन्ति, तथा पड्विधकल्प-सूत्राणि यथाक्रममाविष्रवाजनादिषद्कविषयाणि क्रमेण भवन्ति ॥ ५१९५ ॥ ५१९६ ॥

## ॥ प्रवाजनादिपकृतं समासम्॥

#### वाचना प्रकृत म्

सूत्रम्---

तैओ नो कप्पंति वाइत्तए, तं जहा—अविणीए, विगईपडिवद्धे, अविओसवियपाहुडे १०॥ तओ कप्पंति वाइत्तए, तं जहा—विणीए, नोविगई-पडिबद्धे, विओसवियपाहुडे ११॥

15

अस्य सम्बन्धमाह—

पंडादी पडिकुद्वा, छन्विह कप्पम्मि मा विदित्तेवं। अविणीयमादितित्तयं, पवादए एस संबंधो ॥ ५१९७॥

20

पण्डकाद्यसम्य एव पड्निधे सचित्तद्रव्यकल्पे प्रतिकुष्टाः नापरे केचित्, एवं निदित्ना 'मा भविनीतादित्रितयं प्रवाचयेद्' इति कृत्वा पस्तुतसूत्रमारभ्यते । एष सम्बन्धः ॥ ५१९७ ॥ ﴿ प्रैकारान्तरेण सम्बन्धमाह—>

> सिक्खावणं च मोत्तं, अविणियमादीण सेसगा द्वाणा । णेगंता पिडिसिद्धा, अयमपरो होइ फप्पो उ ॥ ५१९८ ॥

 $^{25}$ 

ये पूर्वस्त्रे पद् प्रवाजनादयो द्रव्यक्रत्याः प्रतिपादिताः तेषां मध्यादेकां प्रहणशिक्षापणा

१ °जना-मुण्डापना-शिक्षापनोपस्थापना-सम्भोजन-संवासनलक्षणपर्यायपद्ग को०॥ २ सूर्णिकार-विशेषसूर्णिकारो त्वेनं स्त्रम् "अधिणीयसुन्तत्त्न एस संवधो" इसेवं अधिनीत-स्त्रक्षेत्र निर्दिशन्ति ॥ ६ °स्य सूत्रस्य स° को०॥ ध ⁴० एतिष्वहमध्यवर्त्तरणं द्वा० एव मर्पने ॥ ५ °यः सचित्तद्रस्य का०॥

मुत्तवा शेपाणि स्थानानि अविनीताढीनां त्रयाणां नैकान्तेन प्रतिपिद्धानि । प्रहणशिक्षाप्रतिपे-धार्थे तु प्रस्तुतं सूत्रमारम्यते । अयमपरः सम्बन्धस्य 'करुपः' प्रकारो मवति ॥ ५१९८ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयो नो कल्पन्ते 'वाचियतुं' स्त्रं पाठियतुमर्थे वा श्राविय-तुम् । तद्यथा—'अविनीतः' स्त्रा-ऽर्थदातुर्वन्दनादिविनयरहितः । 'विकृतिप्रतिवद्धः' घृता-६ दिरसविशेषगृद्धः, अनुप्धानकारीति भावः । अन्यवगमितम्—अनुप्गान्तं प्रामृतमिव प्रामृतं— नरकपाछकौगिलिकं तीत्रकोधलक्षणं यस्यासो अन्यवगमितप्रामृतः ॥ एतद्विपरीतास्तु त्रयोऽपि कल्पन्ते वाचियतुम् । तद्यथा—विनीतो नोविकृतिप्रतिवद्धो न्यवगमितप्रामृतश्चेति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्मुक्तिविस्तरः—

विगइ अविणीएँ लहुगा, पाहुड गुरुगा य दोस आणादी। सो य इयरे य चत्ता, वितियं अद्भाणमादीसु॥ ५१९९॥

विकृतिमतिबद्धमिनीतं च वाचयतश्चतुर्छेष्ठुकाः । अन्यवगमितमामृतं वाचयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्च दोपाः । सं च 'इतरे च' साधवः परित्यक्ता मवन्ति । तत्र स तावद् विनयमकुर्वन् ज्ञानाचारं विराधयतीति कृत्वा परित्यक्तः, इतरे च तमविनीतं दृष्ट्वा विनयं न कुर्वन्तीति परित्यक्ताः । द्वितीयपदमत्र मवति—अध्वादिषु वर्तमानानां योऽविनीतादिरप्युप-16 महं करोति स वाचनीयः । एपा निर्मुक्तिगाथा ॥५१९९॥ एनामेव माप्यकृद् विष्टुणोति—

> अविणीयमादियाणं, तिण्ह वि भयणा उ अद्विया होति । पदमगमंगे सुत्तं, पदमं वितियं तु चरिमस्मि ॥ ५२०० ॥

अविनीतादीनां त्रयाणामि पदानां अधिका मजना मवति, अष्टमङ्गीत्यर्थः । यथा— अविनीतो विक्वतिमतिवद्धोऽन्यवगमितप्रामृतः १ अविनीतो विक्वतिमतिवद्धो व्यवगमित-20प्रामृतः २ इत्यादि यावदप्टमो मङ्गो विनीतो विक्वत्यमतिवद्धो व्यवगमितप्रामृतश्चेति । अत्र च प्रथमे मङ्गे प्रथमस्त्रं निपतति, 'चरमे' अष्टमे मङ्गे द्वितीयं स्त्रमिति ॥ ५२००॥

अथ त्रयाणामपि वाचने यथाकमं दोपानाह—

इहरा वि ताव थटमति, अविणीतो रुंमितो किम्र मुएण । मा णहो णस्सिहिती, खए व खारावसेओ तु ॥ ५२०१ ॥

25 'इतरथाऽपि' श्रुतमदानमन्तरेणापि तावदिवनीतः 'स्तम्यते' स्तव्यो भवति किं पुनः श्रुनेन लिम्मतः सन् १, महिमानमिति होपः । अतः स्वयं नष्टोऽसो अन्यानपि मा नाव्यविष्यति, क्षते वा क्षारावसेको मा भृदिति कृत्वा नासौ वाचनीयः ॥ ५२०१ ॥ अपि च—

गोजूहस्स पडागा, सर्यं पयातस्स बहुयति वेगं । दोसोदए य समणं, ण होइ न निदाणतुर्छं वा ॥ ५२०२ ॥

इह गोपालको गवामत्रतो मृत्वा यदा पताकां दर्शयति तदा ताः शीव्रतरं गच्छन्तीति श्रुतिः; ततो गोय्थस्य स्वयं प्रयातस्य यथा पताका वेगं वर्धयति तथा दुर्विनीतस्यापि श्रुतप्र-

१ °स्य सोऽन्य° मा॰ मां॰॥ २ 'स च' अविनीतादिर्याच्यमानः 'इनरे मां०॥ ३ °च तस्म° मां॰॥

दानमिषकतरं दुर्विनयं वर्धयति । तथा दोपाणां—रोगाणामुद्ये 'चः' समुचये 'शमनम्' जीपधं न दीयते, यतश्च निदानादुरियतो व्याधिः तत्तुरूयं—तत्सदृशमिप वस्तु रोगवृद्धिभयान दीयते; यहा दोपोदये दीयमानं शमनं न निदानतुरूयं भवति, किन्तु भवत्येव, ततो न दातव्यम्; एवमस्यापि दुर्विनयदोपभरे वर्तमानस्य श्रुतोपधमहितमिति कृत्या न देयम्॥ ५२०२॥

विणयाहीया विज्ञा, देंति फलं इह परे य लोगिम्म । न फलंति विणयहीणा, सस्साणि व तोयहीणाई ॥ ५२०३ ॥

विनयेनाधीता विद्या इह परत्र च लोके फलं ददित, जनपूजनीयता-यशःप्रवादलाभादिक-मेहिकं निःश्रेयसादिकं चाऽऽमुष्मिकं फलं ढोकयन्तीति हृदयम् । विनयहीनास्तु ता अधीता न फलन्ति, सस्यानीव तोयहीनानि—यथा जलमन्तरेण धान्यानि न फलन्तिं ॥ ५२०३॥

अथ विकृतिप्रतिवद्धमाह—

10

रसलोछताइ कोई, विगतिं ण मुयति दढो वि देहेणं। अन्भंगेण च सगडं, न चलइ कोई विणा तीए।। ५२०४।।

रसलोलुपतया कश्चिद् देहेन हढोऽपि विकृतिं न मुञ्जति स वाचियतुमयोग्यः । कश्चित् पुनरभ्यङ्गेन विना यथा शकटं न चलति तथा 'तया' विकृत्या विना निर्वोहुं न बक्रोति तस्य गुरूणामनुज्ञया विधिना गृहतो वाचना दातव्येति ॥ ५२०४ ॥ किञ्च— 16

उस्सग्गं एगस्स वि, ओगाहिमगस्स कारणा क्रणति । गिण्हति च पडिग्गहए, विगतिं वर मे विसर्जिता ॥ ५२०५ ॥

योगं वहमानः कश्चिदेकस्याप्यवगाहिमस्य कारणाद् र विकृत्यनुज्ञापनाविषयं अकायोत्सर्गं करोति । प्रतिप्रहे वा विकृतिं गृहाति, वरममुनाऽप्युपायेन मे विकृतिं विसर्जयितारः ॥ ५२०५ ॥ एवं मायां कुर्वतः किं भवति १ इत्याह—

अतवो न होति जोगो, ण य फलए इच्छियं फलं विजा। अवि फलति विउलमगुणं, साहणहीणा जहा विजा।। ५२०६॥

'अत्रपाः' तपसा विद्यानः 'योगः' श्रुतस्योद्देशनादिन्यापारो न भवति । न च तपसा विना गृह्यमाणा 'विद्या' श्रुतज्ञानरूपा 'ईप्सितं' मनोऽभिभेतं फरुं फरुति, 'अपि' इति अभ्युचये, प्रस्युत विपुरुम् 'अगुणम्' अनर्थं फरुति । यथा साधनहीना विद्या, यस्याः प्रज्ञितिपमृतिकाया 25 विद्याया उपवासादिको यः साधनोपनारः सा तमन्तरेण गृह्यमाणेति भावः ॥ ५२०६ ॥

अथान्यवशमितप्राभृतं न्याचष्टे-

अप्पे वि पारमाणि, अवराधे वयति सामियं तं च । बहुसो उदीरयंतो, अविओसियपाहुडो स खछ ॥ ५२०७॥

'अरुपेऽपि' परुपभाषणादावपराधे ''पारमाणिं'' परमं कोघसमुद्धातं यो वजित, 'तच' ३० अपराधजातं क्षामितमपि यो बहुञ उदीरयति स खल्वव्यवगमितप्रामृत उच्यते ॥ ५२०७ ॥

१°न्ति, एवं विद्या अपि विनयमन्तरेण निष्फला मन्तव्येति॥ ५२०३॥ पां०॥ २ ॳ ▷ एतन्मध्यगतः पाठः वां० एव वर्षते॥

अस्य वाचने दोपानाह-

दुविधी उ परिचाओ, इह चोदण कलह देवयच्छलणा । परलोगम्मि य अफलं, खित्तम्मि व कमरे वीनं ॥ ५२०८ ॥

दुर्तिनीतादेरपात्रस्य वाचनाढाने 'द्विविधः परित्यागः' इह-परलोकमेदाद् भवति । तत्रेह-हलोकपरित्यागो नाम—स यदि सारणादिना प्रेयंते नदा कल्हं करोति, अपात्रवाचनेन च प्रमचं प्रान्तदेवता छल्येत् । परलोके तु परित्यागः—तस्य श्रुतपदानं 'अफलं' ग्रुगति-चोधिलामादिकं पारित्रकं फलं न प्रापयति, ऊपर इव क्षेत्रे वीजमुतं यथा निष्फलं भवति ॥ ५२०८ ॥

"सो य इयरे य चता" (गा० ५१९९) इति पदं व्यान्याति—

वाइजंति अपत्ता, हणुदाणि वयं पि एरिमा होमी । इय एस परिचातो, इह-परलोगेऽणवत्था य ॥ ५२०९ ॥

इय एस परिचातों, इह-परलागेऽणवत्था य ॥ ५२०९ ॥ स तावद् ज्ञानाचारिवराधकतया संसारं परिश्रमतीति परित्यक्तः । इतरेऽपि साधवत्तान् वाच्यमानान् दृष्ट्वा चिन्तयन्ति—अहो । अपात्राण्यपि यदि वाच्यन्ते ''हणुदाणि'' चि तर्तः साम्प्रतं वयमपीद्या मवामः; ''इय'' एवं तेपामि दुर्विनयादो प्रवर्तमानानामिह-परलोकयोः परित्यागः कृतो मवति । अनवस्था चैवं भवति, न कोऽपि विनयादिकं करोतीत्यर्थः॥ ५२०९ ॥

15 अथ 'द्वितीयपटमध्वादिषु भवति' (गा॰ ५१९९) इति यहुक्तं तद् व्याच्छे—

अद्धाण-ओमादि उत्रग्गहम्मि, वाए अपत्तं पि तु बहुमाणं ।

ष्ठिळ सोणिमि व संथरे वी, अण्णासतीए वि तु तं पि वाए ॥ ५२१० ॥ अध्वित वा अवसेदियं वा आदिश्वन्दाद् रानिष्ट्रणिदिपु वा भक्त-पानिदिना गच्छस्योपप्रहे वर्तमानम् 'अपात्रमिप' दुर्विनीतादिकं छिन्यसम्पन्नं बाचयेत् । अथवा किमप्यपूर्वं श्चतं तस्या- 20 ऽऽचार्यस्य समित्त, पात्रमृत् श्च विष्यो न प्राप्यते, तचान्यत्रासङ्काम्यमाणं व्यवच्छियते, ततः सम्तरणेऽपि अपात्रं वाचयेत् । यद्वा नाम्ति तस्यान्यः कोऽपि विष्यस्ततोऽन्यस्यामावे 'मा स्त्रार्थी त्रिसंरताम्' इति कृत्वा 'तमिष' अपात्रमृतं वाचयेत् ॥ ५२१० ॥

॥ वाचनाप्रकृतं समाप्तम् ॥

संज्ञा प्य प्रकृत म्

25 सूत्रम्--

03

तओ दुस्सन्नप्पा पन्नत्ता, तं जहा—दुष्टे मृदे बुग्गा-

अस मम्बन्धगाह-

सम्मत्ते वि अनोग्गा, किष्ठ दिक्खण-यायणामु दुहादी । दुस्सचप्पारंभो, मा मोह परिस्समो होजा ॥ ५२११ ॥

६ °तत इदानीं चय कां ।। २ °माणे घि य संध तामा ।।

दुष्टादयस्वयैः सम्यक्तवग्रहणेऽप्ययोग्याः किं पुनर्दिक्षण-वाचनयोः ?, अतस्तेषां प्रज्ञापने 'मोधः' निष्फलः प्रज्ञापकस्य परिश्रमो मा भूदिति दुःसंज्ञाप्यसूत्रमारभ्यते ॥ ५२११ ॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—त्रयः दुःखेन—क्रच्छ्रेण संज्ञाप्यन्ते—प्रतिवोध्यन्त इति दुःसंज्ञाप्याः प्रज्ञताः । तद्यथा—'दुष्टः' तत्त्वं प्रज्ञापकं वा प्रति द्वेपवान् , स चापज्ञाप-नीयः, द्वेपेणोपदेशाप्रतिपत्तेः । एवं 'भूढः' गुण-दोपानभिज्ञः । 'व्युद्गाहितो नाम' कुप्रज्ञापकः इदिश्वतिविपरीताववोधः । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यविस्तरः—

दुस्सन्नप्पो तिविहो, दुद्वाती दुहों विणतो पुर्वि । मूदस्स य निक्लेवो, अद्वविहो होइ कायन्त्रो ॥ ५२१२ ॥

दुःसंज्ञाप्यो दुष्टादिमेदात् त्रिविधः । तत्र दुष्टः 'पूर्वे' पाराश्चिकसूत्रे यथा वर्णितः तथा-ऽत्रापि मन्तव्यः । मूढस्य पुनरष्टविधो निक्षेपो वक्ष्यमाणनीत्या कर्तव्यो भवति ॥ ५२१२ ॥ 10 तत्र पदत्रयनिष्पन्नामष्टभङ्की तावदाह—

> दुट्ठे मूढे चुग्गाहिए य भयणा उ अद्विया होइ । पढमगभंगे सुत्तं, पढमं विइयं तु चरिमम्मि ॥ ५२१३ ॥

दुष्टो मूढो व्युद्गाहित इति त्रिभिः पदैरिष्टका मजना भवति, अष्टी भङ्गा इत्यर्थः । अत्र च प्रथमे भङ्गे प्रथमं सूत्रं निवतति, 'चरमे' अष्टमे भङ्गे 'अटुष्टोऽमूढोऽव्युद्गाहितः' इत्येवं-15 रुक्षणे 'द्वितीयं' वक्ष्यमाण सूत्रमिति ॥ ५२१३ ॥ अथ मूढस्याष्ट्या निक्षेपमाह—

दन्व दिसि खेत्र काले, गणणा सारिक्ख अभिभवे वेदे । बुग्गाहणमन्नाणे, कसाय मत्ते य मूहपदा ॥ ५२१४ ॥

द्रव्यमूढो दिग्मूढः क्षेत्रमूढः कालमूढो गणनामूढः सोहश्यमूढोऽभिमवम्हो वेदमूढधेत्यष्टधा मूढः । तथा "गुगाहण" ति न्युद्राहणामूढो न्युद्राहित इति चैकोऽर्धः, स च वक्ष्यमाणद्वीप- 20 जातवणिक्सुतादिवत् । "अन्नाणि" ति ननः कुत्सार्थत्वाद् 'अन्नानं' मिध्यान्नानग्, तच भारत-रामायणादिकुशास्त्रश्चतिसमुत्थम्, तेन यो मूढः सोऽपि न्युद्राहितो गण्यते । 'कपाय-मूढः' तीन्नकपायवान्, स च कपायदुष्टे सर्पपनालादिहृष्टान्तसिद्धेऽन्तर्भवति । 'मचो नाग' यक्षावेशेन मोहोदयेन वा उन्मचीमूतः, स च अभिमवमूढ-वेदम्हावाववतरतीति । एतानि मूढपदानि भवन्तीति द्वारगाधासङ्केषार्थः ॥ ५२१४ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति— 25

भूमादी वाहिरतों, अंतो धत्त्रगादिणा दन्वे । जो दन्वं व ण जाणति, घडिगावोद्दों न्व दिई पि ॥ ५२१५ ॥

इह यो बाह्यनाभ्यन्तरेण वा द्रव्येण मोहमुपगतः स द्रव्यमूढ उच्यते । तत्र वाधतो भूमादिनाऽऽकुलितो यो मुह्यति, 'अन्तः' अभ्यन्तरे च धत्रकेण मदनकोद्रवोदनेन वा भुक्तेन यो मुह्यति । अथवा यः पूर्वदृष्टं द्रव्यं कालान्तरे दृष्टमपि न जानीते स द्रव्यमूढः । 30

षटिकावोद्रवत्-

र थः प्रस्तुतस्त्रोपात्ताः सम्य कां ॥ २ एतवनन्तरं का पुग्रके प्रन्थाप्रम्—२००० इति वर्तते ॥ ३ क्हीमाद्द मो ॥ ४ क्हो च दिहुंतो तामा ॥

प्रास्त वाणियस्य ण्वानियस्य मना पंडरंगण समं संपछना। पंडरंगण मणानि—अणिख्वयण् हियण् केरिमी रनी १, विविक्तिव्यस्मरमा हि कामः, तो नस्मामा। भा य अयसी
होहिति' ति अणाहमहयं छोहुं पर्छावित्ता नद्वाणि गंगातहं गयाइं । सो विजितो अवया
आगओं वरं तद्दं णितिना ताणि य अद्वियाणि रोविडमाहनो । मनामिणेहाणुरागेणं 'एयाणि छञ्चीणि से गंगं नेमि' ति ताणि अणाहमहयऽद्वियाणि यहियःण् छोदुं गंगं गतो । तीण् मनाण्य दिद्दो, न य मनाणित । ताण् पुच्छिजो—को तुमं १। नेण अववायं—पविनयस्म घरं दद्दं, मना य से दद्दाः नतो मण् मनाणुगगेणं 'नाणि अद्वियाणि गंगं नेमि' ति आगनो, 'गंगाण् छदेहिं सुगीनं ताहिनि' एवं पि ता से सेयं करेमि । तीसे अणुकंग नाया। नीण् भणियं—अहं सा नव मना। न पित्तियनि। एयाणि अद्वियाणि विं अलिक-10याणि १। बहुविहं मन्नमाणो जाहे न पनियनि ताहे नीण् जं पुर्वं क्रीलियं वंतियं सुनं एव-मादि नवं सानिवाणं संवादियं ताहे पितिन्वों। एस द्वस्ते। ॥ ॥ ५२१५॥

अय दिरमृह-क्षेत्रमृह-कालमृहानाह---

दिसिमृद्दा पृष्ट्याऽवर, मणाति रेप्नेच तु खेचबचानं । दिव-गतिविवचासो, काले पिंडार्गदर्द्दनो ॥ ५२१६ ॥

15 दिग्मृढो नाम—विषरीता दिशं मन्यते, यथा—यूर्वामपरामिति । क्षेत्रमृढः—क्षेत्रं न जानाति, क्षेत्रस्य वा विषयोसं क्रेगेति, विरागितमवबुख्यते इत्यर्थः, गत्री वा परमेतारक्षमास्मीयं मन्यते, एष क्षेत्रमृढः । काल्यमुढो दिवमं गत्रिं मन्यते । अत्र पिण्डार्द्दशन्तः—

एगो पिंडारगा उच्मानिगामुनो अञ्मदह्ल माह्मद्धि-दुद्धं निनर्ह णाउं दिवसनो मुन्तो । तस्रो उद्विशो निहाचमहिनो नौण्हं मण्णमाणो दिवा स्वव महिसीस्रो घरेमु छोडून टहमानि-20गावरं पहिनो । 'किमेयं <sup>2'</sup> नि जणकळकछो नानो तस्रो विचक्तांमुको नि । एवं दिय-राह-विवचानं क्रणंनो काळमहो कणगढ़ ॥ ॥ ५२१६ ॥

गगनानृहं साह्य्यमृहं चाह—

25

उणात्रिय मर्चनो, उड्डारुटी व गणणनी मृदी । सारिक्च थाणु प्रिनो, इट्टीवर्मगामदिइनो ॥ ५२१७॥

यो गणयन् उत्तमविकं वा मन्यते म उष्ट्रास्ट इव गणनामृदो भण्यते ।

जहा—एनो टहपाले उद्दीत्री एनवीनं रहनद । अन्नग टहीए आनदो गणिती इत्य आरुदो नं न गणेद, सेमा वीम गणेद । पुगो नि गणेद बानं । 'नित्य मे एनो उद्दे।' नि अपने गुच्छद । तेर्दि मणितो—नत्यासदो सि एस ते इनवीएदमो ॥

माहद्यम्हा यथा स्थाणुं पुरुषं मन्यते । अत्र च ज्ञुहुस्त्रिनी-महत्तर-मेनापनी तयोः 20सङ्घामण दृशाननः—

एगा गामी चोरखेणाव्हणा चोरेहिं ममं आगंतुम न्त्रीए हतो । तस्य य गामे जो महत्तरे

१ °िणयस्य मञा पंढरंगेण समं संपद्धगा। अन्नया सो वाियो प्रदर्शे। पंढरंगेणं भण्णति—अणिव्युयपिंहं केरिसी हो॰ ॥

सो तत्थ चोरसेणावइस्स सिरसो । तञो संगामे उविहिए चोरसेणावई मारितो, गामिछएहिं 'महयरों' ित मण्णमाणेहिं वहो । चोरेहि य गाममहयरो 'सेणावइ' ित काउं पिछ नीओ । सो भणति—नाहं सेणाहिवो । चोरा, भणंति—एस रणिसाइओ ित, पलवइ । अन्नया सो नासिउं सगामं गतो । ते भणंति—को सि तुमं १ पेतो पिसाओ वा तेण पिलक्षवेण आगओ १। तओ सामिन्नाणे कहिए पच्छा संगहिओ। उभओ वि सयणा सारिक्लमूदा,॥५२१७॥ ह

व्यक्षिभवपृद्याह—

अभिभूतो सम्ग्रुज्झति, सत्थ-ऽग्गी-वादि-सावयादीहिं। अब्भ्रुदय अणंगरती, वेदम्मि तु रायदिक्वंतो, ॥ ५२१८॥

सद्वामादो सज्जादिना शक्षेण, पदीपनके वा अभिना, वादकाले वा वादिना, अर्ण्ये वा धापद-स्तेनादिभिश्चाभिभूतो यः सम्मुद्धति सोऽभिभवमूदः । वेदमूदस्तु स उच्यते यः १० 'अभ्युदयेन' अतीववेदोदयेन 'अनज्जरतिम्' अनज्जकीडां करोति । राजदृष्टान्तश्चात्र भवति—

जहा आणंदपुरं नगरं । जितारी राया । वीसत्था भारिया । तस्स पुत्तो अणंगो नाम बाक्ने अच्छिरोगेण गहितो निचं रुयंतो अच्छित । अन्नया जणणीते णगिणियाए अहाभावेण जाणु-ऊरुअंतरे छोढुं उवगूहितो । दो वि तेसिं गुज्झा परोप्परं समप्फिडिता, तहेव तुण्हिको िठतो । रुद्रोवाया रुवंतं पुणो पुणो तहेव करेति । सो वि द्वायित रुयंतो । पवश्वमाणो तत्येव 15 विद्वो । मातुए वि अणुप्पियं । पिता से मतो । सो रज्जे ठितो तहावि तं मायरं परिश्वंजित । सिन्दादीहिं बुच्चमाणो वि णो ठितो ॥ ॥ ५२१८ ॥

पूर्वोक्तं वक्ष्यमाणं चार्थं सङ्ग्हीतुमिमां गाथामाह-

राया य खंतियाए, विण महिलाए कुला कुईविम्मि । दीवे य पंचसेले, अंधलग सुवण्णकारे य ॥ ५२१९ ॥

20

50

'राजा' अनन्तरोक्तः खन्तिकायामनुरक्तो वेदमूदः । 'विणिग्' घटिकाबोद्राख्यः समिह्-लायां रक्तः समहेलामनुपलक्षयन् द्रव्यमूदः । 'कुटुम्बिनः' सेनापतेर्महत्तरस्य च कुलानि, साद-स्यमूदे उदाहरणम् ॥

"दीवे" ति द्वीपजातः पुरुषः । "पंचसेले" ति पञ्चशैलवास्तव्याभिरप्सरोभिर्व्युद्वाहितः सुवर्णकारः । "अंधलग" ति धूर्तव्युद्वाहिता अन्धाः । "सुवलगारे" ति सुवर्णकारव्युद्वाहितः 25 पुरुषः । पते चत्वारोऽपि वस्थमाणलक्षणा व्युद्वाहणामूढा मन्तव्याः । एप सङ्गह्णाधासमा- सार्थः ॥ ५२१९ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

नार्लस्स अच्छिरोगे, सागारिय देवि संफ्रसे तुसिणी। उभय चियत्तऽभिसेगे, ण ठाति बुत्तो वि मंतीहिं॥ ५२२०॥ छीदूणऽणाहमडयं, झामितु घरं पतिन्मि उ पउत्थे। धुत्त हरणुज्झ पति अद्वि गंग कहिते य सद्हणा॥ ५२२१॥ सेणावतिस्स सरिसो, विणतो गामिछतो णिओ पिछं।

र कत्त अ तामा ।। २ छोढुं अणा तामा ।।

णाई ति रणिपसाई, घरे वि दह्री ति णेच्छंति ॥ ५२२२ ॥ ईदं गाधात्रयं गतार्थम् । नवरम्—''उमय वियत्तऽमिसेगे'' ति 'उमयोरिप' देवी-कुमारयोः प्रीतिकरं तद् विषयसेवनम् । राज्यामिषेकेऽपि सञ्जाते तामसी न सुञ्चति ॥ ५२२० ॥

हितीयगाथायाम्- "बुत्त हरणुज्झ" ति घृतैन तस्या वणिग्मायीया अपहरणम् । तस्या

ध्यपि पतिमुज्जित्वा गङ्गातटे गमनम् ॥ ५२२१ ॥

तृतीयगाथायाम्—"नाइं ति" इत्यादि, महत्तरेण 'नाइं सेनापितः' इत्युक्ते चौराश्चिन्त-यन्ति—एप रणपिशाचकी तेनैवं वक्ति । गृहेऽपि गतं तं महत्तरं ते प्रामेयकाः 'दग्यः' इति इत्या नेच्छन्ति सङ्ग्रहीतुम् ॥ ५२२२ ॥

त्र्यास्यातो मृदः । सम्पति त्रुद्धाहितं त्र्याचिम्यासुद्धांपज्ञातदृष्टान्त्रमाह—

पोतविवत्ती आवण्णसत्त फलएण गाहिया दीवं ।

मुत्रज्ञम्म बह्वि भोगा, बुग्गाहण णात्रत्रणियाऽऽया ॥ ५२२३ ॥

एगो विणतो । तस्स मला अईव इद्वा । सो वाणिकंण गंतुकामो तं आपुच्छित । तीए मिणयं—अई पि आगच्छामि । तेण सा नीता । सा गुविणी । समुद्दमञ्ते विणहं नाणवर्ष । सा फर्ट्या विलगा अंतरदीवे पत्ता । तत्थेव पस्ता टार्ग्य । सो विणयो समुद्दे मस्रो । सा १६ मिहिला तिम चेव टार्प् संपल्या । ताए सो बुग्गाहितो—वह माणुसं पिच्छिजासि तो नासेजासि, ते माणुमक्षवेण रक्समा । अन्नया दुन्वायहयपोएण वाणिया आगया । ते द्दुं सो नासेइ । तेहिं नायं बुग्गाहिस्रो केणावि । कह वि अर्छाणो पुच्छिस्रो सन्नं कहेइ । तेहिं बहुसो पन्नविश्रो—एयं महापावं, परिचयहि । तहा वि नो परिचयति ॥

अधाक्षरार्थः—'पोतः' प्रवहणं तस्य विपत्तिः । आपन्नसत्त्वा च सा फलकेन द्वीपं प्राहिता । 20 गुतस्य जन्म वृद्धिश्चामवैत्, मोगांश्च तेन सह मोक्तुमारच्या । खुद्घाहणकं च कृतम् । नीव-णिनश्च चिरादायाताः । एवंविया खुद्घाहिताः प्रज्ञापनाया अयोग्याः ॥ ५२२३ ॥

तथा चाह—

पुर्वित द्वरगाहिया, केई, णरा पंडियमाणिणो । णिच्छंति कारणं किंची, दीवनाते नहा नरे ॥ ५२२४ ॥

23 पूर्वे त्युद्धाहिताः केचिद् नराः पण्डितमानिनो नेच्छन्ति कारणं किञ्चित् स्रोतिसिति डोपः, द्वीपनातो यथा नरः ॥ ५.२२४ ॥ अय पञ्चगृछदृष्टान्तमाह—

र्चपा अर्णगसेणो, पंचऽच्छर येर णयण दुम वलए । विद्यास णयण सावग, इंगिणिमरण य उववाती ॥ ५२२५ ॥

चम्पायामनङ्गसेनः सुवर्णकारः, कुमारनर्न्शति तस्य नामान्तरम् । तस्य च पञ्चश्रील-३० द्वीपवास्त्रच्याभ्यामप्सरोभ्यां त्युद्घाहितस्य स्वविरेण तत्र नयनम् । 'हमश्च' वटबृक्षोऽपान्तराले

१ इदं गाथात्रयं चूर्णिइयेऽप्यगृहीनन्वाद्न्यकर्त्वकृषिय छक्ष्यते । गतार्थं चैतत् । नवरम् गा॰ ॥ २ °चताम् । मो॰ गां॰ ॥ ३ 'ताः, तैः प्रद्वापितोऽपि न परित्यक्तवान् । एवं॰ हो॰ ॥ ४ °श्चरीछ॰ हे॰ ॥

दृष्टः तत्राऽऽरोहणम् । स्विविरस्य 'वरुये' आवर्ते गत्ता मरगम् । 'विह्पास' ति 'विह्गाः' भारण्डनामानः पक्षिणस्तेषां दर्शनम् । तैः पश्चिशैलद्वीपे नयनम् । हास-प्रहासाभ्यां भ्य इहानीतस्य श्रावकेण च बहुतरं प्रज्ञाप्यमानस्य तस्येक्षिनीमरणप्रतिपत्तिः । ततः पञ्चशैलद्वीपे उपपात इत्यक्षरार्थः । कथानकं तु (ग्रन्थाग्रम्—२०००। सर्वग्रन्थाग्रम्—२५८२५) स्रुप्ततितं बहुविस्तरं चेति कृत्वा न लिख्यते ॥ ५२२५॥ अन्धदृष्टान्तमाह—

अंधलगभत्त पत्थिव, किमिच्छ सेजऽण्ण धुत्त वंचणता। अंधलभत्तो देसो, पव्वयसंघाडणा हरणा॥ ५२२६॥

अन्धभक्तः कश्चित् पार्थिवः । स किमीप्सितं शय्या-ऽन्नादिदानं ददाति । धूर्तेन च तेपां वश्चना । कथम् १ इत्याह—'अन्धरुभक्तोऽमुको देशः समित तत्र युष्मान् नयामः' इत्युक्तवा पर्वते सङ्घाटना कृता, परस्परं रुगयित्वा तत्रै आमिता इत्यर्थः । ततः 'हरणं' तदीयं द्रव्यं 10 हत्वा गत इत्यक्षरार्थः । भावार्थः पुनरयम्—

अंधपुरं नगरं । तत्य अणंधो राया । सो य अंधभत्तो । तेण समं काउं अंधल्याणं अग्गाहारो दिन्नो । तत्य खाण-पाणाइए सुपरिग्गिहया सुस्तूसिज्ञंता अच्छंति । तेसिं सुवहुं दवं अत्य । अन्नया य एनेण धुत्तेण दिद्वा । तओ 'एए मुसामि' ति मिच्छोवयारेणं ते अतीव उवंचरित । अन्नया तेण अंधल्या भणिया—अग्हे अंधल्गदासा, जत्य अग्हे वसामो 18 सो सबो वि देसो अंधल्गमत्तो, राया य तत्थ अंधलाणं अम्मापियरं, तुव्मे एत्य दुहिया, जइ इच्छह तो तत्थ णेमो। तेहिं इच्छियं । तओ रातो नीणेत्ता नाहदूरेण भणिया—इहऽिय चोरा, जइ मे किंचि अंतद्धणं अत्य तो अप्पेह । तेहि चीसंभेण अप्पियं । तओ तेण ते पुरिष्ठं मिगाल्लस लाइता अन्नोन्नलगा महंतं सिलं छिन्नटंकं डोंगरसमं मामिया भणिया य—पत्थरे गेण्हह, जो मे अल्लियइ तं पहणेज्ञाह, जइ मे कोइ भणेज्ञा—'मुसिया केण वि 20 अंधा डोंगरं भामिया' जाणह ते चोरे, तओ पहणिज्ञाह । एवं भणिता पलाणो । ते य गोवालमाईहिं दिद्वा, भणंति य—मुद्वा वरागा डोंगरं भामिया धुत्तेणं । तओ 'एते ते चोर' ति काउं पत्थरे खिवंति ढोयं च न देति ॥ ५२२६ ॥ सुवर्णकार ह्यान्तमाह—

लोमेण मोरगाणं, भचग ! छेजेज मा हु ते कचा । छादेमि णं तंवेणं, जति पत्तियसे ण लोगस्स ॥ ५२२७ ॥

कश्चिद् वोद्रः सुवर्णकारेण भणितः, यथा—'भच्चक ।' भागिनेय ! ''मोरगाणं'' ति कुण्ड-लानां लोभेन मा 'ते' तव कर्णो छिद्येताम्, अतो यदि लोकस्य न प्रत्ययसे ० तेतः ''ण''मिति एतत् कुण्डलयुगलं ⊳ ताब्रेण छादयाम्यहमित्यक्षरार्धः । भावार्थस्वयम्—

एगस्स नोहर्स जन्मसुवण्णघडियाणि कुंडलाणि कण्णेसु सुवण्णकारेण दिद्वाणि। तस्रो तेण भण्णइ—भागिणेज्ञ! अहं तव एते एव करेमि जहा एगाणियस्स पंथे वचमाणस्स न ३० कोइ हरह, अजहा ते सुवण्णलोभेण चोरेहि कण्णा छेज्जेस्संति। तेण भणियं—एवं होउ

१-२ °अशील° हे॰ ॥ ३ °त्र ते सर्वेऽप्यन्धाः स्राप्ति वा॰ ॥ ४ ॰ पत्रस्तगंत. पाठ॰ का॰ एव वर्तते ॥

v

30

ति । कुछाएण ते कुंडले वेतुं स्रके सुवन्नरीरियामया कार्ड दिण्या, यणिसो स—त्रणो मिणिहिंद्द—कुछाएण सुद्धो वरास्रो, न य ते पितिस्थित्वं । 'एवें पिडविस्तिता निग्यमो । सोयो को पासइ सो सो मणद्द—सुंदरा रीरिया । सो मणइ—सोविनया एए, द्वन्में विसेत्तं न याणह् ॥ ५२२७ ॥ किञ्च—

को इत्यं भृतत्यो, तमहं जाणे कलायमामो य ।

बुनगहितों न जाणति, हितपहिं हितं पि मण्णंतो ॥ ५२२८ ॥

योऽत्र कोऽपि 'मृतार्थः' परमार्थः तमहं जाने कछादमामक्त्र्य जानाति । एवमचौ तेन सुरुणेकारेण खुद्धाहितो हितः पुरुषः हित्तमपि मण्यमानो न जानाति । ईद्दशा खुद्धाहपान्दा मन्द्रव्याः । बज्ञानम्हादयन्दु सुरामताद् माप्यकृता न व्याख्याताः, श्रत एवालामिर्द्वारमा-

10 स्तयानेव च्याल्याचा इति ॥ ५२२८ ॥

जयेषां मध्ये के मृहाः ! के वा खुह्महिताः ! इति दर्शयत्राह—

रायकुमारो बणितो, यते मृद्धा कुला य ते दो वि । इन्साहिया य दीवे, सेलंघल-भव्य सेव १। ५२२९ ॥

यो राजकुनारो मातुर्गतिनेवकः, यश्च विगिन् घटिकाबोद्राल्यः, ये च 'ते' चेनापति-मह-क्रष्टरस्टके द्वे अपि कुळे, एते सूद्य मन्तव्याः 1 यन्तु द्वीपजादः, यश्च पञ्चवेलस्वर्गकारः, ये चान्यः, यश्च 'मचकः' सुद्रमेकारमणिनेयः, स्वल्लाणलाद् ये च मारतादिकुदासञ्चति-माविता अद्यानमृद्यः, एते स्वद्वाहिता नन्तव्याः ॥ १२२९ ॥

क्येंगां मध्ये के मनाजिदतुं योग्याः ? के वा न ? इत्याह—

मोत्त वेदस्हं, अपिडिसिटा ठ सेसका स्हा ।

खुगाहिता य दुद्दा, पहिसिद्धा कारणं मोर्चे ३। ५२३० ३।

चैदम्दं सुचना ये 'होनाः' ह्व्य-क्षेत्रंम्हान्यचेऽप्रतिषिद्धाः, प्रतानियतं सन्यन्त ह्त्यर्थः । ये हा न्युद्धाहिनाः 'द्वष्टश्च' क्ष्यायदुट्धदयचे कारणं सुचना अतिषिद्धाः, कारणे सु क्रम्पतः इति मानः ॥ ५२२० ॥ किनर्थमेते प्रतिषिद्धाः ? इत्याह—

वं तेहिं अभिनाहियं, आपरणंताए तं न ग्रुंचंति ।

क्ष सम्मर्च नि य लेगाति, तेर्सि क्रचो चित्तगुगा १। ५२३१ ॥ यत् <sup>र</sup>तैः' स्ट्राहिनादिनिः क्रिमिर शालगादिन्छीनन् सम्यहा सारतादिकं निष्यास्त्रवर् 'क्रोमिग्रहीद्वर्' साम्हिन्हपेनोगदेस्त्रण खीक्षतं स्वृ नामरणानं म सम्रति । सर एवेतेषां

सन्यक्तमी न रुपति, क्रुतबारित्रगुष्यः १ इति ॥ ५२३१ ॥ क्रुयं भुक्तमीयां सन्यक्तमति च रुपति १ दसाह—

> सोय-सुय-घोररमप्रह-दारमरण-पेयकिसमङ्ख्सु । सनोसु देवप्यप-चिरजीवण-दाणदिद्वेसु ॥ ५२३२ ॥

१ त्रकाल-गणना-साहस्यमूहा° शं॰ ॥ २ स्वकाति कामः ॥ ३ श्वामर्यान्ततयाँ मरणस्माननं यावद् न सु° शं॰ ॥

इन्नेषमाइलोइयक्रस्सइनुग्गाहणाकृहियक्षया ॥ सुरुपवि दाइजंतं, गिण्हंति न कारणं केई॥ ५२३३॥

इह मारतादी शोच-युत-घोररणमुल-दारभरण-प्रेतकृत्यमयेषु देवपूजन-चिरजीवन-दाप-होषु च स्वर्गेषु थे माविता भवन्ति, यथा—शोचविधानात् पुत्रोत्पादनाद् घोरसम्हित्तिः-भवेशाद् मर्भपनीपोपणात् पिण्डपदानादिपेत्यकर्मविधानाद् वैश्वानरादिदेवपूजनात् चन्द्रसहस्त-ठ दिसपिचरकारुजीवनाद् धेनु धरिज्यादिदानात् स्वर्गा अवाप्यन्ते ॥ ५२६२ ॥

इसेनमादिलोकिककुश्चितिच्युद्राहणाकुथितकर्णाः सन्तस्तस्याः कुश्चितरवटन्त्यां त्कुटमित्र दर्श्यमानं 'कारणम्' उपपत्ति 'केचिद्' गुरुकर्माणो न प्रतिपद्यन्ते अतस्ते दुःसंज्ञाप्या गन्तन्याः ॥ अंश्चर् गा

स्वम्--

है

Tò

# तओ सुसण्णप्पा पन्नत्ता, तं जहा—अदुट्टे अमूहे अवुग्गाहिए १३॥

त्रयः 'सुसंज्ञाप्याः' सुलप्रज्ञापनीयाः प्रज्ञताः । तद्यथा—अदुष्टोऽन्दृढोऽन्युद्राहितंश्चेति ॥ आह—पूर्वसूत्रेणेवार्थापत्त्या इदमवसीयते—यदेतद्विपरीता अदुष्टादयः सुसंज्ञाप्याः ततः किमर्थमिदमारव्यम् ! उच्यते—

कामं विषक्लसिद्धी, अत्थावत्तीइ होतऽवृत्ता वि । तह वि विवक्लो वृत्तति, कालियसुयधम्मता एसा ॥ ५२३४ ॥

'कामम्' अनुमतिमदम्—विपक्षस्य—प्रतिपक्षार्थस्य सिद्धिरनुक्ताऽप्यर्थापत्त्या भवति तथापि विपक्षः साक्षादुच्यते । कुतः ? इत्याह—कालिकश्चतस्य 'धर्मता' स्वभावः घेली एपा— यदर्थापिकक्योऽप्यर्थः साक्षादिभवीयते ॥ ५२३४ ॥ तथा च तल्लक्षणान्येव दर्शयति— 20

ववहार णऽत्थवत्ती, अणिपएण य चउत्थभासाए।
मृढणय अगमितेण य, कालेण य कालियं नेयं।। ५२३५।।

"ववहारे"ति नेगम-सद्यह-व्यवहाराख्यास्यो व्यवहारनय उच्यते, ऋजुस्त्राधास्तु चस्तारो निश्चयनयः । तत्र 'व्यवहारेण' व्यवहारनयमतेन कालिकश्चते प्रायः स्त्रार्धनिवन्धो भवति, "अहिगारो तीहि ओसन्नं" ति' (आव० निर्यु० गा० ७६०) यचनात् । "नऽस्यवती"ति क्ष्र अर्थापत्तिः कालिकश्चते न व्यवह्वयते किन्तु तया रुव्धोऽप्यर्थः प्रपश्चितज्ञविनेयजनानुमहाय साक्षादेवाभिषीयते, यथा उत्तराष्ट्रययनेषु प्रथमाध्ययने "आणानिहेसकरे" (गा० २) इत्यादिना विनीतस्वरूपमभिधायार्थापत्तिरुव्धमप्यविनीतस्वरूपम् "आणाअनिहेसकरे" (गा० २) इत्यादिना भूयः साक्षादिमहितमिति । "अणप्पिण्ण य" ति 'अन्तिनं विषय-विभागस्यान्पेणं तेन कालिकश्चतं रचितम्, विशेषाभिधानरिहनमित्यर्थः, यथा—"जे भिनस् उ० हत्यकम्मं करेइ से आवज्ञह नासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाह्यं" (निर्दाय उ० १ स्० १);

१ ति मूलावस्यकय्च° कां॰॥

अत्र च यसिन्नतसरे यथा इस्तकर्म सेनमानस्य मासगुरुकं मनति स निरोपः स्त्रे साझानोकः परमर्थोदनगन्तन्यः, एनमन्यत्रापि द्रष्टक्यम् । "चडत्यमासाए" ति इह सत्या-मृषा-मिश्रा-ऽस-स्यामृषामेदात् चतन्नो भाषाः । तत्र परेण सह निर्मातेपत्तौ सत्यां वस्तुनः साधकत्नेन नाधकत्नेन वा प्रमाणान्तरेरवाधिता या भाषा भाष्यते सा सत्या, सेन प्रमाणेन्नाधिता मृषा, सेन नाष्ट्रय-क्ष्माना-ऽन्नाध्यमानस्य मिश्रा । या तु वस्तुमाधकत्नाद्यनिवक्षया न्यनहारपतिता स्वरूपमात्रामि-धित्सया प्रोच्यते सा पूर्वोक्तमापात्रयनिवक्षणा असत्यामृषा नाम चतुर्वभाषा भण्यते, सा चाम-क्रण्या-ऽऽज्ञापनीप्रमृतिस्वरूपा, तया कालिकश्चतं निवद्धम् ; यथा—"गोयमा !" इत्याम्त्रणी, "सच्चे जीवा न हत्वा" इत्याज्ञापनी इत्यादि । दृष्टिनादस्तु नैगमादिनयमतप्रतिनद्धनिपुणयुक्ति-भिनंस्तुतत्तन्वयनस्थापकत्या सत्यभाषानिवद्ध इति भानः । तथा मृद्धाः—निमागेनाव्यनस्थापिता १० नया यसिन् तद् मृद्धनयम् , भानप्रधानश्चायं निर्देशः, ततो मृद्धनयत्नेन कालिकं निज्ञेयम् । तथा गमाः—भक्तगणितादयः सद्दशपाठा वा तेर्युक्तं गमिकम् , तद्दिपरीतमगमिकम् , तेनागिन-कर्यन कालिकश्चतं ज्ञेयम् , "गमियं दिद्दिनानो, अगमियं कालियं" ( नन्दी पत्र २०२-१ ) ईति वचनात् । कालेन हेतुमृतेन निर्वृतं कालिकम् , काले—प्रथम-चरमपीरुपीलक्षणे पत्यत इति स्रुसतेः । एतैर्लक्षणेः कालिकश्चतं ज्ञेयम् ॥ ५२३५ ॥

॥ संज्ञाप्यमकृतं समाप्तम् ॥

ग्लान म कृत म्

सूत्रम्—

15

20

निग्गंथिं च णं गिलायमाणिं पिता वा भाया वा पुत्तो वा पिलस्सिएजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपि सेवणपत्ता आवज्जइ चाउम्मासियं पिर-हारट्टाणं अणुग्वाइयं १८॥ निग्गंथं च णं गिलायमाणं माया वा भगिणी वा भूता वा पिलस्सिएजा, तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपि सेवणपत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं पिरहार-ट्टाणं अणुग्वाइयं १५॥

अर्थास्य सुत्रद्वयस्य कः सम्बन्धः ! इत्याह—

उवहयमावं द्व्यं, सिचतं इति णिवारियं सुते । मावाऽमुमसंवरणं, गिलाणमुत्ते वि लोगोऽयं ॥ ५२३६ ॥

१ इति नन्द्राध्ययनवच<sup>०</sup> का॰ ॥

दुष्टतादिभिदेंषिः उपहतः-दूषितः मावः-परिणामो यस तदुपइतमावम् , एवंविवं सचित्तं द्रव्यं प्रवाजनाठौ "इय" एवमनन्तरसूत्रे निवारितम् । इहापि ग्लानस्रुत्रेऽशुममावस्य परिप्त-जनानुमोदनलक्षणस्य 'संवरणं' निवारणं विधीयते । अयं 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५२३६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—'निर्मन्थीं' प्रागुक्तगव्दार्थाम्, चशव्दो वाक्यान्तरोपन्यासे, "णं" इति वाक्यालकारे, "गिलायमाणि" ति 'ग्लायन्तीं' "ग्ले हर्पक्षये" शरीरक्षयेण हर्पक्ष- 5 यमनुभवन्तीं पिता वा आता वा पुत्रो वा निर्श्रन्थः सन् 'परिप्त्रजेत्' प्रपतन्ती धारयन् निवे-शयन् उत्थापयन् वा शरीरे स्पृशेत्, 'तं च' पुरुपस्पर्भ सा निर्श्रन्थी मेथुनप्रतिसेवनपासा 'सादयेत्' अनुमोदयेत् तत आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवं निर्श्रन्थसूत्रमपि व्याख्येयम् । नवरम्—माता वा मगिनी वा दुहिता वा परिप्तजेत् , एप सूत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविखरः—तत्र परः पाह—ननु 'पुरुपोत्तमो धर्मः' इति कृत्वा 10 प्रथमं निर्भन्थस्य सूत्रमभिधातव्यं ततो निर्भन्थ्याः, अतः किमथे व्यत्यासः ! इत्याह—

> कामं पुरिसादीया, धम्मा सुत्ते विवज्जतो तह वि। दुव्यल-चलस्समावा, जेणित्थी तो कता पढमं ॥ ५२३७ ॥

'कामम्' अनुमतमिदम् — यत् 'पुरुपादयः' पुरुपमुख्या धर्मा मवन्ति, तथापि सूत्रें विपर्ययः कृतः । कुतः १ इत्याह—दुर्वला-धृतियलविकला चलसमावा च स्त्री येन कारणेन 18 भवति ततः प्रथममसौ कृता इत्यदोपः ॥ ५२३७॥

वहणि ति णवरि णेम्मं, अण्णा वि ण कप्पती सुविहियाणं। अवि पसुजाती आलिंगिउं पि किसु ता पलिस्सइउं ॥ ५२३८ ॥

इह सूत्रे यद् 'व्रतिनी' निर्मन्थी भणिता तद् नवरं 'नेमं' चिह्न उपलक्षणं द्रष्टन्यम्, तेनान्याऽपि स्त्री सुविहितानां न करूपते परिष्यक्तम् । इदमेव व्याचप्टे — 'पशुजातिरिप' 20 छागिकाप्रभृतिपशुजातीयस्त्रीरिप आलिप्तित्तं न करूपते, किमु तायत् परिष्यक्तम् ? ॥ ५२३८॥

यत् तु सूत्रे परिप्वजनमभिहितं तत् कारणिकम् अत एवाह-

निग्गंथो निग्गंथि, इत्थि गिहत्थं च संजयं चेव । पलिसयमाणे गुरुगा, दो लहुगा आणमादीणि ॥ ५२३९ ॥

निर्मन्थो निर्मन्थी परिण्वजित चतुर्गुरुकाः तपसा कालेन च गुरवः। 'स्नियम्' अविरितकां १६ परिष्वजित त एव तपसा गुरवः । गृहस्यं परिष्वजित चतुरुं पुकाः कालेन गुरवः । संयतं परिष्वजित त एव 'द्वाभ्यामपि रुघवः' तपसा कालेन च । सर्वत्र चाज्ञादीनि दूपणानि भवनित ॥ ५२३९ ॥ इदमेव व्याच छे-

निग्गंथी थी गुरुगा, गिहि पासंडि-समणे य चउलहुगा।

दीहि गुरू तवगुरुगा, कालगुरू दोहि वी लहुगा ॥ ५२४० ॥ 30 निर्मन्थस्य निर्मन्थी परिष्वजतः चतुर्गुरवो द्वाभ्यामपि गुरुकाः । सियं परिष्वजतस्त एउ

तपोगुरवः । गृहस्यं परिष्वजतः चतुर्रुघवः कालगुरवः । पापण्डिपुरुपं 'श्रवणं वा' सार्बु

१ °कम्, चतुर्गुरुकमित्यर्थः॥ प्यं मा॰॥ २ दोष्टि वि गुरु तय' तामा॰॥

10-

25

परिष्वनतश्रद्धर्भवव एव 'द्वाम्यामि' तपः-काराम्यां छववः ॥ ५२४० ॥ मिन्छत्ते उङ्गाही, विराहणा फास सावसंबंधो । आनंको दोण्ड भवे, गिहिकरणे पच्छकम्मं च ॥ ५२४१ ॥

तिर्भन्यं विर्भन्यां परिप्वजन्तं दृद्धा ययागद्रकाद्यो निष्यातं गच्छेयुः, एते यथा वादिन-७ राया कारिणो न मवन्ति । उद्घाहो वा भवेत्, एते छंयतीमिरिष सममत्रद्यचारिणः । एवं ग्रह्यायां चहुर्गुक्त, निःशद्भिते प्रकृष् । एवं भवचनस्य विरावना मवेत् । तेन वा स्यत्रंण ह्योरिष मोहोद्ये सङ्गाते भावसम्बन्धोऽषि स्यात्, तत्रद्य भतिगमनाद्यो दोषाः । आतद्रो वा ह्योरन्यनस्य भवेत् न परिष्वजने सङ्कामेन् । गृहस्यस्य च परिष्वजनकर्णे पश्चात्कमेदोषो यवेत् ॥ ५२४१ ॥ इत्सेव प्रधार्द्धं न्याच्येः—

कोर खर कच्छ जरे, अवरोष्यर संकर्मने चडमंगी । इत्यीणाति-मुहीण य, अचियचं गिण्हणादीया ॥ ५२४२ ॥

ङ्ग्र-अत-कच्छू-ज्वरम्भृतिके रोगे णरस्यं मङ्गामित चतुर्मङो भवति —संयतस्य मम्बन्धी 
ङ्ग्रादिः संयत्याः भङ्गामित १ संयत्याः सम्बन्धी वा संयतस्य मङ्ग्रामित २ द्वयोरप्यन्योन्यं 
एङ्गामित ३ द्वयोरिय न सङ्गामित १ । अत्राद्यभङ्गत्रये रोगमङ्गमणङ्कतीः परिनापनाद्यो 
१६दोताः । तथा 'द्रस्थी' इत्यादि, तस्याः ज्ञियः सम्बन्धिनो ये ज्ञातयो ये च सुद्दरन्तेयामप्रीतिकं भवति—् किमयं अमणोऽन्यत्यम्बन्धिनित्यमाजिङ्गति । इति । > तद्व प्रद्याऽऽक्रपणादयो दोषाः ॥ ५२४२ ॥

गिहिएसु पच्छक्रममं, भंगो ने चेन रोगमादीया । संनय अमंखहादी, सत्ता-ऽशने य गमणादी ॥ ५२४३ ॥

20 गृहिपु परिष्वन्यमानेषु पश्चारक्षमं भवति, 'संयतेन स्रृष्टोऽहम्' इति कृत्वा गृहस्यः सानं कृषीदिति भावः । अविरतिकायाः परिष्यक्षे मावसम्बन्धेऽपि जायेत्, तनश्च 'महः' इस्वर्यन् विराधना भवेत्, रोगसङ्क्षमणाद्यश्च त एव दोषाः । संयतं हु परिष्यवनन्तेन सहासङ्ग्रहादयो दोषाः । कुक्तमोगिनश्च स्मृतिकरणेनामृक्तमोगिनः कौतुकेन मितगमनाद्यो दोषाः । एवं तावित्रफ्तारणेऽन्द्रानायाश्चोक्तम् ॥ ५२२३ ॥

, एमेत्र निरुष्णाए, सुचडफर्ड कारणे तु जयणाए । कारणें एच गिरुष्णा, निहिन्तुन पंथे व पत्ता वा ॥ ५२४४ ॥

एवपेव रहानाया अपि संयत्याः परिष्वज्ञने कियमाणे दोषजाळं मन्तव्यम् । परः पाह— नन्त्रेवं स्त्रमफर्छ प्रामोति, तत्र हि परिष्वजनमनुज्ञातं खादनं पुनः प्रतिषिद्धम् । सुरिग्रह— कारणे यत्तनया कियमाणे परिष्वजनं स्त्रमवत्ररित । कथं पुनन्तस्य सम्पवः ? इत्याह—कारणे अकाचिद्रार्थिका "एग्" नि एकाकिनी संश्चा, सा च पश्चाद् रण्नीम्ता, "निहिन्न्छ" वि एहस्सकुछानिश्रया सा स्तिना, अयवा "निहिक्क्ण" वि सा तस्रेककुक्यमुद्ध्वा मनिन्यादि-

१ दा अनागादा-55गादपरि हां । १ २ व १० एतन्यध्यमतः पाठः हा । एत वर्षते ॥ ३ कुलः विश्व हा । "गिहिक्त हि सा गिर्व्यक्टं नित्याए दिस" हति सूर्णी विशेषसूर्यो स् ॥

20

सम्बन्धेन निजका गृहस्थतां परित्यज्य तदन्तिके पत्रज्ञिता, सा चानीयमाना पथि वा वर्तमाना विविक्षतमामं वा प्राप्ता ग्लाना जाता ॥ ५२४४ ॥ तत्रेयं यतना—

> माता भिगणी धृता, तथेव सण्णातिगा य सद्दी य । गारित्थ कुलिंगी वा, असोय सोए य जयणाए ॥ ५२४५ ॥

तस्याः संयत्या या माता भगिनी दुहिता वा तया तस्या उत्यापनादिकं कार्यते । एतासा- ध ममावे या तस्याः 'संज्ञातका' भागिनेयी-पौत्रीपमृतिका तया कार्यते । तस्या अभावे श्राद्धि-कया । तदमावे गृहस्थया यथाभद्रिकया कुलिङ्गिन्या वा कार्यते । तास्विप प्रथममञ्जोचवादि-नीमिः, ततः शौचवादिनीभिरिष यतनया कारियतन्यम् ॥ ५२४५ ॥

एयासि असतीए, अगार सण्णाय णालवद्धी य।

समणो चडनालचद्भो, तस्सऽसित गिही अवयतुछो ॥ ५२४६ ॥ १० एतासां स्त्रीणाममावे योऽगारः 'संज्ञातकः' तस्याः स्त्रजनः, स च मातुल-पुत्रादिरिष स्याद् अतस्तरमितिषेधार्थमाह—'नालचद्धः' वल्लीवद्धः, पितृ-श्रातृ-पुत्रप्रमृतिक इत्यर्थः, स उत्थापनादिकं तस्याः कार्यते । तदमावे श्रमणोऽपि यस्तस्या नालचद्धो असमानवयाः । तस्मासित अनालचद्धोऽपि यो गृही वयसा अतुल्यः स कार्यते ॥ ५२४६ ॥

दोनि वि अनालवद्धा उ, जुर्जती एत्थ कारणे। किढी कण्णा विमन्झा वा, एमेव पुरिसेमु वि ॥ ५२४७॥

नालबद्धाभावे 'द्वाविष' स्त्री-पुरुपावनालबद्धाविष 'कारणे' आगादे उत्थापनादिकं कारियतुं युज्यन्ते । तत्रापि प्रथमं "किटि" त्ति स्थिवरा स्त्री कार्यते । तदभावे कन्यका । तदपासी मध्यमा । एवं पुरुपेप्विष वक्तव्यम् ॥ ५२४७ ॥ अमुमेवार्थं पुरातनगाथया व्याख्यानयति—

असईय माउवग्गे, पिता व भाता व से करेजाहि। दोण्ह वि तेसिं करणं, जति पंथे तेण जतणाए।। ५२४८।।

मातृवर्गी नाम—स्त्रीजनः तैस्याभावे यः तस्याः संयत्याः सम्बन्धी पिता वा आता वा स उत्थापनादिकं करोति । "दोण्ह वि" इत्यादि, द्वयोरिष तयोः करणम्, किमुक्तं भवति !— पि वर्तमानायाः प्राप्ताया वा अथवा निजकाया वा अनिजकाया वा अनन्तरोक्तविधिना तस्या उत्थापनादिकं कर्तव्यम् । यदा च पि ग्लाना सवृत्ता तदा स्वयमेव 'यत्तनया' 25 गोपालकञ्चकतिरोधानस्त्रपया तस्याः परिकर्म करोति ॥ ५२४८ ॥

अथवा "दोण्ह वि" त्ति विभक्तिज्यत्ययाद् हाभ्यामपि द्रष्टव्यम् । तत्रायमर्थः— थी पुरिस णालऽणाले, सपत्रख परपक्ख सीयऽसीये य । आगाढिम्म उ कञ्जे, करेति सब्वेहि जतणाए ॥ ५२४९ ॥

भागादे भार्य स्थिया वा पुरुषेण वा नालबद्धेन वा अनालबद्धेन वा स्वपन्नेण वा परपन्नेण ३०

१ "एतदेवार्थ इमीए पुरातनाए गाहाए वव वर्षक्य—'समईय माउवरंगे' महा ॥" इति पिटोप-चूर्णो ॥ २ तस्मिन् 'असति' अविद्यमाने यः को॰ ॥ ३ कार्ये आन्यन्तिके ग्टान्ये गं॰ ॥

20

वा शौचनादिना वाऽशोचनादिना वा सर्वेरिष यतनया कारयति ॥ ५२४९ ॥ पंथिमम अपंथिमम व, अण्णस्सऽसती सती त्रऽकुणमाणो । अंतरियकंचुकादी, स चिय जतणा तु पुत्र्वता ॥ ५२५० ॥

पैथि अपिथ वा वर्तमानाया अन्यस्यामावे यहा विद्यतेऽन्यः परं स मणितोऽपि न किस्तोति ततः स्वयमेवे कुर्वन् गोपालकञ्चकादिमिरन्निरतः करोति । अत्र च सेव पूर्वोक्ता यतना यन्तव्या या तृतीयोद्देशके प्रथमसूत्रे ग्लाननंयत्याः प्रतिचरणे प्रतिपादिता (गा० ३७६८ तः)॥ ५२५०॥ एवं तावदेकािकनः साघोविधिरुक्तः। अथ गच्छे तमेवाह—

गच्छिम्मि पिता पुचा, भाता वा अझगो व णच् वा । एनेसि असतीए, तिविहा वि करेंति जयणाए ॥ ५२५१ ॥

10 गच्छे वसतां यदि तत्याः पिता पुत्रो आता वा 'वार्यको वा' पितामहादिः 'नष्ठा वा' पौत्रोऽन्ति ततः संयतीनामपरस्य वा स्त्रीजनस्यामाने तेः कर्तव्यम् । 'एतेपां' पितृप्रसृतीनाम-भावे 'त्रिविया अपि' स्यविर-मध्यम-तरुगाः सायवः 'यत्रनया' गोपालकञ्चकतिरोहिताः कुर्वन्ति ॥ ५२५१ ॥ इदं गच्छे प्राप्ताया अमिहितम्, अथ पथि वर्तमानाया उच्यते—

> दोणि वि वयंति पंथं, एक्कत्रग दोणिग वा न वचंती । तत्य वि स एव जनणा, जा बुचा णायगादीया ॥ ५२५२ ॥

'हूं अपि' निजका-ऽनिजके संयत्या पन्यानं त्रजतः, एकतरा वा त्रजति, हे अपि न त्रजतः, एवमेते त्रयः प्रकाराः । अत्र नृतीयः प्रकारः शून्यः, स्थानसितानां वा अञ्चक्कृवतां गच्छमप्राप्तानां वा मवति । त्रिष्विप चामीयु < यैतना सैव मन्तव्या ⊳ या पूर्वे ज्ञातकादि-क्रमेण गच्छे प्राप्तायाः योक्ता ॥ ५२५२ ॥

> एवं पि कीरमाणे, सानिजलें चडगुरू ननी पुच्छा । तम्मि अवत्थाय भन्ने, तहिगं चै मने उदाहरणं ॥ ५२५३ ॥

'एवमिं' यतनया कियनाणे परिक्रमीण यदि सा निर्वर्न्या पुरुषस्पर्धे सादयति तदा चतुर्गुरवो द्वाम्यानिष तपः-कालाम्यां गुरवः । "ततो पुच्छ'' ति ततेः शिप्यः पुच्छति— यसां ग्लानावसायामुखातुमिष न शक्यते तस्यामिष मेथुनामिलापो मवतीति क्यं श्रद्धेयम् !।

१ व्या तस्याः प्रतिकमं करोति, कारयतीस्ययः ॥ ५२४९ ॥ अवैव विशेषविधिमतिदिशबाह—पंथिम १०० ॥ २ पिथि मार्ग 'अपिथ वां ब्राम वर्चमानायाः संयत्याः
'अन्यस्य प्रतिचरकस्य 'असित अमावे, अमावो नाम-नास्त्रस्य यहा १० ॥ ३ व तस्याः प्रतिचरकस्य 'असित अमावे, अमावो नाम-नास्त्रस्य यहा १० ॥ ३ व तस्याः प्रतिचरणं कृषे १०० ॥ ४ पिय वर्नमानायाः संयत्यान्त्रयः प्रकाराः—तत्र 'हे अपि' निजका अनिजके संयत्या साधुना समं पन्थानं अजत इति प्रथमः. एकतरा वा अजतीति हितीयः, हे अपि न अजत इति वर्नायः, एयमेत्र अयः प्रकाराः । अञ्च वर्नायः प्रकारः श्रुत्यः, पिय वर्त्तमानायान्तस्य असम्मवातः स्थानं १०० ॥ ५ ८ १० एवर्द्यनाटः पाट. १०० एव वर्तते ॥ ६ च इमं उदा वामा० ॥ ७ ततः पृथीकार्थप्रतिपादनानन्तरं शिष्यः १०॥

15

स्रिराह—'तत्र' इति ताद्दगवस्थायामि मोहोदये इदमुदाहरणं भवेत् ॥ ५२५३ ॥ कुलवंसिम्म पहीणे, ससै-भसएहिं च होइ आहरणं । सुकुमालियपव्यञ्जा, सपचवाता य फासेणं ॥ ५२५४ ॥

शशक-भसकाभ्यामाहरणं भवति । कथम् १ इत्याह—कुरुवंशे सर्वसिन् अधिवेन प्रक्षीणे सति सुकुमारिकायाः प्रवज्या ताभ्यां दत्ता । सा चातीव सुकुमारा रूपवती च । ठ ततस्तेन स्पर्शदोपेण उपरुक्षणतया रूपदोपेण च सप्रत्यपाया जाता ॥ ५२५४ ॥

एनामेव निर्धुक्तिगाथीं व्याख्याति-

जियसतुनस्विद्दस्स अंगया सस-भसा य सुकुमाली ।
धम्मे जिणपण्णत्ते, कुमारमा चेव पन्वइता ॥ ५२५५ ॥
तरुणाइन्ने निचं, उवस्सए सेसिगाण रक्खद्वा ।
गणिणि गुरु-भाउकहँणं, पिहुवसए हिंडए एको ॥ ५२५६ ॥
इक्खागा दसभागं, सन्वे वि य विष्टिंणो उ छन्भागं ।
अम्हं पुण आयरिया, अद्धं अद्रेण विभयंति ॥ ५२५७ ॥
हत-महित-विष्परद्धे, विष्टकुमारेहिं तुरुमिणीनगरे ।
किं काहिति हिंडंतो, पच्छा ससतो व भसतो वा ॥ ५२५८ ॥
भायऽणुकंप परिण्णा, समोहंयं एगों भंडगं वितितो ।
आसत्थ विणय गहणं, भाउग सारिक्ख दिक्खा य ॥ ५२५९ ॥

ईहेव अहुभरहे वणवासीए नगरीए वासुदेवजेहमाउणो जराकुमारस्स पउप्पए जियसत्तू राया। तस्स दुवे पुचा ससओ भसओ य, धूया य सुकुमालिया नामेणं। अन्नया ते भाउणो दो वि पव्यइया, गीयत्था जाया, सन्नायगर्वसणत्थं आगया। नवरं सन्नो वि 20 कुलवंसो पहीणो सुकुमालियं एकं मोच्चं। सा तेहि पव्यविया, तुरिमिणिं नगिरं गया, मह-यरियाए दिन्ना। सा अतीव रूववई जओ जओ भिक्खा-वियारादियु वच्च तओ तओ तरुग-जुवाणा पिहतो वच्चंति। वसहीए पविद्वाए वि तरुणा उवस्मयं पविसिचा चिहंति। सन्नईओ न तरित पिंकलेहणाइ किचि काउं ताहे ताए महियरियाए गुरूणं कहियं—सुकुमालियाए तणएणं मम अन्नातो वि विणस्सिहिति। ताहे गुरुणा ससग्-भसगा भणिना—सारक्यर एतं 25 भगिणिं। ते तं घेतुं वीसुं उवस्सए ठिया। तेसिं एगो भिक्सं हिटइ, एगो तं पयचेण रक्तर। दो वि भायरो साहस्समञ्चा जे तरुणा अहिवडंति ते हत-महिते काउ धाउति। ते य

१ 'स-भिस' गां । एवनप्रेऽपि सर्वत्र मूले टी हायां न 'भसक' म्यने 'भिसक' हाँ पाठान्तरं हेगम् । चूर्णां विद्येषचूर्णां च 'भिनग' इति हायते ॥ २ 'थां भाष्यकारो वया' गाः ॥ ३ 'हर्णां, विसुव' तामाः ॥ ४ 'णो तथ छ' तामाः ॥ ५ 'हर्षा ए' तामाः दिन ॥ ६ तत्र नात्रत् प्रथमं फथानकमुच्यते—इहेच नाः ॥ ७ "माहित्याः स्तम-भसता भगाः—मुद्धमातियाः तणएं मन भण्याः। दि निणितसहिति सो फेटेता तुन्ने स्थान हात्वेष । तेहि वीई एउरामं गहान नीई ठिनता" इति चूर्णां विद्येषचूर्णां च ॥

विराहिया भिक्लं न देंति । तथो सो एगो भिक्लं हिंडंतो तिण्हं पज्जवं न छहइ । विद्यो पच्छा देसकाले फिडिए हिंडंतो न संथरइ ताहे सा भणइ—जुन्मे हिक्लया मा होह, यहं भर्च पचक्लािय । पचक्लाप मारणंतियसमुखाएणं समोहया । तेहिं नायं—कालगय वि । ताहे एगेणं उवगरणं गहियं, विद्रएणं सा गहिया । गच्छंताणं ताए ईसि वि पुरिसफासो वेह्यो । साइज्जियं च । तथो ते तं परिठिविचा गया गुरुसगासं । इयरी रचीए सीयख्वाएणं समासत्या सचेयणा जाया । गोसे एगेणं सत्यवाहपुर्वणं दिद्धा । ताए सो भणियो—जइ ते मए कर्ज तो सारवेहिं । सा तेण सारविया महिला से जाया । ते मायरो अन्नया भिक्लं हिंदंते दृष्टुं पाएसु पहिया परना । सा तेहिं सारिक्खेण पचिमन्नाया पुणो पव्याविया । एवं वह ताव तीए समुख्यायगयाए साइज्जियं, किमंग पुण इयरी गिलाणी न साइज्जिजा ।।

- अथाक्षरार्थः जित्रगुत्रुनरवरेन्द्रस्य 'अङ्गलो' पुत्री ग्रग्नक-मसर्का मुक्कमारिका च दुहिता। ततो जिनप्रणीते धर्म कुमारकावेव तो प्रत्रजितो। क्रमेण च ताम्यां मिगन्यिप प्रत्राजिता॥ ततस्त्रास्त्र रूपदोषेण तरुणराकीर्णे नित्यग्रपाश्रये दोषसार्ध्वानां रक्षणार्थे गणिन्या गुरवे निवेदितम्। गुरुमिश्च त्राजोः कथितम्। ततः प्रथगुपाश्रये तां गृहीत्वा स्थितो। तयोर्मध्या-देको मिक्षार्थे हिण्डते, एकस्तां रक्षति॥
- 16 किमथे पुनस्तस्या रक्षणमेवं तो कृतवन्तों ! इत्याह—"इक्कागा" इत्यादि । 'इक्ष्वाक्तवः' इक्ष्वाकुवंशनृपतयः प्रजाः सम्यक् पालयन्तोऽपालयन्तश्च यथाकमं तदीयपुण्य-पापयोदेशमागं लगन्ते । सर्वेऽपि च 'घृष्णायः' हरिवंद्यनृपतय एवमेव पह्मागं लगन्ते । अस्माकं पुनः प्रवचने आचार्याः साधु-साञ्चीवनं संयमा-ऽऽत्म-प्रवचनविषयप्रत्यपायेभ्यः सम्यक् पालयन्तो अपालयन्तो वा यथाकमं पुण्यं पापं चार्द्यमद्धेन विमव्यन्ति, अत एव तो तां रक्षितवन्ताविति मावः ॥
- 20 तत्रश्र—"विष्ट्कुमारेहि" ति घृष्णयः—याद्वास्त्रेषां कुमारे। दृष्णिकुमारे। ग्राम्स् मसकावित्यर्थः, ताभ्यां तुरुमिणीनगर्यां उपसर्गकारी तरुणवनो भ्यान् इत-मधित-विपारव्यः कृतः । तत्र इतश्रपेटादिना, मिथतः—मानन्छानि प्रापितः, विपारव्यः—विविधं—सर-पर्य-वचनैः प्रकर्षण निवारितः । तत एवं प्रमृतस्रोके विराधिते सति किं करिष्यति पश्चाद् मिक्षां हिण्डमानः ग्राग्रको भसको वा मक्त-पानस्यामावातः, न किमपीति भावः ॥
- 26 ततः सुकुमारिकाया आत्रोरनुकम्पया 'परिज्ञा' मक्तप्रत्याख्यानम् । तत्रो मरणसमुद्धातेन 'समबहता' काल्गतेयमिति ज्ञाला एकः 'माण्डम्' उपकरणं द्वितीयन्तां गृहीतवान् । ततः श्रीतल्यातेन आश्रम्तायाः तत्या वणिना ग्रहणम्, कालान्तरेण च आतृम्या सादृश्येण प्रत्यमिन्ज्ञाय दीक्षा प्रदत्तेति ॥ ५२५५ ॥ ५२५६ ॥ ५२५७ ॥ ५२५८ ॥ ५२५८ ॥ ५२५९ ॥

च्याख्यातं निर्शन्यास्त्रं । खथ निर्शन्यस्त्रं च्याचेष्टे---

थ्ये पसे गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होति नायच्यो । तासिं कुल पञ्चला, भत्तपरिण्णा य भातुम्मि ॥ ५२६० ॥ एष एवं गमो निर्शन्थस्य परिष्यजनं कुवैतीनां निर्शन्थीनां ज्ञातच्यो भवति । नवरम्--

६ °च निर्मन्थीस्त्रोक्तो गमो नियमाद् निर्मन्थ कं ॥

ū

20

25

'तासां' निर्मन्थीनां सम्बन्धी "कुल" ति एककुलोझवो आता रूपवान् प्रवितत्त्रत्यापि क्रमेण भक्तपरिज्ञा सञ्जाता ॥ ५२६० ॥ इदमेव व्याचष्टे—

> विउल्कुले पन्वइते, कप्पट्टम किडियकालकरणं च । जोन्यण तरुणी पेछण, मगिणी सारक्षणा वीसुं ॥ ५२६१ ॥ सो चेव य पंडियरणे, गमतो जुवतिजण वारण परिण्णा । कालगतो त्ति समोहतों, उन्झण गणिया पुरिसवेसी ॥ ५२६२ ॥

कापि विपुरुकुले समुद्भृतं भगिनीद्भयं प्रतितिष् । ततः कुरुवंगस्तथेव सर्वे। प्रधीणः । नवरमेकः करपस्यको जीवति । ततः संज्ञातकदर्शनायागतेन तेनार्थिकाद्भयेन किढिका—स्वितरा मातेत्यर्थः तत्प्रभृतिकुटुम्बस्य कारुकरणं श्रुतम् । स च करपस्यकः प्रताज्य गुरूणां दत्तः । यौवनं च प्राप्तोऽसावतीव रूपवान् समजनि, ततस्तरुणीभिः प्रयते । ततो गुरूणामाज्ञ्या ते 10 भगिन्यो विष्वगुपाश्रये नीत्वा संरक्षितवत्यो ॥ ५२६१ ॥

कथम् ? इत्याह—स एव 'प्रतिचरणे' रक्षणे गमो भवति यः मुक्कमारिकाया उक्तः । एवं युवतिजनवारणे कियमाणे तस्य मगिनीदुःखं तथाविधं दृष्ट्वा मक्तपरिज्ञा । ततः 'समवहतः' कालगत इति विज्ञाय 'उज्झनं' परिष्ठापनम् । तन्य च स्त्रीस्पर्शेन समाधासितस्य पुनश्चेतन्ये सङ्गाते पुरुषद्वेपिण्या गणिकया ग्रहणम् । ततस्तस्याः पतिः सङ्जातः । कियत्यपि काले गते 15 समागताभ्यां भगिनीभ्यां प्रत्यमिज्ञाय भूयः प्रवाजित इति ॥ ५२६२ ॥

#### ॥ ग्लानप्रकृतं समाप्तम् ॥

का ल क्षेत्रा ति का न्त प्र कृत म्

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा असणं वा पाणं वा खाइमं वा साइमं वा पढमाए पोरिसीए पडिग्गाहिता पिछमं पोरिसिं उवाइणावित्तए । से य आहच्च उवाइणाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिजा, नो अन्नेसिं अणुप्पएजा, एगंते वहुफासुएँ थंडिले पिडलेहिता पमजित्ता परिट्टवेयव्वे सिया । तं अप्पणा भुंजमाणे अन्नेसिं वा दलमाणे आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्राणं उग्धाइयं १६॥

र रक्षणं तस्य कृतव° नां ।। २ 'ते रूपवान् इति कृत्वा पुर्यः सः ।। ३ 'य पएसे पढि कां । एतद्तुमारेणैन मा श्रीना, स्थाना पर्य १४०० दिपाणी ३ ॥

नो कप्पड़ निग्गंथाण त्रा २ असणं त्रा ४ परं अह-जोयणमेराण उवायणात्रिनए। से य आहच्च उवाड़-णाविए सिया तं नो अप्पणा भुंजिजो जाव आव-जाड़ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं उग्याइयं १७॥

अस्य सुत्रद्वयस्य सन्दन्यमाह—

मात्रम्म उ अतियारो, मा होल हर्ना तु परयुने मुने । कालम्म य खेनम्म य, दुत्रे उ मुना अणनियारे ॥ ५२६३ ॥

'भावन्य' ब्रह्मवदारिणानस्य 'अतिचार' अतिक्रमो ना मृदिनि अनन्नर्यम्तुने सुत्रे प्रति-पादिते। अथ काल्म्य च क्षेत्रस्य चानिचारः—अतिक्रमो ना मृदिनि हे मृत्रे प्रारम्येने ॥५२६६॥ 10 अनेन मन्द्रमेनायानसाम्य व्याप्त्या—मा क्रल्यने निर्यम्यानां वा निर्यम्यानां वा अद्यनं वा पानं वा नादिनं वा नादिनं वा प्रयमायां पाक्त्यां प्रतिगृद्ध पश्चिमां पीठपीं "डवाइणा-विच्यु" चि 'उपानाययितुं' सम्याप्रियनुनिति । नच "अद्याः कदाचिद् उपानियतं स्तत् ततः 'तद्' अद्यनादिकं नाऽत्यना सुर्वात न वा अन्येशं सावृत्तमनुष्रद्यान् । वि पुनन्त्रार्ट्ट विचयम १ इत्याद्द—एकान्ते बहुपाद्यके स्वण्डिकं प्रत्युपेक्ष्य चक्षुश प्रमुख न्वोहर्णन परि-१० प्राण्यित्वयं स्तात् । तद् आत्यना सुन्नानोऽन्येशं वा ददान आग्रयंतं चानुमोसिकं परिहार-स्वानस्वातिक्रम् ॥

एतं क्षेत्रातिक्रान्नसूत्रसित वक्तव्यम् । नवरम्—अर्द्धयोजनव्याया मर्यादाया अति-क्षामियतुम्यानादिकं न कराते । स्तान् नदुणनायिनं भवेन् तना यः स्तयं दद् सुद्धेऽन्येषां वा ददाति तस चतुर्वेषुक्रमिति सुबद्धयार्थः ॥ अय निर्धेक्तिविस्तरः—

वितियाड पहम प्रस्ति, उत्रातिण चउगुरुं च आणादी। दोमा मंत्रय मंमन दीह माणे य गीणे य ॥ ५२६४॥ अगणि गिलाणुचारे, अब्सुहाणे च पाहुण णिरीत्रे । मज्झाय विणय काह्य, पयलंत परोहुण पाणा ॥ ५२६५॥

श्रामां तान्त् पश्चिमा चतुर्थी पैक्सी किन्तु द्वितीयायाः पैकिन्याः प्रथमाठी पूर्वा मण्यते ध्रमयमायाश्च द्वितीया पश्चात्या, एवं तृतीयाया द्वितीया पूर्वा द्वितीयायाम्तृतीया पश्चात्या, चतुर्व्योस्तृतीया पृत्वी तृतीयसाश्चतुर्थी पश्चिमा । ततः प्रथमायाः पैकिन्या द्वितीयायामश्चना-दिक्रमित्रमयतश्चतुर्गुरुक्षम्, श्वानाद्यश्च देशाः । तथा सञ्चयो भवति । चिनं चावति-ध्रमानं तद्यमादिकं प्राणिमिः संसक्तं मन्ति । द्वित्रेज्ञातयो न्या वा समायच्छेत् ततः स

<sup>ृ</sup> जा, नो बन्ने व बजुज्जणजा, णांने ग्रह्मासुण पण्ने पिहलेहिता पमित्रता पिर्द्धित्व पिर्द्धिता प्रमित्रता पिर्द्धित्व पिर्द्धित प्रमित्र पिर्द्धित पिर्द्धित प्रमित्र पिर्द्धित प्रमित्र पिर्द्धित प्रमित्र पिर्द्धित प्रमित्र पिर्द्धित प्रमित्र प्रमित्य प्रमित्र प्रमित्य प्रमित्र प्रमित्र प्रमित्र प्रमित्र प्रमित्र प्रमित्र प्रमित्र प्रमि

20

द्रवभाजनन्यमहस्त उत्यातुमगक्कवन् ताभ्यां खाद्येत । 'गोः' वलीवर्दस्तेन वा हम्येत । अत्रा-ऽऽत्मविराधनानिष्पन्नं चतुर्गुरु । तद्भयेन च इतस्ततः स्पन्डमानो भाजनं भिन्द्यात् तत्र चतुर्रुषु । तेन च विना या परिहाणिसान्निष्पन्नम् । अथेतेपां भयानिक्षिपति ततश्चतुर्रुषु ॥ ५२६४ ॥

''अगणि'' ति अयावृत्थिते भाजनभारव्यापृतत्वेनानिर्गच्छन् दोषत, तत्प्रतिवन्धेन वा उपघेदीहो भवेत् तत्रोपधिनिष्पत्रं प्रायश्चित्तम् । ग्छानस्य वेयावृत्यमुद्धर्तनादिकं भारव्यापृतो न ५ करोति, अक्रियमाणे परितापनादिकं स प्राप्तुयात् तिन्नष्पत्रं चतुर्रुष्ठकादि पाराधिकान्तम्, अय निक्षिष्य करोति ततो मासल्घु । तेन परिगृहीतेनोचारं व्युत्त्रष्टु न ग्रक्तोति ततो धार्यतो ग्छानत्वारोपणा, अय गृहीतेन व्युत्सृजति तत उद्घाहः । गुरूणां प्राष्टुणकस्य चाऽभ्युत्थानं न करोति चतुर्रुष्ठ, अथ करोति ततो भाजनभेदादयो दोषाः । भृतभाजनधारणे गात्रनिरोधे-नासमाधिभवेत् । तथा साध्यायं न मस्थापयति । आचार्यादीनां पादपक्षालनादिकं विनयं न 10 करोति । कायिकीं न व्युत्सृजति, गृहीतेन वा व्युत्सृजति । प्रचलायमानस्य वा भाजनं प्रचुठेन्, तस्य च प्रछोठने पानकादिना स्राव्यमानाः प्राणिनो विपर्यन्ते ॥ ५२६५ ॥

अथाम्नेव सञ्चयादिदोपान् व्याचष्टे-

निस्संचया उ समणा, संचिय तु गिहीव होति धारंता । संसर्ते अणुवभोगो, दुवर्षं च विगिचिउं होति ॥ ५२६६ ॥

निस्सद्ययाः श्रमणा उच्यन्ते, ततो यदि तेऽपि गृहीत्वा धारयन्ति तटा गृहिण इय सद्ध-यिनो भवन्ति । चिरं चावतिष्ठमानं तद् भक्त-पानं ससज्येत । ससक्तं च साधूनाग्रुपभोक्तं न कस्पते, 'विवेक्तं च' परिष्ठापयितुं तद् दुःखं भवति, यतस्तत्र परिष्ठाप्यमाने यः प्राणिभिः संसक्तं ते विनाशमश्चवते ॥ ५२६६ ॥

> एमेव सेसएस वि, एगतर विराहणा उभवतो वि । असमाधि विणयहाणी, तप्यचयनिज्ञराए य ॥ ५२६७ ॥

एवमेव 'शेपेप्विष' दीर्घादिषु द्वारेषु मावना कर्तन्या, सा न प्रागेव कृता । तथा 'एकत-रस्य' साधोर्भाजनस्य वा विराधना दीर्घजातीयादिषु भवति । उभयम्—धात्मा स्वगश्चेति द्वय तस्य विराधना उभयविराधना । "असमाहि" वि अग्निना उपमानन्यासमाधिमरणं भारणा-क्रान्तस्य वा असमाधिः—दुःखेनावस्थानं भवेत् । गुरुप्रभृतीना च विनयहानिं कुर्वतन्तवस्यग-१० निर्जराया अपि हानिर्भवति ॥ ५२६७ ॥

> पिन्छत्तपरूनणता, एतेसि ठवेंतए य जे दोसा । गिहतकरण य दोसा, दोमा य परिष्ट्वेंतस्म ॥ ५२६८ ॥ तम्हा उ जिहें गिहतं, तिहें गुंजणें यिजया भवे दोमा । एवं मोधि ण विज्ञति, गहणे वि य पावनी विनियं ॥ ५२६९ ॥

'एतेषां' सम्बंधादीनां सर्वेषागपि प्रायक्षिचनस्य गा कर्नव्या, ना च प्रागेत देवत कृता ।

१ 'धन्ते । एतेषु सर्वेन्वपि यथायोगं तक्षिपातं प्रायधित्तम् ॥ जीव ॥ व पा "उस-यतो पि" ति उभयस्य या पिराधना टीर्घतातीयाण्यि सत्रति । अधना उभयम "' ॥ 'स्यापयतः' निक्षिपतश्च ये दोषाः, ये च गृहीतेन कार्याणि कुर्वतो माननमेदप्रमृतयो दोषाः, ये च परिष्ठापयतो दोषास्तेऽपि वक्तव्या इति ॥ ५२६८ ॥

यत एतावन्तो दोषाः तस्माद् यस्यामेव पीरुण्यां गृहीतं तस्यामेव मोक्तव्यम् । एवं कुर्वता 'दोषाः' पूर्वोक्ता वर्तिता मवन्ति । परः प्राह—नन्त्रेवं शोधिर्न विद्यते यतः "गृहणे वि" हत्ति यावद् भिक्षां गृह्माति तावदेव द्वितीयां पीरुषीं प्रामोति ॥ ५२६९ ॥ सुरिराह—

एवं ता जिणकणं, गच्छिम्म चडित्थयाएँ जे दोसा । इत्तरासि किण्ण होती, दुच्चे सेसम्मि जतणाण् ॥ ५२७० ॥

एवं ताविजनकिरियकानामुक्तं यहुन 'यस्यामेव गृहीतं तस्यामेव मोक्तव्यम्'। गच्छवासिनस्तु प्रथमायां गृहीत्वा यदि चतुर्थामतिकामयन्ति तदा ये सम्बयादयो दोषा उक्ताम्तान् प्राप्तुवन्ति । 10 म्योऽपि परः प्रेरयति—'इतरयोः' द्वितीय-तृतीययोः पोरूप्योरशनादि द्रव्यं धारयतां किमेते दोषा न भवन्ति । गुरुराह—भवन्ति, परं द्रव्ये मुक्तशेषे कारणे यतनया धार्यमाणे दोषा न भवन्ति ॥ ५२७० ॥ कथं पुनस्तदृद्वरितं भवति ? इत्याह—

पडिलामणा बहुविहा, पहमाएँ केदाचि णासिमविणासी । तत्थ विणासि भ्रंजेऽजिण्णें परिण्णे य इत्तरं पि ॥ ५२७१ ॥

16 अभिगतश्राद्धेन दानश्राद्धेन वा कचिन् प्रकरणे प्रथमपे। रूप्यां वहुविधा प्रतिद्यामना कृता, वहुमिभेक्ष्य-मोज्यद्रव्येरित्यर्थः । तच द्रव्यं द्विया—विनाशि अविनाशि च । श्रीरादिकं विनाशि, अवगाहिमादिकमविनाशि । तत्र यद् विनाशि द्रव्यं तद् नमस्कार-पें। रूपीपत्याख्या- नवन्तो अञ्जते । रोपसाधनां यद्यजीणे यदि वा तः परिज्ञातं—तस्या विकृतेः प्रत्याख्यानं कृतम् अमक्तार्थों वा प्रत्याख्यातः आत्मार्थिका वा ते ततः 'इनरदिप' अविनाशि द्रव्यमपि 20 अञ्जते ॥ ५२०१ ॥ अमुमेवार्थं व्याच्छे—

जह पोरिसित्तया तं, गर्मेति तो सेसगाण ण विसस्ते । अगर्मेताऽजिण्णे वा, घरंतिं तं मत्तगादीसु ॥ ५२७२ ॥

यदि पैरिपीयत्याख्यानवर्न्तस्तद् द्रव्यं सर्वमिष 'गमयन्ति' निर्वाहिषितुं शक्कुवन्ति ततः 'दोषाणां' पूर्वार्द्धपत्याख्यानिनां 'न विसर्वयेयुः' न द्रयुः । अथ ते सर्वमिष न गमयन्ति ततः 26 पूर्वार्द्धपत्याख्यानिनामिष दीयते । अथ तेषामप्यजीण ततो मात्रकादिषु 'तद्र्' अश्चनादिकं धारयन्ति ॥ ५२७२ ॥ अथवाऽसुना कारणेन धारयेत—

तं काउ कोइ न तरइ, गिलाणमादीण दाउमञ्जुण्हे । नाउं व वहुं वियरइ, जहासपाहिं चरिमवर्झं ॥ ५२७३ ॥

'तद्' थशनादिकं 'कृत्वा' मुक्त्वा कश्चिद् ग्छानादीनां प्रायोग्यमानीय दातुम् 'अत्युष्णे' 30 थतीवातपे चिटते न शकोति, एतेन कारणेन धारयेन् । यद्वा 'बहु' प्रमृतं भेशं छन्त्रं ततः 'मा परिष्ठापयित्रथ्यं भवेद्' इति साता गुरवोऽशनादेर्धरणं वितरन्ति, अनुनानन्तीत्यर्थः ।

१ कदापि णा<sup>२</sup> तामा॰ ॥ २ °ित ते म<sup>2</sup> मो॰ डे॰ ॥ ३ °न्नः, उपल्रक्षणित्म्, तेन नमस्कारसहितप्रत्याग्यानचन्तो चा तद् द्रव्यं का॰ ॥ ४ °ित कृत्या कां॰ ॥

 पौथायामेकवचनं प्राकृतत्वात् । अथवा > "जहासमाहि" ति प्रथमपोरुव्यां लब्दं परमद्या-प्यजीर्णं ततो यावजीर्यते ताबद्धारयेद्रि । एवं यथा यथा समाधिर्भवति तथा तथा भुजीन परं चरमावर्जम् , चतुर्थी पौरुपा नातिकामयेदिति मावः ॥ ५२७३ ॥

तत्र च धार्यमाणे इयं यतना-

संसिक्षिमेसु छुन्भइ, गुलाइ लेवार्डे इयरे लोणाई। जं च गमिस्संति पुणो, एसेव य सत्तसेसे वि॥ ५२७४॥

6

'ससजिमेपु' संसक्तियोग्येषु 'लेपकृतेषु' गोरसादिद्रव्येषु गुडादिकं प्रक्षिप्यते येन न संसज्यन्ते । इतरन्नाम-अलेपकृतं तद् यदि संसक्तियोग्यं तदा तत्र लवणादिकं प्रक्षिपेद् न गुडम् । यच पथमपीरुप्यां द्वितीयपीरुप्यां वा भुत्तवा पुनः गमयिप्यन्ति, कियनीमपि वेलां प्रतीक्ष्य भूयो भोक्ष्यन्त इत्यर्थः, तत्रापि सक्तरोपे धार्यमाणे 'एप एव' गुडादिपशेपणव्यो 10 विधिर्भवति ॥ ५२७४ ॥

> चोएइ धरिजंते, जह दोसा गिण्हमाणि किन भने। उस्सग्ग वीसमंते, उटमामादी उदिक्खंते ॥ ५२७५ ॥

'नोदयति' प्रेरयति परः — यद्येवं मक्त-पाने धार्यमाणे दोपास्ततो मक्तादौ गृणमाणे किमेते श्वान-गवादयो दोषा न भवन्ति ? भवन्त्येव । तथा कायोत्सर्गे कुर्वतोऽपि त एव वाहुपरि-1ठ तापनादयश्च दोषाः, एवं त्रिश्राम्यतोऽपि त एव दोषाः, उद्धामकभिक्षाचर्या ये गताग्तदादीनपि ''उदिक्खंते'' त्ति प्रतीक्षमाणस्य त एव दोषाः ॥ ५२७५ ॥ पर एव पाह--

एवं अवातदंसी, धृले वि कहं ण पासह अवाये । हंदि हु णिरंतरोऽयं, भरितो लोगो अवायाणं ॥ ५२७६ ॥

यधेवं युवमपि 'अपायदर्शिनः' सूक्ष्मानप्यपायान् प्रेक्षध्वे ततः स्थृहानपि भिक्षाचर्यदि- 20 विषयानपायान् कथ न पश्यथ ?, 'हन्दीति' उपदर्शने, 'हु' निश्चितम्, पश्यन्तु भगवन्ती यद् एवं निरन्तरोऽप्ययं होकोऽपायानां भृतः ॥ ५२७६ ॥ कथम् ! इति चेद उच्यते —

भिक्खादि-वियारगते, दोसा पडिणीय-साणमादीया । उप्पर्जते जम्हा, ण हु लन्मा हिंडिउं तम्हा ॥ ५२७७ ॥

भिक्षा-विचारादी गताना साधूनां प्रत्यनीक धान-गवादयो बहुवी दीपा यनगादुरपयन्ने 25 तसाद् 'नहि' नेव साधुना हिण्डितुं रुभ्यम् ॥ ५२७७ ॥

अहवा आहारादी, ण चेव णिययं हवंति घेनव्वा । णेवाऽऽहारेयच्वं, तो दोमा विखया होति ॥ ५२७८ ॥

अथवाSSहागवयः 'नियतं' सर्ववा न महीनव्या भवन्ति किन्तु ननुर्थ-गर्धादिक हन्त्रा सर्वेथेवाशक्तेनाहारी आहाः । यद्वा नेव कदाचिदण्याहारथिनन्यम् । एवं 'दोपाः' अपायाः १० सर्वेऽपि वर्जिता भवन्ति ॥ ५२७८ ॥ एवं परेणोक्ते मृरिगह—

१ °८ १० एक्सम्पात पाठ ६ के एक वर्तते ॥ २ °स्, नदिष श्रुमाकं न पुष्पन इत्यर्थ ॥ या॰॥ ३ 'छा-ऽछमाडिकं बी॰॥

### मञाति सुन्त्रमयन्त्रं, कन्नं सुन्तं तु साहए मृतिनं । अविसन्त्रं सावेता, किलिप्सति ण तं च सावेति ॥ ५२७९ ॥

सम्यतेज्य प्रतिब्बनम्—कार्य द्वितिष्ठम्—साध्यम्याव्यं च । तत्र मित्रमान् साध्यमेत कार्य साध्यति नामाव्यन् । तुज्ञव्द एतकागर्यः । यन्तु युन्महर्योऽविसाध्यं सावयनि स ठकेवचं क्षित्र्यति न च तत् कार्यं मावयति, यथा स्तिग्टेन एटादिसावनाय प्रवर्तनानः पुरुष इति, असाध्यं चात्र मिक्सवयीदावप्रयेटनम् ॥ ५२७९ ॥ क्षतः १ इति चेद् उच्यते—

जित एयविष्यहृणा, तत्र-णियसगुणा सत्र निखसेमा । आहारमादियाणं, को नाम कहं पि कुन्तेखा ॥ ५२८० ॥

यदि ऐते:—आहारादिनिविविवे प्रक्रोंग हीनाः—रहिताखरो-नियनगुगा निर्वशेण स्वेष्टः 10तत आहार्गर्शनां को नाम क्यामित क्वर्यत्? अत आहार्ष्यहर्गाणे मिळाणमरनीयमिति प्रक्रमः । ऐतेन "अहवा आहारादी" (गा० ५२७८) इत्याणीर प्रक्षकं त्रस्वम् ॥ ५२८०॥ इत्येव सविशेषमाह—

> योक्तत्रपमाहणहेत्, णाणानी तत्रपमाहणो देहा । देहहा बाहाने, तेण तु ऋत्यो बणुण्यानी ॥ ५२८१ ॥

15 इह मोल्प्रमावनहेन्दः 'ज्ञानादानि' ज्ञान-दर्शन-जार्रज्ञानि, तेर्ग च प्रसावनो देहो सदति, अतो वेहार्थमाहार इप्यते । म च काले गृष्टमानो वार्यमानो वा चारित्रस्यानुगणतको मजित, तेन कारोन कार्बोधनुज्ञातः ॥ ५२८१ ॥ कथम् १ इन्यह—

कारे उ अग्रुगाए, जित वि हु छगोज तेहिँ दांमेहि । मुद्रो बुद्रादिगंतो, लगाति उ विद्यहर्ष परंगं ॥ ५२८२ ॥

थ श्रीयण्डरण्यस्यो दिनीयदिवैद्गण्ययातको वा इत्यो सक्त-यातदिविद्गाञ्ज्वतातः । एवं-विवेज्ज्ञाते कांत्र यद्यति 'तैः' पृत्रेक्तिदेतिः 'त्रस्येन' सुद्धेन नयाति शुद्धः । अनुज्ञान-मास्यत् पेटा 'दणनाययन्' अतिकानयन् 'विप्येये' अविद्यानेष्टति द्वारेषु 'स्मानि' स्प्रायक्षितो सन्त्रस्यः ॥ ५२८२ ॥

पदमाएँ गिव्हिन्तं, पञ्छिमयोगिन उत्रादिपानि जा उ ।

र्व चेत्र तत्य दोसा, त्रितियाए ते मिण्य पुष्टि ॥ ५२८३ ॥ प्रयसयां पीन्यां गुर्शक्तं रिव्सां केन्सं बोट्तिऋस्यति तत्र त एव दोग वे पृत्रै प्रथसयां गृहीका द्वितीययामतिकासयते। जिन्हिन्स्य मिन्दाः ॥ ५२८३ ॥ वसनि चातिकासयकाराजि—

> मुज्याय-देव-मिज्वण-मायपपिकम्म-मुङ्गादीहि । महस अत्रामानित व, उत्रादियं होज जा चिन्नं ॥ ५२८४॥

१ "शांते उ' ति तुग्नश्रो विशेषणे. स चैतर् विश्वितिष्ट—आयं हं॰ ए २ श्विती सवतीत्रयेः १ ५२८२६ इत्मेवान्यपर् मावयिति—पदमाण् हं॰ ए३ श्वा यः साधुरपानाः ययित तत्र हं॰ ए

साध्यायेऽतीवोषयोगाद् विस्मृतम् । एवं लेपपरिकर्मणं कुर्वतः, वस्तं वा सीव्यतः, भाजनं वा परिकर्मयतः, देशकथादिकं वा सहरम्—आलजालं कुर्वतः, आदिश्वदः सहरस्यानेकभेद-स्चकः । एतेषु यद् अत्यन्तव्यय्रत्वं स सहसाकारः, 'अनाभोगः' अत्यन्तविस्मृतिः । एवं सहसाकारेणानाभोगेन वा 'चरमां' चतुर्थी यावदतिकामितं भवेत् ॥ ५२८४ ॥

आहचुवाइणाविय, विगिचण परिण्णऽसंथरंतिमा । अन्नस्स गेण्हणं भुंजणं च असतीऍ तस्सेव ॥ ५२८५ ॥

एतैः कारणेः ''आहच्च'' कदाचिदितिकामितं भवेत् ततः 'विवेच्य' परित्यज्य 'परिज्ञा' दिवसचरमप्रत्याख्यानं कर्तव्यम् । अथ न संग्रारन्ति ततः काले पूर्यमाणे 'अन्यस्य' अञ्चनादेर्श्रहणं भोजनं च कर्तव्यम् । अथ कालो न पूर्यते न वा तदानीं पर्यातं लभ्यते तेतः यननया यथा अगीतार्थाः 'तदेवेदमञनादिकम्' इति न जानन्ति तथा तस्येव परिभोगः कर्तव्यः ॥५२८५॥ 10

विइयपएण गिलाणस्स कारणा अधनुवातिणे ओमे । अद्धाण पविसमाणो, मज्झे अहवा वि उत्तिण्णो ॥ ५२८६ ॥

द्वितीयपदे ग्लानस्य कारणात् प्रायोग्यं मक्तादिकमितरिक्तमि कारुं धारयेत्, ग्लानहत्ये या तावद् व्याष्टताः यावत् चरमपोरुपी जाता, अथवा अवमे पर्यटत एव चतुर्था सङ्गाता, अध्वित वा प्रविश्चन् सार्थवश्चगोऽतिकामयेत्, एवमध्वनो मध्ये वर्तमानस्ततो वा उत्तीर्णोऽ-15 संस्तरन् अतिकामयेद् भुङ्गीत वा न कश्चिद् दोपः ॥ ५२८६ ॥

न्याख्यातं कालातिक्रान्तस्त्रम् । अय क्षेत्रातिक्रान्तस्त्रं व्याख्यानयति— परमद्वजोयणाओ, उज्जाण परेण चउगुरू होति । आणादिणो य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५२८७ ॥

अर्धयोजनं-द्विगट्यूतं ततः परमञनादिकमतिकामयतश्चतुर्गुरु । आग्ना तावद् अर्धयोजनम् 20 अप्रोद्यानादिष परेणातिकामयतश्चतुर्गुरुकाः । आज्ञादयश्च दोषाः, संयगा-ऽऽस्मनोध्य विराधना ॥ ५२८७ ॥ तामेवाह—

भारेण वेदणाए, ण पेहती खाणुमादि अभिघातो । इरिया पगलिय नेणग, भायणभेदो य छकाया ॥ ५२८८ ॥

भारेणाकान्तो चेदनाभिगृतः साणु-कण्टकादीनि न मेक्षते, अधादिभिनांडभिह्न्यते, अपना 25 "अभिघाउ" ति वटशालादिना भिरित घट्यते, 'र्रमा ना न शोधनिन दृरनगनेन न भक्त- पाने परिगलिते प्रथिन्यादिविराधना, तेनिन समुदेशो हियेन । शुधा-पिपामार्तस या शिष- मलस भाजनभेदो भवेत् तत्र पद्कायविराधना । आलानः पग्स न तेन दिना परिएतिः ॥ ५२८८ ॥ परः पाह—

१ तत एयमन्यस्य 'अस्ति' अभावे यत' राष्ट्राः २ ए जनाम अधार्षप्र हिर्मायपर् साह शापारणं हां ॥ ३ "विश्यपण्णं" ति समस्यभं तृतीया। हिर्मायो ५ ॥ ४ ता, धनस्त्रप्रापि उपानाययेत्, चरमपार्ग्शासिन्यधाँद् गस्यते। शष्यनि ६० ॥ ५ ए एक । मन्धाप्रम्—२५०० हो ॥

उद्घाण आरएणं, तहियं किं ते ण जायते दोसा । परिहरिया ते होजा, जित वि तिहं खेत्तमात्रजे ॥ ५२८९ ॥

उद्यानादारतो प्रामादेरानीयमाने भक्त-पाने किं ते दोषा न जायन्ते यदेवमुद्यानात् परत इत्यिमिबीयते ? । स्रिराह—'ते' दोषास्तीर्थकरवचनप्रामाण्येन परिहता भवन्ति यद्यप्यनु-धज्ञातक्षेत्रे तान् दोषानापद्यते ॥ ५२८९ ॥ पुनरिष परः प्रेरयति—

> एवं मुत्तं अफरुं, मुत्तनिवातो इमी तु जिणकप्पे । गच्छिम्म अद्वजोयण, केसिंची कारणे तं पि ॥ ५२९० ॥

ननु यशुद्यानात् परनो नातिकामियतन्यम् तनो यत् "परमद्धनोयणमेराओ" ि सृत्रं भणितं तद् अफलं प्रामोति । आचार्यः प्राह—यद् 'अप्रोद्यानान् परतो नातिकामियतन्यम्' 10इत्युच्यते स एप स्त्रार्थनिपातः 'निनकरुपे' निनकरिपकिनपयो मनतन्यः, यत् पुनः "अर्द्ध-योननात् परतः" इत्यादि सृत्रं तद् गच्छवासिनिपयम् । केपाश्चिदाचार्याणामयमिप्रायः, यथा—गच्छवासिमिरपि उत्सर्गत उद्यानात् परतो नातिकामणीयम्, कारणे तु तद्प्यर्थयोननं नेतन्यम्, एवमापवादिकं सृत्रम् । यहा "केसिची कारणे तं पि" ित अन्यथा न्यास्यायते— 'केपाश्चिद्' आचार्य-वाल-इद्धादीनां कारणे 'तदिपि' अर्थयोननं गम्यते ॥ ५२९० ॥

15 इदमेव भावयति-

सक्खें तें जदा ण लमति, तत्तो दूरे वि कारणे जतति । गिहिणो वि चिंतणमणागतिम्म गच्छे किमंग पुण ॥ ५२९१ ॥

'सक्षेत्रे' सत्रामे यटा न रुमते तदा दूरेऽप्याचार्यादीनां कारणे मक्त-पानप्रहणार्थं यतते, धर्षयोजनमपि गच्छतीति मावः । अपि च—यद्यपि सप्रामे प्रासुर्येण रुम्यते तयाऽप्युत्स- 20 र्गतस्त्र न हिण्डनीयम् । कुतः ! इत्याह—यदि तावद् गृहिणोऽपि क्रयविक्रयसम्प्रयुक्ता अनागतं प्रात्र्णेकाद्यर्थं घत-गुड-रुवण-तण्डुर्छादीनां चिन्तां कुवेन्ति क्रिमक्त पुनर्गच्छे सवारु-युद्धे येपां क्रयविक्रयः सम्बयश्च नाम्ति तः प्राव्णेकाद्यर्थमनागतं न चिन्तनीयम् ! ॥५२९१॥ ततः—

संघांडगो ठवणाङ्गलेस सेसेस वाल-चुह्नादी । तरुणा वाहिरगामे, पुच्छा दिइंतऽगारीए ॥ ५२९२ ॥

26 स्त्रमि यानि दानश्राद्वादीनि स्थापनाकुछानि तेषु गुरूणां सङ्घाटक एकः प्रविद्यति । यानि स्त्रमि ञेषाणि कुछानि तेषु बाल-बृद्धा-ऽसिंहण्णुपसृतयो हिण्डन्ते । ये तु तरुणासे बिह्मिमे पर्यटन्ति । शिष्यः एच्छति—किमादरेण क्षेत्रं प्रत्युपक्ष्य ग्क्षथ १ । गुरुराह—अगार्या दृष्टान्तोऽत्र कियते ॥ ५२९२ ॥

परिमियमत्तपदाणे, णेहादबहरति थोवथोवं तु ।

30 पाहुण वियाल आगत, विसण्ण आसासणा दाणं ॥ ५२९३ ॥ एगो किविणवणिओ अगारीए अविस्मसंतो तंदुल-धन-लवण-कहुमंडादियं दिवसपरिव्ययं

१ °न्ते, गाथायामेकचचनं प्राष्ट्रतत्यात्, यदेव व कां ॥ २ 'तद्' अर्घयोजनमपि मक-पानानयनार्थं गम्य कां ॥

परिमितं देति, आवणातो घरे ण किंचि तंदुलादि धारेति । अगारीए चिंता—जदि एयस्स अन्मरिहतो मिचो वा अन्नो वा पढोसादिअवेलाए आगमिस्मित तो किं दाई ! । तओ अप्पणो बुद्धिपुन्वगेण विणयस्स अजाणतो णेह-तंदुलादियाण थोवथोवं फेडेति । कालेण वहु- मुस्तन्नं । अन्नया तस्स मिचो पढोसकाले आगतो । आवणं आरिक्खियभया गंतुं न सणिति । विणयस्स चिंता जाता, विसन्नो 'कहमेतस्स भचं ढाहामि !' चि । अगारी विणयस्स मणो- गतं भावं जाणिचा भणिति—मा विसादं करेहि, सन्वं से करेमि । तीए अन्भगादिणा ण्हावेडं विसिद्धमाहारं मुंजाविओ । तुद्दो मिचो पभाए पुणो जेमेडं गतो । विणओ वि तुद्दो भारियं भणइ—अहं ते परिमियं देमि, कतो एतं ! ति । तीए सन्वं कहियं । तुद्देण विणएण 'एसा घरचितिय' चि सन्त्रो घरसारो समिष्पओ ॥

अथाक्षरार्थः — परिमितमक्तपदाने सित केहादेर्मध्यादगारी खोकखोकमपहरति । प्रायूण-10 कस्य च विकाले आगमनम्, ततो गृहपतिर्विपण्णः । तया तस्याधासना कृता । ततः प्रायूण-कस्य मक्त-पानदानमकारि ॥ ५२९३ ॥

एवं पीईवद्धी, विवरीयऽण्णेण होइ दिइंतो । लोगुत्तरे विसेसा, असंचया जेण समणा तु ॥ ५२९४ ॥

एवं कियमाणे तयोः सुहृदोः परस्परं प्रीतिवृद्धिरुपजायते । विपरीतधान्येन प्रकारेण 15 हृपान्तो भवति—तत्र परिमितभक्तमध्यादगारी स्तोकस्तोकं नापहरति ततः सुहृदादेः प्राप्तुण- फस्य मेहच्छेदो भवति । एवं यदि गृहस्या अप्यनागतं चिन्तयन्ति ततः कुक्षिशम्बरुः साधुभिः स्तत्रामनागतं चिन्तनीयम् । अपि च—लोकोचरे येन असञ्चयाः श्रमणाग्तेन कारणेन विदो-पतः क्षेत्रं रक्षणीयम् ॥ ५२९४ ॥

जणलावो परगामे, हिंडित्ताऽऽणेंति वसिह इह गामे। देखह वालादीणं, कारणजाने य मुलभं तु ॥ ५२९५ ॥

जनसात्मीयात्मीयगृहेषु प्राममध्ये वा मिलितत्वालाषः—प्रवादो गयति—अमी साधवः परमामे हिण्डित्वा भिक्षामिहानयन्ति ततः केवलं वसितरेवेह गामे अमीपाम् । एवं श्वरा गृहपतयः सलमहेला आदिशन्ति—ये वालादयोऽत्र हिण्डन्ते तपामादरेण सविशेषं प्रयच्छन । एवं-विधायां चिन्तायां प्राधूर्णकादिकारणजाते यदि देशकालेऽदेशकाले वा हिण्डन्ते तदाऽपि गुरुगं १३ भवति ॥ ५२९५ ॥

पाहुणविसेसदाणे, णिजर कित्ती य इहर विवरीयं। पुच्चि चमदणसिग्गा, न देंति नंतं पि कजेसु ॥ ५२९६ ॥

प्राधूणंकस्य 'विदोपेण' आदरेण भक्त-पाने दीयमाने परहोके निर्वेग इस्लोके न की । भेवति नशब्दात् प्रीतिष्ट्रिः परस्परोपकारिता च भवति । 'इनस्था' प्राप्तुगक्तमाकियमाने एन-३० देव विपरीतं भवति । निर्वरादिकं च भवतीत्वर्थः । कथं पुनन्तद् दान च भवनि ! उत्पार — पूर्व चमदनया—दिने दिने प्रविद्यद्भिः नाष्ट्रभिः तिम्मानि—परिश्वनानि न्यापना कुन्ति 'मद्रियं गृहे विद्यमानमपि पृतादिक द्रन्यं प्राप्तुकादिकार्येषु उद्योगपु न प्रवन्ति । एव शुण-रोपान्

विज्ञाय क्षेत्रं प्रयमेन रक्षणीयमिति प्रक्रमः ॥ ५२९६ ॥ अयं चापरंस्तत्र गुणो भवति— वोरीइ य दिइंतो, गच्छे वायामों तहिँ च पतिरिकं । केइ पुण तत्थ भंजण, आणेमाणे भणिय दोसा ॥ ५२९७ ॥

वहित्रीमे मिक्षाटने कियमाणे प्रमृतं दुग्व-दृष्यादिकं प्रायोग्यं प्राप्यते, तथा चात्र यद्र्यां कृष्टान्तो मवति । अपि च गच्छे एपैव सामाचारी गणघरमणिता—यद् वहित्रीमे तरुणे-भिक्षायामटनीयम् । ज्यायामश्च मोहचिकित्सानिमित्तं तैः कृतो मवति । 'तत्र' वहित्रीमे चब्व-व्याद् इह च प्रामे ''पइरिक्नं' एकान्तं मवति, मुक्कछमित्यर्थः । यद्वा ''पइरिक्नं' ति पचुरं मक्त-पानं तत्रावाप्यते । केचित् पुनराचार्यदेशीया त्रुवते—'तत्रव' वहित्रीमे मोजनं कर्त्तव्यम् , यतो ये पूर्वमानयतो भार-वेदनादयो दोपा मणिनास्ते एवं परिहृता भवन्ति । एतत् परमत-10 मुत्तत्त्र निराकरिष्यते ॥ ५२९७ ॥ अथ यदरीदृष्टान्तमाह—

गामऽन्मासे चद्री, नीसंदक्षडण्फला च खुङा च ।
पक्षाऽऽमाऽलस चेडा, लायंतियरे गता दृरं ॥ ५२९८ ॥
सिग्वतरं ते आता, तेसिऽण्णेसि च दिति सयमेव ।
खायंति एव इहर्दं, आय-परसहावहा तरुणा ॥ ५२९९ ॥

15 कस्यापि श्रामस्य 'अभ्यासे' प्रत्यासत्तो चदरी । सा श्रामनिस्यन्द्रपानीयेन संवर्धिता ततः कटुकफला संवृत्ता । अन्यच सा स्वमावत एव कुला ततः छुखारोहा । तस्यां च कानिचित् फलानि पक्षानि कानिचिदामानि, अथवा "पक्षाऽऽम" ति मन्द्रपक्षानि । तत्र ये अल्साः 'चेटकाः' वालकास्ते तां वदरीं छुखारोहामारुद्ध कटुकान्यपि वदराणि मक्षयन्ति, तान्यपि स्वस्य-तया न पर्याप्तानि मवन्ति । 'इतरे नाम' अनल्साः—उत्साहवन्तो बालकास्ते दूरमदवीं गताः, 20 तत्र च महाबदरीवनेषु परिपक्कानि वदराणि यथेच्छं खादन्ति ॥ ५२९८॥

ततो यावत् तेऽल्सास्तस्यां कटुकवदर्या क्वित्यमाना आसते तावत् 'ते' दूर्गामिनो वालका आत्मनः पर्याप्तं कृत्वा वदरपोष्टलकमाराकान्ताः श्रीव्रतरमागताः 'तेपाम्' अलसानाम् 'अन्येपां च' गृहे स्थितानां स्वजनानां वदराणि पर्याप्त्या ददति, स्वयमेव च भक्षयन्ति । एवम् 'इहापि' गच्छवासे तरुणा भिक्षवो वीर्यसम्पन्ना उत्माहवन्तो वाह्यव्रामे हिण्डमाना 26 आत्मनः परेपां च—वाल-वृद्धादीनां गुस्नावहा भवन्ति ॥५२९९॥ कथम् ! इति चेद् उच्यते—

खीर-दहीमादीण य, लंभो सिग्घतंर पढम पहरिके । उग्गमदोसा विजढा, भवंति अणुकंपिया चितरे ॥ ५३०० ॥

यथा तेऽलसाश्चेटकास्तथा वाल-वृद्धादयोऽपि कुळावद्रीकरुपे तिसान् मूल्यामे प्रत्यहमुद्धेन ज्यमानतया चिरमपि हिण्डमानाः कोद्रव-क्रादिकमेव लगन्ते, तदपि न पर्याप्तम् । ये तु ३० तरुणा विह्यामे गच्छन्ति तेऽनलसचेटककरुपाः, ततः क्षीर-द्ध्यादीनां प्रायोग्यद्रव्याणां लामस्तेषां विह्यामे भवति, जीव्रतरं च ते स्वप्रामे खागच्छन्ति । "पद्दम" ति प्रथमालिकां च स्वयं कुर्वन्ति, वालादिभ्यः प्रथमतरं वा समागच्छन्ति । "पद्दरिकं" ति प्रचुरं मक्त-पानमु-

१ °स्तहणो ताटी॰ मो॰ डे॰ ॥

15

23

त्पादयन्ति । उद्गमदोपाध्य 'विजढाः' परित्यक्ता भवन्ति । 'इतरे च' वालादयोऽनुक्रिपता भवन्ति ॥ ५२०० ॥ अमुमेवार्थं सविशेषमाह—

> एवं उग्गमदोसा, विजढा पहरिक्षया अणोमाणं । मोहतिगिच्छा य कता, विरियायारो य अणुचिण्णो ॥ ५३०१॥

'एवं' वहिर्श्रामे गच्छद्भिस्तः 'उद्गमदोपाः' आधाकर्मादयः परित्यक्ता भवन्ति । 'पद्गरिजय'' ठ चि प्रचुरस्य भक्त-पानस्य लाभो भवति । 'अनपमानं' स्वपक्षापमानं न भवति । 'मोहचिकित्सा च' परिश्रमा-ऽऽतप-वैयावृत्यादिभिर्मोहस्य निग्रहः कृतो भवति । वीर्याचारध्य 'अनुचीर्णः' अनुष्ठितो भवति ॥ ५३०१ ॥ अथ परः प्राह—

> उजाणतो परेणं, उत्रातिणंतिम पुन्य जे भणिता। भारादीया दोसा, ते चेव इहं तु सविसेसा॥ ५२०२॥

ननु शोभनमिदम्—यद् अर्धयोजनं गम्यते, किन्तु तेषां भरितभाराणामाचार्यसकादामाग-च्छतां ये पूर्वमुद्यानात् परेण 'उपानाययति' अतिकामयति मारादयो दोषा भणितास्त एवेद्द सविदोषा भवन्ति ॥ ५३०२ ॥ ततः कि कर्तव्यम् ! इत्याह—

तम्हा तु ण गंतन्त्रं, तहिँ भोत्तन्त्रं ण वा वि भोत्तन्त्रं । इहरा भे ते दोसा, इति उदिते चोदगं भणति ॥ ५२०३ ॥

तसादाचार्थसगीप भक्त-पानेन गृहीतेन न गन्तव्यं किन्तु 'तंत्रव' विह्यामे भोक्तव्यम् , एवं भारादयो दोषाः परिद्वता भवन्ति । ''न वा वि भोजव्वं'' ति वाशव्दः पश्चान्तर्भोतकः, अथ भवन्तो भणिष्यन्ति—नेव विह्यामे भोक्तव्यम् , तत एविगतरथा ''भे'' भवता 'त एवं भारादयो दोषाः । एवं 'उदिते' भणिते सित स्रिनीदकं भणिति—यदि तत्र समुद्धिनित ततो मासल्घु, भवतोऽप्येवं भणतो मासल्घु, तेथ्य तत्र प्रायोग्यं समुद्धिनिहर्राचार्यादयः ३० परित्यक्ता गन्तव्याः, तेषा प्रायोग्यमन्तरेण परिनापनादिसम्भनात् ॥ ५३०३ ॥

आह किमिवाचार्यगन्तरेण न सिष्यति यदेवं तद्ये प्रायोग्यमानीयते ! इत्याह—

जइ एयविष्पह्णा, तव-नियमगुणा भवे णिरवसेमा । आहारमाइयाणं, को नाम कहं पि छुठ्वेजा ॥ ५३०४ ॥

यदि एतेन-आचार्येण विष्रहीणाः-एनमन्तरेणत्यर्गः तपो नियमगुणा निरवशेषा गरेषु १३ तत आचार्यप्रायोग्याणामाहारादीनामन्त्रेषणे को नाम कथामपि कुर्वात!, न कथिन् । इयम एवयम्—सर्वोऽपि तपो-नियमादिकः प्रयामाऽलाकं संमारिननरणार्भम्, त न नप प्रमृत्यो गुणा गुरूपदेशमन्तरेण न सम्यगवगम्यन्ते, न वा निरवशेषा अपि यथानवनुष्णनुं शास्त्रने, खतः ससारिनन्त्ररणार्धमाचार्याणां प्रायोग्यानमनादिना कर्तन्यमेय ध्यापृत्यिमिति ॥ ५३ ०४ ॥

अपि च— जित ताव लोहय गुरुम्य लहुओं मागारिओ पुरविमादी । आणगणे परिहरिया, पटमा आपुन्छ लनजाए ॥ ५२०५॥

१ फिर । मृत्यमामे च प्रसुरसङ्खाटकपरिश्रमणानापार उहे हैं।

यदि तावहोकिका अपि यो गुरु:-पिता ज्येष्टवन्ध्वी कुटुम्बं घारयति तसिन्नमुक्ते न मुझते, यचोत्कृष्टं शाल्योदनादिकं तत् तस्य प्रयच्छन्तिः, ततः किं पुनर्यस्य प्रमावेन संसारो निस्तीर्यते तस्य प्रायोग्यमदत्त्वा एवमेव भुज्यते । यस्तु भुद्धे तस्य मासरुष्टु । वसतेरमावाच तत्र भुद्धा-नान् सागारिको यदि पश्यति तढा चतुर्छेष्ठ, आज्ञादयश्च दोपाः । अस्विण्डिले च समुद्विशतां कप्रशिन्यादिविराधना । आनयने त सर्वेऽप्येते दोषाः परिहृता मवन्ति, अतो गुरुसमीपमानेत-च्यम । द्वितीयपढे प्रथमालिकां कुर्वन्तो गुरुमापुच्छ्य गच्छन्ति । यतनया च यथा संसूष्टं न भवति तथा प्रथमालिका कर्तव्या ॥ ५३०५ ॥

> चोदगवयणं अप्पाऽणुकंपिओ ते य मे परिचत्ता । आयरिए अणुकंपा, परलोए इह पसंसणया ॥ ५३०६ ॥

'नोदकवचनं नाम' परः प्रेरयति-यावत ते ततो श्रामात् प्रत्यागच्छन्ति तावत् तृष्णा-10 क्षपाह्यान्ता अतीव परिताप्यन्ते, एवं प्रस्थापयद्भिभवद्भिरात्मा अनुकस्पितः 'ते च' साधवः परित्यक्ता भवन्ति । गुरुराह—ननु मुग्य । त एवानुकम्पिताः, कथम् ? इत्याह—"आयरिए" इत्यादि, यद् आचार्यवैयावृत्ये नियुक्ता एपा पारलेकिकी तेपामनुकम्पा; इहलोकेऽपि तेऽनु-कम्पिताः, यतो बहुभ्यः साधु-साध्वीजनेभ्यः प्रशंसामासादयन्ति ॥ ५३०६ ॥ परः प्राह---

एवं पि परिचत्ता. काले खमए य असहप्रिसे य। 15 कालो गिंम्हो उ भवे, खमओ वा पढम-वितिएहिं ॥ ५३०७ ॥

यतस्ते बुमुक्षित-तृपिता भाराक्रान्ताः शीत-वाता-SSतपैरमिहताः पन्थानं वहन्ति, यूयं तु शीतलच्छायायां तिष्ठथ, तत एवमि ते परित्यक्ताः । सूरिराह—तेपामि कालं क्षपकमस-हिप्णुपुरुषं च प्रतीत्य प्रथमालिकाकरणमनुजातम् । तत्र कालः -ग्रीप्मलक्षणस्तस्मिन् प्रथमालिकां 20 कृत्वा पानकं पिवन्ति, क्षपको वा प्रथम-द्वितीयपरीपदा-यामतीव वाधितः प्रथमालिकां करोति, एवमसिंहप्णुरिप वुमुक्षार्तः प्रथमालिकां कुर्यात् ॥ ५२०७ ॥ अत्र परः प्राह---

जह एवं संसद्धं, अप्पत्ते दोसियाहणं गहणं।

लंबण भिक्ता दुविहा, जहण्णमुक्तोस तिय पणए ॥ ५२०८ ॥

यद्यवमसी वहिरेव प्रथमालिकां करोति ततो भक्तं संस्रष्टं भवति, संस्रष्टे च गुर्वादीनां 20 दीयमाने Sमिक्तः कृता भवति । गुरुराह—अप्राप्ते देश-काले दोपात्रादेर्ग्रहणं कृत्वा येषु वा कुलेपु प्रमाते वेला तेषु पर्यट्य प्रथमालिकां कुर्वन्ति, माजनस्य च कर्षं कुर्वन्ति । प्रथमालि-काप्रमाणं च द्विघा—रुम्बनतो मिक्षातश्च । तत्र जघन्येन त्रयः 'रुम्बनाः' कवरुम्तिस्रश्च मिक्षाः, उत्कर्पतः पञ्च लम्बनाः पञ्च वा मिक्षाः । शेषं सर्वमिष मध्यमं प्रमाणम् ॥ ५३०८॥

, अथ तैः कुत्र कि बहीतन्यम् १ इति निरूपयति —

एगत्थ होइ भत्तं, वितियम्मि पिडिग्गहे दवं होति । गुरुमादीपाउग्गं, मत्तएँ वितिए य संसत्तं ॥ ५२०९ ॥ साधुद्रयस्य द्वी प्रतिप्रद्वी द्वी च मात्रकी भवतः । तत्रैकस्मिन् प्रतिप्रद्वे भक्तं प्रदीतन्यम्,

30

१ गिमो उ तामा॰ ॥ २ विणादिण तामा॰ ॥

द्वितीये च 'द्रवं' पानकं भवति । तथेकस्मिन् मात्रके आचार्यादीनां प्रायोग्यं गृह्यते, द्वितीये तु संसक्तं भक्तं वा पानकं वा प्रत्युपेक्षते । यदि शुद्धं ततः प्रतिम्रहे प्रक्षिप्यते ॥ ५२०९ ॥

जित रिक्को तो दवमत्तगिम्म पढमालियाएँ गहणं तु । संसत्त गहण दवदुल्लभे य तत्थेव जं पंतं ॥ ५३१० ॥

यदि रिक्तोऽसो द्रवमात्रकः ततस्तत्र प्रथमालिकाया ग्रहणं कर्तव्यम्, एवं संसृष्टं न 5 भवति । अथवा तिसन् द्रवमात्रके संसक्तं द्रवं गृहीतम्, द्रवं वा तत्र क्षेत्रे दुर्ठभं ततः 'तत्रैव' भक्तपित्रमहे यत् प्रान्तं तद् एकेन हर्त्तेनाकृष्य अन्यसिन् हर्त्ते कृत्वा समुद्दिशति, एवं संसृष्टं न भवति ॥ ५३१०॥

विइयपदं तत्थेवा, सेसं अहवा वि होइ सन्वं पि। तम्हा गंतन्वं आणणं, व जित वि पुद्धो तह वि सुद्धो ॥ ५३११ ॥ 10

द्वितीयपदमत्रोच्यते—अतीव बुभुक्षितास्तत्रैवात्मनः संविभागं भुझते, शेपं सर्वमप्यान-यन्ति, अथवा तत्रैव सर्वमात्म-परसविभागं भुझते । यत एप एवंविधो विधिस्तसाद् विधिना गन्तव्यं विधिना आनेतव्यं विधिना तत्रैव भोक्तव्यम् । एवं सर्वत्र विधिं कुर्वत् यद्यपि दोषैः स्पृष्टो भवति तथापि शुद्धः ॥ ५३११ ॥

कथं पुनः सर्वेमसर्वे वा भिक्षाचर्यागतेन भोक्तव्यम् ? इत्याह—

15

अंतरपछीगहितं, पढमागहियं व भ्रंजए सन्वं।

संखिड धुवलंभे वा, जं गहियं दोसिणं वा वि ॥ ५३१२ ॥

यद् अन्तरपिक्षकार्यां गृहीतं प्रथमपीरुपीगृहीतं वा तत् सर्वमि भुद्धे । यत्र वा जानन्ति सङ्ख्वां ध्रुवो लाभो भिवता तत्र यत् पूर्वं गृहीतं तत् सर्वमिष भोक्तव्यम् । यद् वा दोषानं गृहीतं तदशेषभि भोक्तव्यम् ॥ ५३१२ ॥ 20

दरिहंडिएव भाणं, भरियं भुत्तं पुणो वि हिंडिजा। कालो वाऽतिकमई, भुंजेजा अंतरा सन्वं।। ५३१३॥

अथवा 'दरिहण्डिते' अर्धपर्यिटित एव भाजनं भृतं ततोऽरूपसागारिके तत् पर्याप्तं भुत्तवा पुनरिप भिक्षां हिण्डेत । अथवा यावद् आचार्यान्तिके आगच्छन्ति तावत् कालोऽतिकामित, चतुर्थपौरुपी रुगति सूर्यो वाऽस्तमेतीत्यर्थः, ततः सर्वमिप 'अन्तरा' तत्रैव भुझीत ॥५३१३॥ 25

परमद्भजोयणातो, उजाण परेण जे भणिय दोसा ।

आहज्जवातिणाविएँ, ते चेनुस्सग्ग-अववाता ॥ ५३१४ ॥

अथार्थयोजनात् परेण अतिकामयति तदा ये उद्यानात् परतोऽतिकामणे दोषाः पूर्वं भणि-तास्त एव द्रष्टच्याः । अथ "आहच्च" कदाचिदनाभोगादिनाऽतिकामितं ततस्तावेवोत्सर्गा-ऽपवादौ, उत्सर्गतस्तद् न भोक्तन्यम् अपवादतः पुनरसंस्तरणे भोक्तन्यमिति भावः ॥ ५३१४॥ ३०

॥ काल-क्षेत्रातिकान्तप्रकृतं समासम्॥

१ °यां-सूलग्रामादर्धतृतीयगन्यूतिभाविन्यां गृही° का॰ ॥ वृ॰ १५८

10

## अ ने पणी य प्र कृत म्

स्त्रम्---

निगांथेण य गाहावइक्कुलं पिंडवायपिडयाए अणु-पिंडिंगाहिए सिया, अत्थि या इत्थ केंद्र सेहतराए अणुवद्वावियए कष्पइ से तस्स दाउं अणुप्पदाउं वा; नित्थ या इत्थ केंद्र सेहतराए अणुवद्वावियए तं नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पएसे पिंडलेहित्ता पमिजित्ता पिरद्वे-युक्वे सिया १८॥

अस्य सम्बन्धमाह—

आहार एव पगतो, तस्स उ गहणिम विणया सोही। आहच पुण असुद्धे, अचित्त गहिए इमं सुर्च ॥ ५३१५॥

आहार एवानन्तरस्त्रे प्रकृतः । 'तस्य च' आहारस्य ग्रहणे शोधिवीर्णता, यथा शुद्ध आहारो 15 ग्रहीतन्यः तथी मणितमिति भावः । ''आहच'' कदाचित् पुनर्श्यद्धो अचित्त आहारो ग्रहीतो भवेत् तत्र को विधिः १ इत्यस्यां जिज्ञासायामिदं स्त्रमारभ्यते ॥ ५२१५ ॥

अहवण सचित्तद्व्यं, पिडिसिद्धं द्व्यमादिपिडिसेहे । इह पुण अचित्तद्व्यं, त्रारेति अणेसियं लोगो ॥ ५२१६॥

अँथवा पूर्वतरस्त्रेषु "तओ नो कप्पंति पद्माविचए" (स्० ४) इत्यादिषु सचिचद्रव्यं 20 'द्रव्यादिप्रतिषेधेन' द्रव्यं—पण्डकादिकं तदाश्रित्य प्रतिषेधो द्रव्यप्रतिषेधस्तेन, आदिशब्दाद् "दुट्टे मूदे" इत्यादिषु च मावप्रतिषेधेन प्रतिषिद्धम् । 'इह पुनः' प्रकृतस्त्रेत्रेऽचिचद्रव्यमनेपणीयं वारयति । एष 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५३१६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्यन्थेन च गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञयाऽनुप्रविष्टेन "अन्नतरे" ति उद्गमोत्पादनेपणाढोपाणामन्यतरेण दोषेण दुष्टम् 'अनेपणीयम्' अग्रुद्धम् अनिर्वां निर्नींवं पान-मोजनमनामोगेन प्रतिगृहीतं स्यात्, तचोत्कृष्टं न यतस्ततः परित्यक्तं शक्यते, अस्ति चात्र कश्चित् 'शैक्षतरकः' लघुतरः 'अनुपस्यापितकः' अनारोपितमहात्रदः

१ °थाऽनन्तरस्त्रे भणि° र्का ।। २ °शुद्धः-अनेपणीयः परम् अचित्तः-प्राशुकः एवं-विघ आहा व का ।। ३ ''अहवण'' ति अखण्डमव्ययमथवार्थे। अथवा का ।। ४ °स्त्रे 'अचित्तद्रव्यम्' अहाररूपम् 'अनेपितम्' अनेपणी' का ।। ५ च 'अत्र' विवक्षितिन-प्रन्थसत्कराच्छमध्ये कश्चि का ।।

करुपते ''से'' 'तस्य' निर्श्रन्थस्य 'तस्मे' शैक्षाय दातुमनुप्रदातुं वा । तत्र दातुं प्रथमतः, 'अनुप्र-दातुं' तेनान्यस्मिन्नेपणीये दत्ते सति पश्चात् प्रदातुम् । अथ नास्त्यत्र कोऽपि शैक्षतरकोऽनुप-स्थापितकस्ततस्तद् नैय आत्मना भुङ्गीत न वाडन्येपीं दद्यात् किन्तु एकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे प्रस्यपेक्ष्य प्रमुज्य च परिष्ठापियतन्यं स्थादिति सूत्रार्थः ॥ अथ निर्धुक्तिविस्तरः—

अन्तर्ञेमसणिजं, आउद्दिय गिण्हणे तु जं जत्थ । अणभोग गहित जतणा, अजतण दोसा हमे होंति ॥ ५३१७॥

'अन्यतरद्' उद्गमादीनामेकतरदोपदुष्टमनेपणीयमाकुद्दिकया यो गृह्याति । आकुद्दिका नाम— खयमेव भोक्ष्ये शैक्षस्य वा दास्यामि । एवसुपेत्य महणे येन दोषेणाशुद्धं तमापद्यते, यच यत्र दोषे प्रायिक्षत्तं तत् तस्य भवति । अथानाभोगेनानेपणीयं गृहीतं ततो यतनया शैक्षस्य दात्तव्यम् । यदि अयतनया ददाति तत इमे दोषा भवन्ति ॥ ५३१७॥ े

मा सन्वमेयं मम देहमन्नं, उकोसएणं व अलाहि मन्झं।

किं ना ममं दिज्ञति सन्यमेयं, इचेव वुत्तो तु भणाति कोई ॥ ५३१८ ॥
तेन अनेपणीयमिति कृत्वा शैक्षस्य दत्तम्, स च शैक्षो व्रूयात्—मा सर्वमेतद् 'अन्नं'
भक्तं मम दत्त, अथोत्कृष्टमिति कृत्ता मे दीयते तत्रोत्कृष्टेन भक्तेन ममालम्, किं वा सर्वमेतद् मम दीयते १ इति । एवं शैक्षेणोक्तः कश्चिद् भणित ॥ ५३१८॥

15

एतं तुर्व्म अम्हं, न कप्पति चउगुरुं च आणादी । संका व आभिओग्गे, एगेण व इन्छियं होझा ॥ ५३१९ ॥

'एतत् तव फल्पते, असाकं तु न कल्पते' एवं भणतश्चतुर्गुरुकम् आज्ञादयश्च दोषाः । शक्का च तस्य शैक्षस्य आभियोगः—कार्मणं तद्विपया भवति । 'एकेन वा' केनचित् शैक्षेण तद् दीयमानमीप्सितं भवेत् तस्य च ग्लानत्वे यथाभावेन जाते सति द्वितीयशैक्ष उड्डाहं 20 कुर्यात् ॥ ५३१९ ॥ इदमेव भावयति—

कम्मोदय गेलने, दहूण गतो करेज उड़ाहं। एगस्स वा वि दिण्णे, गिलाण वमिऊण उड़ाहो।। ५३२०॥

कर्मोदयाद् यथाभावेनैव ग्लानत्वे जाते सित स चिन्तयेत्—एतैः 'मा व्रतादयं प्रति-भज्यताम्' इति कृत्वा ममाभियोग्यं दत्तम् । एवं 'दृष्ट्वा' ज्ञात्वा स भूयो गृहवासं गतः सन् 25 उड्डाहं कुर्यात्—एतैः कार्मणं मम दत्तमिति । एकस्य वा दत्ते सित यदा ग्लानत्वं जातं तदा द्वितीयः शैक्षो व्रतं विमत्वा प्रभूतजनसमक्षमुड्डाहं कुर्यात् ॥ ५३२०॥

कि पुनश्चिन्तयित्वा स व्रतं वमति ? इत्याह—

मा पिड्रगच्छिति दिण्णं, से कम्मण तेण एस आगल्लो । जाव ण दिजाति अम्ह वि, ह णु दाणि पलामि ता तुरियं ॥ ५३२१ ॥

१ °पां साधूनां "दावप" त्ति आर्पत्वाद् दद्या° का॰ ॥ २ इतोऽमे का॰ प्रती के पुनस्ते ? इत्यत आह इलवतरणं विद्यते ॥ ३ इतोऽमे का॰ प्रती किम् ? इत्यत आह इलवतरणं वर्तते ॥ ४ °दा "गिलाण" त्ति भावप्रधानत्वाद् निर्देशस्य ग्ला॰ का॰ ॥

3)

मी प्रतिगमिष्यतीति बुद्धा कामेणमन्य दुनै तेनार्य ''आगक्को'' न्छनः सङ्गीतः, अतो याबद्साकमपि कामेणं न दीयते ताबत् स्वरितमिदीनीमहमपि पराये॥ ५३२१॥

अथवा कश्चिदितं हृगत्—

मचेण में ण कर्ड, कर्छ मिक्डं गतो व मोक्ड़ामि । अण्णं व देह मन्द्रं, ह्य अन्ते उन्द्रिणिगदोसा ॥ ५३२२ ॥

मक्तन 'मे' नम न कार्यम्, कर्ये वा मिक्षां नद्यो वा मोक्ष्ये, अन्यद्वा मक्तं मद्यं प्रय-च्छत । "इय" एवनयतनया द्यायमाने 'उज्जिनिका' पारिष्ठापनिका मवेन् । तस्यां च द्यापाः कोटिका-मिक्षकादिविरायनारूपा मन्द्रव्याः ॥ ५३२२ ॥

अथवा एक्स्य ग्छानतं जातंऽपरश्चिन्त्रयेत्—

10 इ ग्रु नाव असंदंई, एस मओ ई तु नाव जीवामि । वरवा हु चरेति इमे, मिराचम्मरामंबुना पावा ॥ ५२२२ ॥

"ह णु" नि 'हः' इति खेदे 'तुः' इति वितकें। एव तावद् असन्देहं सृतः, अहं तु तावदिदानों जीवामि, इने च पापाः अमणका सृगच्मेसंबृता क्याव्यक्ष्यन्ति, बहिः साबुक्य-च्छन्ना हिंसका अभी इति मादः। अतो यावद् एते मां जीवितान व्यवस्पति तावत् 18पतिगच्छानीति॥ ५३२३॥ क्रिब्स—

> अभित्रोगपरज्झस्य हु, को घम्पो किं व नेण णियमेणं। अहियकस्साहीण व, अभिज्ञोएंनाण को घम्पो ॥ ५३२७ ॥

अमियोगेन-कार्मणेन ''पर्क्सस'' चि णवर्शकृतस्य नम को नाम वर्मी मित्रप्यति है, कि वा तेन नियमन मम कार्यम् है, तथा अध्किलस्याहिणानिवानीणमप्येवमियोजयतां को 20 वर्मः है न कश्चिदिस्पर्यः । एवं विजिनस्य गृहवानं मुलोऽपि कुर्यात् ॥ ५३२२ ॥

यो ग्डानीम्योद्यत्रज्ञितः स प्रज्ञजन्त्रस्थं विपरिणमयेन्—

किच्छाहि जीविनो है, जित मैरिउं ह्च्छर्सा निह वच । एस तु भणामि माउग !, विसक्तंमा ने महृपिहाणा ॥ ५३२५ ॥

'हच्छार' अतिहुः नेताई ताबद् नीवितः, अतो बहि त्वमी मर्नुमिच्छित तदा 'तत्र' 25 तेषां साव्नामिन्दिके वन, वेन सबतोऽप्येवं सन्यवत इति मानः । अति च—हे जातः ! एषाऽह्मेकान्दिहितो मृत्वा मत्रनं मगानि—तं मान्नो विषक्तमा मृत्वप्रियानाः सन्ति, सुद्धेन तीवद्याद्यपदेशकं मृतुरं वना नल्यिते, केतमा तु विप्रवन् एरव्यरगेपगकारिताक्यपरियामा इति हृद्यम् । एवं विर्णरामित्रोऽमी प्रवन्यामप्रतिप्रथमानः पर्व्यायविग्यनादिकं यन् करोति तिल्यतं अयतनाद्यावनः प्रायक्षित्तम् ॥ ५३२५ ॥ किञ्च—

वातार्दाणं खोमे, जहण्यकाछन्यिए विसाउऽमंका । अवि जुजति अनविसे, पेव य संकाविसे किरिया ॥ ५३२६ ॥

र "वर्तमानासरे वर्त्तमाना" इति वचनात् 'मा पहिंगच्छद्द' नि मा प्रति कं० ॥ २ "दानीं "हः" इति रेटेंद्, "नुः" इति वितक, किं पछाये ? हां० ॥ ३ मरणं इ° टामा० विना ॥

तस्याशुद्धाहारदानानन्तरं वातादीनां क्षोभे 'जवन्यकालात्' तस्त्रणादेवोत्थिते विपाणद्धा भवति—मन्ये विपममीभिर्मम दत्तं येनैवं मे सहसेव धातुक्षोभः समजिन । एवं चिन्तयतस्य स्याचिरादेव मरणं भवेत् । कुतः ! इत्याह—''अवि'' इत्यादि, 'अपिः' सम्भावनायाम्, सम्भाव्यते अयमर्थः—यद् अन्यस्य सर्वस्यापि विपस्य मन्नादिक्तिया युज्यते, जद्धाविपस्य तु 'किया' चिकित्सा नेव भवति, मानसिकत्वेन तस्य प्रतिकर्त्तुमञक्यत्वात् । यत एते दोपा अत्र परमतमुपन्यस्य दूषयति—

केइ पुण साहियन्वं, अस्समणो हं ति पिडगमो होज । दायन्वं जतणाए, णाए अणुलोमणाऽऽउद्दी ॥ ५३२७ ॥

केचित् पुनराचार्या त्रुवतें—स्फुटमेव तस्य कथियतन्यम्—भवत एवेदं कल्पते; एतच न युज्यते । यत एवमुक्ते कढाचिदसौ त्रूयात्—यत् श्रमणानां न कल्पते तद् मम यदि कल्पते 10 तत एवमहम् 'अश्रमणः' न श्रमणो भवामि, अश्रमणस्य च निरर्थकं मे शिरस्तुण्डमुण्डनम्; इति विचिन्त्य प्रतिगमनं कुर्यात् । यत एवमतो यतनया दातव्यम् । यतनया च दीयमानं यदि ज्ञातं भवति तदा वश्यमाणवचनैः 'अनुलोमना' प्रज्ञापना तथा कर्तव्या यथा तस्य 'आवृत्तिः' समाधानं भवति ॥ ५३२७ ॥ प्रज्ञापनाविधिश्चायम्—

अभिनवधम्मी सि अभावितो सि वालो व तं सि अणुकंपो। तव चेवऽहा गहितं, भ्रंजिजा तो परं छंदा ॥ ५३२८ ॥ कप्पो चिय सेहाणं, पुच्छसु अण्णे वि एस हु जिणाणा। सामाइयकप्पठिती, एसा सुत्तं चिमं वेंति॥ ५३२९॥

'अभिनवधर्मा' अधुनैव गृहीतप्रवज्योऽसि त्वम्, अत एव 'अभावितोऽसि' नाद्यापि भैक्षभोजनेन मावितः, बालश्च त्वमसि अत एव 'अनुकम्प्यः' अनुकम्पनीयः, तत इद्मुत्कृष्ट-20 द्रव्यमशुद्धमपि तवैवार्थाय गृहीतम्, अतः परं 'छन्दात्' सच्छन्देन मुझीयाः ॥ ५३२८॥

अपि च—करुप एवेप शैक्षाणां यदनेपणीयमपि भोक्तुं करुपते, यदि भवतो न प्रत्ययस्ततः पृच्छ 'अन्यानपि' गीतार्थसाघून् । तेऽपि तेन पृष्टाः सन्तो ब्रुवते—एपा 'हु' निश्चितं 'जिनाज्ञा' तीर्थकृतामुपदेशः, सामायिककरुपस्य चैपैव स्थितिः । सूत्रं च ते साधवः 'इदं' प्रस्तुतं ''अत्थि या इत्य केइ सेहतराए'' इत्यादिरूपं ब्रुवते । भवेत् कारणं येनाकुट्टिकयाऽपि दद्यात् ॥५३२९॥ 25 कथम् १ इत्याह—

परतित्थियपूयातो, पासिय विविहातों संखडीतो य । विष्परिणमेख सेधो, कक्खडचरियापरिस्संतो ॥ ५३३०॥

कापि क्षेत्रे परतीर्थिकानां पूजाः—सादरिक्षण्य-मधुरभोजनादिरूपास्तदुपासकैर्विधीयमाना दृद्धा विविधाश्च सङ्ख्र डीरवलोक्य शैक्षः कर्कशचर्यापरिश्रान्तैः सन् विपरिणमेत ॥५३३०॥ ततः— 30 नाऊण तस्स भावं, कप्पति जतणाएँ ताहे दाउं जे ।

१ °ते-- "साहियव्वं" ति स्फु॰ का ।। २ °न्तः समस्तदोपविशुद्धभैक्षत्रहणनिर्विणणः सं का ।।

## मंथरमाण देंनी, लग्गह महाणपच्छिने ॥ ५३३१ ॥

ज्ञात्वा 'तस्य' ग्रेंबस्य 'मार्व' किन्य-मबुरमोजनिषयमियायमेपणीयास्यमे यत्तनया तस्या-नेपणीयमपि दातुं करवते । अथ संन्यातोऽपि ददाति ततः न्वस्थानशायिक्षेत्रे स्मानि, येन दोषेणाशृद्धं तिव्यपतं प्रायिश्वतमापयत इति यावः ॥ ५२३१ ॥

सेहस्स व मंबंघी, नारिमिफ्डेंते वाग्णा गरिय । कक्खेंडे व महिद्वीए, वितियं अद्याणमादीसु ॥ ५२३२ ॥

श्रेश्रस्य वा सम्बन्धिनः केऽि व्रहातिरेकत एकुष्टं भक्तमानीय दृष्टुः, नम्य च नाहशं भोकुमिच्छतः 'वारणा' प्रनिषेषो नान्ति । "कक्ष्यहे व' नि कक्ष्यम्—अवमीद्रयं नत्रा- संस्तरणेऽशुद्धं श्रेक्षस्य दानच्यम् , शुद्धमात्मना मोन्क्च्यम् । "महिङ्कीए" नि महिद्धं अद्याणमा- दिश्यु" ति अध्वादिषु कारणेषु हितीयण्दं भवति, स्वयमप्यनेषणीयं सुझानाः शुद्धा इनि मावः । एषा पुरातनी गाया ॥ ५३३२ ॥ साम्यन्यमेनामेव विवृणोति—-

नीया व केई तु विरुवरुवं, आणेख भनं अणुवड्डियस्या।

स चावि पुच्छेल जना तु थेरे, तदा ण वारेंति ण मा गुम्पा ॥ ५३३३ ॥

15 निजेकाः केचिद् 'विकारूपं' मोदका-अशेकवर्ति-शास्त्रीदनप्रमृतिकमुक्तृष्टं मकमनुरस्थितस्य श्रेष्ठस्यायीयानयेयुः । स च नैनिमिन्नितो यदा 'स्विद्यान्' आदार्यान् पुच्छेत्—
गृह्याम्यहमिदम् १ न वा १ इतिः, तदा गुग्वो ''ण"मिति 'तै' श्रेष्ठं न वाग्यन्ति । क्रुतः १ इत्याह—''मा गुन्पा" चि मा वाग्यतां चत्वारा गुम्काः प्रायिविचं मनेन् ॥ ५२३२ ॥

किम्थं पुनर्न वायते १ इत्याह—

20 छोछ्य सिणेइना वा, अण्यहमावा व तस्य वा नेसि । गिण्हह तुरुमे वि वर्डु, पुरिमट्टी णिब्बिगतिगा मा ॥ ५३३४ ॥

छोछुपतया संज्ञातककेह्ता वा म तर भक्तं भोक्नुमिण्डेपत् नतो यदि वायते तरा 'तस्य' श्रेष्ठस्य 'तेपां वा' संज्ञातकानाम् 'अन्यथामावः' विपरिणयनं भवेत् । मृंज्ञातकाश्र यदि सावृतामग्रयन्ते—वेहेतद् भक्तन् अतो यूयमि गृहीतः ततो वक्तव्यम्—''मो'' इति वर्ष 25 प्रोहिण्स्यान्तिनो निर्विष्ठतिका वा ॥ ५३३३ ॥ अय त संज्ञातका प्रवारन्—

र्मेदक्खेण ण इच्छति, तुच्मे से देह वेह णं तुच्मे । कि वा वारेम्र वयं, गिण्हतु छंदेण तो विति ॥ ५३३५ ॥

एप युष्मामिरनुजातः 'मन्दाक्षेण' छज्ञया न बहीतुनिच्छति ततो यूपं तस्य प्रयच्छत, भणत वा यूपम्—गृहाणिति । तत्र बुवते—िक् वा वयं वारयामः १ गृहानु न्वयमेव छन्देन १ २०यदि रोचते ॥ ५३३५ ॥ अथ "कक्कंड व महिड्डीए" नि पदद्वयं ज्यास्याति—

वीमुं वीमे वेनुं, दिनि व से मंथरे व उन्होंनि । मार्वेना विद्यिमतो, दलंनि जा माविनोऽणिमि ॥ ५३३६ ॥

१ 'निजकाः' शैक्षसक्तसमातकाः केचिद् बाँ॰ ॥ २ संतस्र्येण बाना॰ ॥

'अवमे' दुर्भिक्षे यावन्तिकादिकमनेपणीयं 'विष्वक्' पृथग् गृहीत्वा शैक्षस्यार्थायाऽऽनीतं तस्यैव प्रयच्छन्ति, संस्तरन्तो वा उज्झन्ति । यो वा ऋद्धिमत्पत्रजिनस्तं 'भावयन्तः' भैक्ष-भोजन्तभावनां श्राहयन्तो यावद् भावितो न भवति तावद् येन वा तेन वा दोपेणानेपणीयं प्रायोग्यं रुब्ध्वा ददति । यथेवं ऋद्धिमत्प्रवजितं नानुवर्तयन्ति ततश्चतुर्गुरुकम् ॥ ५३३६ ॥

कुतः ? इति चेद् उच्यते-

5

तित्थविवही य पभावणा य ओभावणा कुलिंगीणं। एमादी तत्थ गुणा, अकुन्वतो भारिया चतुरो॥ ५३३७॥

ऋदिमित प्रविति तीर्थविवृद्धिर्भवति, 'यदीह्या अप्येतेपां सकाहो प्रविज्ञान्त ततो वयं द्रमकप्रायाः किमेवं गृहवासमिधवसामः ?' इति बुद्धा भ्यांसः प्रवजन्तीति भावः । प्रभावना च प्रवचनस्य भवति कुलिहिनां चापभ्राजना भवति, तेपां मध्ये ईदृशामृद्धिमतामभावात् । 10- एवमादयः 'तत्र' राजादिप्रविति यतो गुणा भवन्ति अतस्यानुवर्तनामकुर्वतश्चत्वारो भारिका मासाः प्रायश्चित्तम् ॥ ५३३०॥ अथ द्वितीयपदमाह—

अद्धाणाऽसिव ओमे, रायहुट्टे असंथरेता उ । सयमवि य भ्रंजमाणा, विसुद्धभावा अपच्छित्ता ॥ ५३३८॥

अध्वा-ऽशिवा-ऽवम-राजिद्धिष्टेषु असस्तरन्तः स्वयमप्यनेपणीयं विशुद्धभावा भुज्ञाना अप्रा-15 यश्चित्ता मन्तन्याः ॥ ५३३८ ॥

॥ अनेपणीयप्रकृतं समाप्तम् ॥

क लप स्थिता क लप स्थित प्रकृत म्

सूत्रम्---

जे कडे कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं, नो से कप्पइ कप्पट्टियाणं। जे कडे अकप्पट्टियाणं णो से कप्पइ कप्पट्टियाणं कप्पइ से अकप्पट्टियाणं। कप्पे ठिया कप्पट्टिया, अकप्पे ठिया अकप्पट्टिया १९॥

अस्य सम्बन्धमाह---

सुत्तेणेव उ जोगो, मिस्सियभावस्स पन्नवणहेउं। अक्खेव णिण्णओ वा, जम्हा तु ठिओ अकप्पम्मि ॥ ५३३९॥

25

20

सूत्रेणैव 'योगः' सम्त्रन्धः कियते—'मिश्रितमावस्य' 'किमर्थमिदमशुद्धं मम दीयते ?' इत्येवं कल्लिपितपरिणामस्य शैक्षस्य प्रज्ञापनाहेतोरिदं सूत्रमारभ्यते । यद्वा 'कथं शैक्षस्यानेपणीयं कल्पते ?' इत्येवं केनापि 'आक्षेपे' पूर्वपक्षे कृते 'निर्णयः' निर्वचनमनेन क्रियते । कथम् ' इत्याह—यसाद् असो शैक्षः 'अकल्पे' सामायिकसंयमरुक्षणे स्थितः ततः कल्पते तस्याने—30 पणीयमिति ॥ ५३३९ ॥

20

अनेन सम्बन्धनायानस्यास्य व्याप्या—'यद्' अधनादिकं 'कृतं' विद्तिं कर्णास्तानामधीय करणते तद् अकर्णास्तानाम्, नौ तत् कर्णते कर्णास्तानाम् । इद्दाचेरुक्यादा द्यविधे कर्णये स्थानामं कर्णास्तानाम्, नौ तत् कर्णते कर्णास्तानाम् । इद्दाचेरुक्यादा द्यविधे कर्णये स्थिनामं कर्णास्ता उच्यन्ते, पञ्चयामधमंत्रतिपत्ता इति मावः । ये पुनेन्तसिन् कर्णे सम्पूर्णं न स्थितामं अकर्णस्थिताः, चतुर्यामधमंप्रतिपत्तार इत्यर्थः । ततः पञ्चयामकानुद्दिस्य कृतं चातुर्यामिकानां करणत इत्युक्तं भवति । तथा यद् 'अकर्णस्थितानां' चातुर्यामिकानामर्थाय कृतं नो तत् कर्णते 'कर्णास्थितानां' पञ्चयामिकानां किन्तु कर्णात तद् 'अकर्णस्थितानां चतुर्यामिकानाम् । अत्रेव व्युत्रतिमाद्द—'कर्ण्य' आचेरुक्यादी दश्विधे स्थिताः कर्णस्थिताः । 'अकर्णे' अस्थितकर्णस्थे स्थिता अकर्णस्थिताः । एष मुत्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविद्यरः—

कष्पठिद्पर्वणना, पैचेव महस्वया चउलामा ।

क्रष्यद्वियाण पणगं, अकष्य चडजाम सेंहे य ॥ ५३४० ॥

करपियतः प्रथमनः प्रक्षणा कर्नच्याः। तथया—पृत्र-पश्चिमसाधृनां करपियतिः पश्चमहावत्त्या, मध्यमपाधृनां महाविदेह्माधृनां च करपियतिश्चनुर्यामण्ळणा । नतो ये करपः
स्थिनान्नेषां ''पणगं'' ति पश्चेत्र महावनानि भवन्ति । अकरपियतानां तु 'चत्वारां यामाः'
चत्वारि महावनानि भवन्ति, 'नापरिगृहीना क्षां सुत्र्यने' इति इत्वा चनुर्यवनं परिष्रह्वन
18 एवं तेषामन्त्रभीवनीति भावः । यथा पृत्रं-पश्चिमनीर्थकरमाधृनामिष सम्बन्धा देशः सोऽपि
मामायिकस्यत इति इत्वा चनुर्यामिकोऽकरपियत्थ्य मन्त्रच्यः, यदा पुनरुपस्मापिनो मिष्टिप्यनि
तदा करपस्थित इति ॥ ५२००॥ मरुपिता कर्यस्थितिः । इह ''ने कडे कप्यद्वियाणं'
इत्यादिनाऽऽधाक्रमे गृचित्रम् अनुन्तस्योत्यनिमाह—

माली घय गुल गोरम, णवेमु बह्वीफरेमु जानेमु । पृण्णह करण सष्टा, आहाकम्मे णिमंनणना ॥ ५३४१ ॥

कसापि वानरेचेरियमश्राहस्य वा नवः ग्राछिर्म्यान् गृहै समायानस्ततः स चिन्तयि — 'पूर्वे यतीनामदस्या समात्मना परिमोक्तं न युक्तः' इति परिमान्याऽऽधाकमें क्वर्यात् । एवं घते गुहै गोरंने नवेषु वा तुम्व्यादिवादीक्षेत्रेषु जातेषु पुण्यार्थे वानरुचिः श्राहः ''करणं' ति आधाकमें कृत्वा साधृनां निमम्रणं कुयोन् ॥ ४३४१ ॥

25 तस्य चाघाकर्मणोऽमृत्येकार्थिकपदानि-

आहा अहं य कम्मे, आताहम्मे य अनकम्मे य । तं ग्रुण आहाकम्मं, णायच्यं कप्यते कस्य ॥ ५३४२ ॥

आधारमी अधःकर्म आत्मव्य आत्मक्यं चिति चत्वारि नामानि । नत्र सावृनामावयाप्रणियानेन यन् कर्म-पद्कायविनारोनाञ्चादिनिष्पादनं तद् आधार्रम् । तथा विश्वद्वसंयमथ०म्यानेम्यः प्रतिपात्य आत्मानं अविश्वद्वसंयमम्बानेषु यद् अबंडियः करानि तद् अवःकर्म ।
आत्मानं-ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपं दिन-विनाश्यतीनि आत्मव् । यन् पाचकादः सम्बन्धि

<sup>े</sup> १ °नाः किन्तु केषुचिन् शय्यानरपिण्डादिषु स्थानेषु स्थिनाः केषुचित् तु आचिलक्या-दिषु अस्थिनाम्न अकल्प° क्षं०॥

कर्म-पाकादिरुक्षणं ज्ञानावरणीयादिरुक्षणं वा तद् आत्मनः सम्बन्धि क्रियते अनेनेति आत्म-कर्म । तत् पुनराधाकर्म कस्य पुरुपस्य करूपते १ न वा १ यद्वा कस्य तीर्थे कथं करूपते १ न करूपते वा १ इत्यमीभिद्वीरिज्ञीतन्यम् ॥ ५३४२ ॥ तान्येव दर्शयति—

संघरस पुरिम-पिन्छम-मिन्झमसमणाण चेव समणीणं। चिन्छणः उवस्तयाणं, कायन्वा मग्गणा होति ॥ ५३४३॥

आधाकर्मकारी सामान्येन विशेषेण वा सङ्घर्योद्देशं कुर्योत् । तत्र सामान्येन—अविशेषितं सङ्घर्यद्दिशति, विशेषेण तु पूर्वं वा मध्यमं वा पश्चिमं वा सङ्घं चेतिस प्रणिधते । श्रमणा-नामप्योघतो विभागतश्च निर्देशं करोति । तत्रौघतः—अविशेषितश्रमणानाम्, विभागतः पञ्च-यामिकश्रमणानां चतुर्यामिकश्रमणानां वा । एवं श्रमणीनामपि वक्तव्यम् । तथा चतुर्णामुपा-श्रयाणामप्येवमेव सामान्येन विशेषेण च मार्गणा कर्तव्या भवति । तत्र चत्वार उपाश्रया इमे— 10 पञ्चयामिकानां श्रमणानामुपाश्रयमुद्दिशतीति एकः, पञ्चयामिकानामेव श्रमणीनां द्वितीयः, एवं चतुर्यामिक श्रमण-श्रमणीनामप्येवमेव द्वावुपाश्रयौ मन्तव्यौ ॥ ५३४३ ॥ इदमेव भावयति—

संघं समुद्दिसित्ता, पढमो वितिओ य समण-समणीओ । तितो उवस्सए खळु, चउत्थओ एगपुरिसस्स ॥ ५३४४ ॥

आधाकर्मकारी प्रथमो दानश्राद्धादिः सद्धं सामान्येन विशेषेण वा समुद्दिश्याधाकर्म 15 करोति । द्वितीयः श्रमण-श्रमणीः प्रणिधाय करोति । तृतीय उपाश्रयानुद्दिश्य करोति । चतुर्थ एकपुरुषस्योद्देशं कृत्वा करोति ॥ ५३४४ ॥ अत्र यथात्रमं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिमाह—

जित सन्वं उदिसिउं, संघं कारेति दोण्ह वि ण कप्पे । अहवा सन्वे समणा, समणी वा तत्थ वि तहेव ॥ ५३४५ ॥

'यदीति' अम्युपगमे । यदि नाम ऋषभस्वामिनोऽजितस्वामिनश्च तीर्थमेकत्र मिलितं 20 भवति पार्श्वस्वामिनवर्द्धमानस्वामिनोवी तीर्थं मिलितं यदा प्राप्यते तदा तत्कारुमङ्गीकृत्यायं विधिरिमधीयते—सर्वमिष सद्धं सामान्येनोिह्श्य यदा आधाकर्म करोति तदा 'द्वयोरिप' पञ्चयामिक-चतुर्यामिकसङ्घयोर्न करुपते । अथ सर्वान् अमणान् सामान्येनोिह्शति ततः 'तत्रापि' अमणानामि सामान्येनोहेशे 'तथैव' सर्वेषामिष पञ्चयामिकानां चतुर्यामिकाना च अमणानां न करुपते । एवं अमणीनामिष सामान्येनोहेशे सर्वोसामकरूप्यम् ॥ ५३४५ ॥ 28

अथ विभागोदेशे विधिमाह----

जइ पुण पुरिमं संघं, उद्दिसती मिन्झिमस्स तो कप्पे।

मिन्झमउद्दिक्टे पुण, दोण्हं पि अकप्पितं होति ॥ ५३४६ ॥

यदि पुनः पूर्वमृषभस्वामिसत्कं सद्घं समुद्दिशति ततः 'मध्यमस्य' अजितस्वामिसङ्घस्य करुपते । अथ मध्यमं सङ्घमुद्दिशति तदा 'द्वयोरिप' पूर्व-मध्यमसङ्घयोरकरुप्यं भवति । 30 एवं पश्चिमतीर्थकरसत्कं सङ्घमुद्दिश्य कृतं मध्यमस्य करुपते, मध्यमस्य कृतं द्वयोरिप न करुपते ॥ ५३४६ ॥

र्मिक्सिमगाणं कप्पे, तेसि कर्ड दोण्ड वि ण कप्पे ॥ ५२४७ ॥

एवमेव अमणवर्ग अमणीवर्गे च पूर्वपाय्-ऋपमम्बामिनम्बन्धिनां अमणानां अमणीनां वा यद् उद्दिष्टम्-उद्दिश्य कृतं तद् मध्यमानां श्रमण-श्रमणीनां कर्यते । 'तैपां' मध्यमानाम-र्थाय कृतं 'उमयेपानपि' पूर्व-मध्यमानां साम्रु-मार्खानां न कर्यते । एवं पश्चिम-मध्यमानामी ठवक्तन्यम् ॥ ५३१७ ॥ अयेकपुरुपेहिंदो विधिमाह—

पुरिमाणं एकस्स वि, कयं तु सब्वेसि पुरिम-चरिमाणं। ण वि कप्पे ठवणामेत्तर्ग तु गहणं वहिं नित्य ॥ ५३४८ ॥

'पूर्वेषाष्' ऋषमस्त्रामिसन्कानांमकस्यापि पुरुषस्यायीय इन्तं सर्वेषामित पृत्रे-पश्चिमानाम-करुयम्, पश्चिमानामप्येकसार्थाय कृतं सर्वेषां पृत्त-पश्चिमानामकरुप्यम् । एतच 'सापना-10 मात्रं भेरूपणामात्रं नैज्ञाविज्ञानार्थे क्रियत, बहुकाटोन्जरितत्वेन पूर्व-पश्चिनसावृनामेकत्रासम्म-बात् तत्र परस्परं शहणं 'नाम्नि' न घटते । मध्यमानां नु यदि मामान्त्रेनैकं साधुमुद्दिक्य इनं तत एकेन गृहीत शैपाणां करपते । अथ कमप्येकं विशेष्य कृतं दतः तस्येवाकरूपम , द्येपाणां सर्वेपामपि कञ्च्यम, पृत्र-पश्चिमानां तु सर्वेपामपि तन्न करूरते ॥ ५३४८ ॥

अयोपाअयोहेदी विविमाह-

एवप्रवस्तय पुरिमे, टिइड ण तं तु पच्छिमा ग्रंज । मज्ज्ञिम-तन्त्रज्ञाणं, कप्पे उदिदृतम पुट्या ॥ ५३४९ ॥

एवं यदि सामान्येनीपाश्रयाणासुद्देशं करोति तदा मर्थेपामकल्यम् । अथ पूर्वपाम्-आध-तीयेक्रसावृतामुपाश्रयानुहिराति ततस्तद्धंमुहिष्टं पश्चिमा उपरक्षणत्वात् पूर्वे वा साववः सर्वेऽपि न मुञ्जते, मध्यमानां पुनः कल्पनायन् । अय मध्यमसाधृनामुपाश्रयान् सर्वानुहिस्य 20 करोति ततो मध्यमानां पूर्व-पश्चिमानां च सर्वेपानकल्प्यम् । अथ क्रियत एव मध्यमोपाश्रयानु-हिंदाति ततः 'तद्रनीनां' तेषु—उपाश्रयेषु ये श्रमणान्तान् वनीयता द्याणां मध्यमश्रमण-श्रमणीनां कव्यते । "टिइइसम पुत्र" ति पूर्व नायतः—ऋषमसामिनः मण्यन्ते, ते 'उद्दिष्टममाः' यं माबुगुहिस्य कृतं तत्तुल्याः, एक्सुहिस्य कृतं सर्वेपानकव्यनीयमिति मानः ॥ ५२१९॥ एवं तावत् पूर्वेषां मञ्चमानां च मणिनम् । अय मञ्चमानां पश्चिमानां चामिनीयने — 25

मंत्र्वे नमणा समणी, मन्द्रिमगा चेव पश्छिमा चेव ।

मन्त्रिमग समण-समणी, पञ्छिमगा समण-समणीतौ ॥ ५३५० ॥ सर्वे श्रमणाः श्रमण्यो वा चर्रोहिस्यन्ते तदा सर्वेपामकत्र्यम् । "मज्जिपगा चेव" ित अय मध्यमाः श्रमणाः श्रमण्यो वा टहिष्ठानुतो मध्यमानां पश्चिमानां च सर्वेपामकरूप्यन् । 'पिच्छिमा चैव'' चि पश्चिमानां अमग-अमणीनामुद्दिष्ट तेषां सर्वपायकरूपम्, मध्यमानां 80 कॅल्प्यच् । मञ्चमश्रमणानामुहिष्टं मञ्चमेसान्तानां कल्पते, मञ्चमश्रमगीनामुहिष्टं मञ्चमसावृतां कर्पते । पश्चिमध्रमणानामुद्धि पश्चिमसाबु-साच्चीनां न कर्यते, मच्चमानामुमच्यामपि करुरते । एवं पश्चिमश्रमणीनामप्युद्धिः वक्तव्यम् ॥ ५३५० ॥

<sup>.</sup>१ °मश्रमणीनां क<sup>े दां</sup>ं॥

उवस्सग गणिय-विभाइय, उज्जुग-जङ्घा य वंक-जङ्घा यः। मिन्समग उज्जु-पण्णा, पेच्छा सण्णायगाऽऽगमणं ॥ ५३५१ ॥

अश्रोपाश्रयेषु साधून् गणित-विभाजितान् करोति । गणिता नाम—इयतां पञ्चादिसद्द्रगकानां दातव्यम्, विभाजिता नाम—'अमुकस्यामुकस्य' इति नामोत्कीर्तनेन निर्द्धारिताः । अत्र चतु-भिक्की—गणिता अपि विभाजिता अपि १ गणिता न विभाजिताः २ विभाजिता न गणिताः ६ ३ न गणिताः न विभाजिताः ४ । अत्र प्रथमभन्ने मध्यमानाः गणित-विभाजितानामेवा-कल्प्यम्, शेपाणां कल्पते । द्वितीयभन्ने यावद् गणितप्रमाणेनं गृहीतं तावत् सर्वेपाम-कल्प्यम्, गणितप्रमाणेर्गृहीते मध्यमानां शेपाणां कल्प्यम् । तृतीयभन्ने यावन्तः सहश्चनामा-निर्द्धां सर्वेपामकल्प्यम्, शेपाणां कल्प्यम् । चतुर्थभन्ने सर्वेपामकल्प्यम् । पूर्व-पश्चिमानां तु सर्वेप्वपि भन्नेषु न कल्पते । परः प्राह—ननु सर्वेपां सर्वज्ञानां सहश एव हितोपदेशस्ततः १० कथं पश्चयामिकानां चतुर्यामिकानां च विसहशः कल्प्या-ऽकल्प्यविधिः १ अत्रोच्यते—कालानु-भावेन विनेयानामपरापरं तथातथासमावपरिणामं विमलकेश्वरूचसुपा विलोक्य तीर्थकृद्धि-रिर्थं कल्प्या-ऽकल्प्यविधिवैचिन्यमकारि । तथा चाह—"उज्जग-जङ्घा य" इति, पूर्वसाधवः ऋजु-जडाः पश्चिमसाधवो वक्त-जडा मध्यमा ऋजु-प्राज्ञाः । एतेपां च त्रिविधानामपि साधूनां नटप्रेक्षादृष्टान्तेन प्ररूपणा कर्तव्या । त्रिविधानामेव च साधूनां सज्ञातककुल्मागतानां गृहिण १० उद्गमादिदोपान् कुर्युः तत्रापि त्रिधा निदर्शनं कर्तव्यम् ॥ ५३५१॥

तत्र नटप्रेक्षणकदृष्टान्तं तावदाह—

नडपेच्छं दडूणं, अवस्स आलोयणा ण सा कप्पे। कउयादी सो पेच्छति, ण ते वि पुरिमाण तो सन्वे ॥ ५३५२ ॥

कश्चित् प्रथमतीर्थकरसाधुर्भिक्षां पर्यटम् नटस्य 'प्रेक्षां' प्रेक्षणकं दृष्ट्वा कियन्तमपि कालमव-20 लोक्य समागतः, स च ऋजुत्वेनावश्यमाचार्याणामालोचयति, यथा—नटो नृत्यम् मया विलो-कितः । आचार्येरुक्तम्—'सा' नटावलोकना साधूनां कर्तुं, न कल्पते । ततः 'यथाऽऽदिशन्ति भगवन्तस्त्रथेव' इत्यमिधाय भूयोऽपि भिक्षामटम् कैयोकादिकमसो प्रेक्षते । क्योको नाम—वेषपरावर्तकारीः नटविशेषः । आदिशब्दाद् नर्तकीप्रमृतिपरिग्रहः । ततस्त्रथेवालोचिते गुरवो भणन्ति—ननु पूर्वं वारितस्त्वमासीः । स प्राह—नट एव द्रष्टुं वारितो न कयोकः, एप च 26 मया कयोको हृष्टः । एवं यावन्मात्रं परिस्फुटेन वन्नसा वार्यन्ते तावन्मात्रभैवते वर्जयन्तिः न पुनः सामध्योक्तमपरस्यः ताहशस्य प्रतिपेधं प्रतिपद्यन्ते । यदा तु भण्यते "न ते वि" चि 'तेऽपि' कयोकादयो न कल्पन्ते द्रष्टुं तदा सर्वानिप परिहरन्ति, अतः पूर्वेषां साधूनां सर्वेऽपि नटादयो न कल्पन्ते द्रष्टुमितिः प्रथममेवोपदेष्टव्यम् ॥ ५३५२ ॥

एमेव उग्गमादी, एकेक निवारि एतरे गिण्हे । सन्वे वि ण कप्पंति, ति वारितो जिल्लां विले ॥ ५३५३ ॥

१ °नां गणित-विभाजितानांमेवाकल्प्यम् । खतीय का । २ का प्रती 'कयोक'स्थाने सर्वत्रापि, 'कायाक' इति पाठो. वर्ततेत,॥। १

'एवमेव' नटमेक्षणोक्तेनेव प्रकारेण पूर्वतीर्थकरसाधुर्याद एकेकमुद्रमादिदोपं निवार्यते ततो यमेवाधाकमीदिकं दोपं निवारितस्तमेव वर्जयति 'इतरांस्तु' पृतिकर्म-कीतक्वतादीन् गृहाति, न वर्जयतीत्यर्थः । यदा तु 'सर्वेऽपि' उद्गमदोपा न करूपन्ते इति वारितो भवति तदा सर्वानपि यावज्ञीवं वर्जयति ॥ ५२५२ ॥ अथ संज्ञातकागमनपदं व्याच्छे—

सण्णायगा वि उज्ज्ञुचणेण कस्स कत तुज्झमेयं ति । यम उद्दिष्ट ण कप्यह्, कीतं अण्णस्स वा पगरे ॥ ५३५४ ॥

प्रथमतीर्थकरतीर्थं यदा साधुः संज्ञातककुछं गच्छति तदा ते संज्ञातकाः किञ्चिदाधाक मीदिकं कृत्वा साधुना 'कस्यार्थाय युप्मामिरिदं कृतम्?' इति पृष्टाः सन्त ऋजुत्वेन कथयन्ति—युप्मदर्थमेतद् इति । ततः साधुर्मणति—ममोद्दिष्टमकं न कर्पते । एवमुक्तः स गृही क्रीत-10कृतं अन्यद्वा दोपनातं कृत्वा दयात् , 'उद्दिष्टमेवामुना प्रतिषिद्धं न क्रीतादिकम्' इति बुद्धा । अथवाऽन्यस्य साधीरथीयाधाकमं प्रकुर्यात् , 'ममोद्दिष्टं न कर्पते इति मणता तेनात्मन एवाधाकमं प्रतिषिद्धम् नान्येपाम्' इति बुद्धा ॥ ५३५४॥

सन्वनईण निसिद्धा, मा अणुमण्ण नि उग्गमा णे सि । इति कथिते पुरिमाणं, सन्वे सन्वेसि ण करेंति ॥ ५३५५ ॥

ह यदा तु तेपां गृहिणामभेऽमिचीयते—सर्वेऽप्युद्गमदोपाः सर्वेषां यतीनां 'निषिद्धाः' न करूपन्ते, मा मृद् ''णे'' अस्माकं ''सिं'' ति तेषां दोषाणां अनुमतिदोष इति कृत्वा । तत एवं कथिते सति ते गृहिणः सर्वेषामपि साधृनां सर्वानप्युद्गमदोषान् न कुर्वन्ति । एवं पूर्वेषां तीर्थे ये दानश्राद्धादय उद्गमदोषकारिणस्तेऽपि ऋजु-जडा इति मावः ॥ ५३५५ ॥

अथ ऋजु-जडपद्व्याख्यानमाह---

20 उज्जुत्तणं सें आलोयणाएँ जहत्तणं-सें नं भ्रजो । तजातिए ण याणति, गिही वि अनस्स अनं वा ॥ ५३५६ ॥

ऋजुत्वं "से" 'तस्य' प्रथमतीर्थकरसाधोरेवं मन्तत्र्यम्—यद् एकान्तेऽप्यक्तत्यं कृत्वा गुरूणामवस्यमालोचयति । यत् पुनर्भूयस्तज्ञातीयान् दोपान् न जानाति न च वर्जयति तेन तस्य जहत्वं द्रष्टन्यम् । गृहिणोऽपि यद् एकस्य निवारितं तद् अन्यस्य निमित्तं कुर्वन्ति 'अन्यं 25 वा' कीतकृतादिकं दोषं कुर्वन्ति एतत् तेषां जहत्वम् । यत् तु प्रष्टाः सन्तः परिस्कुटं सद्भावं कथयन्ति एतत् तेषां ऋजुत्वम् ॥ ५३५६ ॥ अथ मध्यमानामृजु-प्रज्ञतां मावयति—

उद्धत्तर्ण से आलोयणाएँ पण्णा उ सेसवद्यणया । सण्णायगा वि दोसे, ण करेंतऽण्णे ण यऽण्णेसि ॥ ५३५७ ॥

'रहस्यिप यत् प्रतिसेनितं तद् अन्दर्यमाछोचियतच्यम्' इत्याछोचनया मध्यमतीर्धद्वरसाधू-80 नामृजुत्वं मन्तच्यम् , यत् पुनः द्रोषाणां—तत्नातीयानामर्थानां खयमम्यूद्ध ते वर्ननां कुर्वन्ति ततः प्रज्ञा तेषां प्रतिप्रचय्या । ते हि 'नटावछोकनं कर्तुं न कल्पते' इत्युक्ताः प्राज्ञतया खचेतिस प्ररिमावयन्ति—यथा एतद् नटावछोकनं 'राग-द्रेपनिवन्धनम्' इति कृत्वा परिह्यिते तथा क्योक-नर्तक्यादिदर्शनमि रागद्वेपनिवन्धनतया परिहर्तन्थमेवः इति विचिन्त्य तथेव कुर्वन्ति ।

25

संज्ञातका अपि तेपाम् 'इदमुद्दिष्टभक्तं मम न कल्पते' इत्युक्ताश्चिन्तयन्ति—यथैतस्यायं दोषो-ऽकल्पनीयस्तथाऽन्येऽपि तज्जातीयाः सर्वेऽप्यकल्पनीयाः, यथा चैतस्य ते अकल्पनीयास्तथा सर्वेपामपि साधूनां न कल्पन्ते । एवं विचिन्त्य 'अन्यान्' उद्गमदोपान् न कुर्वन्ति, अन्येपां च साधूनां हेतोने कुर्वन्ति ॥ ५३५७ ॥ अथ वक्त-जडव्याख्यानमाह—

> वंका उ ण साहंती, पुद्धा उ भणंति उण्ह-कंटादी । पाहुणग सद्ध ऊसव, गिहिणो वि य वाउलंतेवं ॥ ५३५८ ॥

पश्चिमतीर्थकरसाधवो वकत्वेन किमप्यकृत्यं प्रतिसेन्यापि 'न कथयन्ति' नालोचयन्ति, जडतया च जानन्तोऽजानन्तो वा भ्यस्तथैवापराधपदे प्रवर्तन्ते । नटावलोकनं कुत्रीणाश्च दृष्टास्ततो गुरुभिः पृष्टाः—किमियतीं वेलां स्थिताः ?। ततो भणन्ति—उण्णेनाभितापिता वृक्षादिच्छायायां विश्रामं गृहीतवन्तः, कण्टको वा लग्न आसीत् स तत्र स्थितैरपनीतः, आदि-10 शब्दाद् अन्यदप्येवंविधमुत्तरं कुर्वन्तीति । गृहिणोऽपि आधाकर्मादौ कृते पृष्टा भणन्ति— माष्टुणका आगतास्तदर्थमिदमुपस्कृतम् , असाकं वा ईदृशे शाल्योदनादौ भक्तेऽच श्रद्धा समजनि, उत्सवो वा अवामुकोऽस्ताकम् । एवं गृहिणोऽपि वक्त-जडतया साधून् 'व्याकुलयन्ति' व्यामोहयन्ति, सद्भावं नाख्यान्तीत्यर्थः । एतेन कारणेन चातुर्यामिक-पञ्चयामिकानामाधाकर्म- श्रहणे विशेषः कृत इति प्रक्रमः ॥ ५२५८ ॥ अथ द्वितीयपदमाह—

आयरिए अभिसेगे, भिक्खुम्मि गिलाणए य भयणा छ । तिक्खुत्तऽडवि पवेसे, चडपरियद्दे तओ गहणं ॥ ५३५९ ॥

श्रीचार्या-ऽभिषक-भिक्ष्णामेकतरः सर्वे वा ग्लाना भवेयः तत्र सर्वेषामपि योग्यमुद्गमादि-दोपगुद्धं ग्रहीतव्यम् । अलभ्यमाने पञ्चकपरिहाण्या यतित्वा चर्र्गुरुकं यदा प्राप्तं भवति तदाऽऽधाकर्मणः 'भजना' सेवना भवति । अथवा भजना नाम—आचार्यस्याभिषेकस्य गीतार्थ-20 भिक्षोश्च येन दोषेणागुद्धमानीतं तत् परिस्फुटमेव कथ्यते । यः पुनरगीतार्थोऽपरिणामको वा तस्य न निवेद्यते । अशिवादिभिन्ना कारणेरटवीम्—अध्वानं प्रवेष्टुमभिल्पन्ति तत्र प्रथममेव गुद्धोऽध्वकल्पः 'त्रिकृत्वः' त्रीन् वारान् गवेष्यते, यदा न लभ्यते तदा चर्रुथे परिवर्ते पञ्चक-परिहाण्या आधाकर्मिकस्य ग्रहणं करोति ॥ ५३५९ ॥ अध्वनिर्गतानां चायं विधिः—

> चउरो चउत्थमत्ते, आयंविल एगठाण पुरिमहुं । णिव्वीयग दायव्वं, सयं च पुन्वोग्गहं कुजा ॥ ५३६० ॥

आचार्यः स्वयमेव चतुःकल्याणकं प्रायिश्चतं गृह्णाति, तत्र चत्वारि चतुर्थभक्तानि चत्वारी-चाम्लानि चत्वारि 'एकस्थानानि' एकाशनकानीत्यर्थः चत्वारि पूर्वोद्धीनि चत्वारि निर्दृतिकानि (निर्विकृतिकानि) च भवन्ति । ततः शेषा अप्यपरिणामकप्रत्ययनिमित्तं चतुःकल्याणकं प्रतिपद्यन्ते । योऽपरिणामकस्तस्य पञ्चकल्याणकं दात्तव्यम्, तत्र चतुर्थभक्तौदीनि प्रत्येकं 30 पञ्च पञ्च भवन्ति । स्वयं चाचार्यः पूर्वमेव प्रायिश्चत्तस्यावग्रहणं कुर्याद् येनं शेषाः स्रुखेनैव

१ पष्टी-सप्तम्योरर्थं प्रत्यमेदाद् आचा॰कां॰॥ २ ॰ण्या चतुर्ग्रहकं प्राप्तः सन् आधा॰का॰॥ ३ ॰का-ऽऽचाम्लादीनि पूर्वोक्तानि पञ्च स्थानानि भवन्ति कां॰॥ ४ ॰न द्रोक्षाः सु॰ का॰॥ मितपद्यन्ते ॥ ५३६० ॥ आह—यन् पृर्वे मितिपद्धं तत् क्रिमेवं मृसोऽनुज्ञायते ? अनुद्रातं चेत् ततः किमर्थे मायश्चित्तं दीयते ? इत्याह—

> काल-सरीरावेक्खं, जगस्त्रमातं जिणा वियाणिचा । तह तह दिसंति घम्मं, झिझति कम्मं जहा अखिलं ॥ ५२६१ ॥

'काल-शरीरापेंझं' काल्स अरीग्स च याह्यः परिणामो वर्ल वा तद्तुक्षं जगतः— मनुष्यलोक्स खमावं विज्ञाय 'जिनाः' तीर्थकरान्त्रधा तथा विवि-प्रतिपेवक्षेण प्रकारेण घमेसुपिद्रशन्ति यथा अन्विलमि कमे शीयते । यचानुज्ञानेऽपि प्रायक्षिणदानं तद् अनदस्या-प्रमक्षवारणार्थम् ॥ ५३६१ ॥

॥ कल्पस्थिना-ऽकल्पस्थिनप्रकृतं समाप्तम् ॥

गणान्तरोपसम्यन्यकृतस्

गुत्रम्—

10

15

20

भिक्त य गणाओ अवक्रम इच्छेजा अझं गणं उवसंपिज्ञिताणं विहरित्त ए, नो से कृष्पड् अणापु-चिछत्ता आयरियं वा उवन्ह्यायं वा पवित्तं वा थेरं वा गणिं वा गणहरं वा गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उवसंपिज्ञित्ताणं विहरित्त ए; कृष्पड् से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेड्यं वा अझं गणं उव-संपिज्ञित्ताणं विहरित्त ए। ते य से वियर्जा एवं से कृष्पड् अझं गणं उवसंपिज्ञित्ताणं विहरत्त ए; ते य से नो वितरेजा एवं से नो कृष्पड् अण्णं गणं उव-संपिज्ञित्ताणं विहरित्त ए २०॥

प्तिमंत्रेतनमपि स्त्राष्ट्रस्चारणीयम् ॥ कथास मृत्रनवक्रस्य कः सम्बन्धः ! इसाह— कप्पानो व अकप्पं, होज अकप्पा व मंक्रमो कप्पे । राणि राच्छे व नदुमए, जुनम्मि अह सुन्तर्यंचेत्रो ॥ ५३६२ ॥

25 पृत्रेस्त्रे करपसिता अकल्पन्त्रिताश्चीकाः । तेषां च 'कल्पात्' सितकल्पाद् 'अकलें' अस्मिनकल्पे सङ्कमणं मनेत् , 'अकल्पाद् वा' असितकल्पान् 'कलें' सिनकल्पे सङ्कमणं

१ "एवं श्रीण स्थापि दहारिह्द्यानि ॥ संबंधी—श्रमाती । गहा ।" इति सूर्यो । "एवं तिथि सुत्रणि रहारेण्यापि ॥ संदन्य —श्रमाने व॰ गाहा ।" इति विशेषसूर्यो ॥ २ व्यास्त्रस्य द्र्ययति — अप्यातो श॰ ॥ ३ ति, यथा स्थमन्यामिनीथीर्जिननाथनीथी सङ्कामनः ; 'अकल्या° सं० ॥

भवेत्, अथवा 'गणी' आचार्य उपाध्यायो वा तस्य गच्छे सूत्रा-ऽर्थ-तदुभयस्मिन् 'च्युते' विस्मृते सित गच्छान्तरे सङ्गमणं भवेत्, अतस्तद्विधिरनेनाभिधीयते । एप सूत्रसम्बन्धः ॥ ५३६२ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'भिक्षुः' सामान्यसाधुः चशव्दाद् निर्श्रन्थी च गणाद् 'अवकम्य' निर्गत्य 'इच्छेत्' अभिरूपेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । नो ''से'' तस्य भिक्षोः करुपतेऽनाप्टच्छ्याऽऽचार्यं वा उपाध्यायं वा प्रवर्तकं वा खिवरं वा गणिनं वा गणधरं वा गणावच्छेदकं वा अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । करूपते ''से'' तस्य भिक्षोराचार्यं वा यावत्करणाद् उपाध्यायं वा प्रवर्तिनं वा खिवरं वा गणिनं वा गणधरं वा गणावच्छेदकं वाऽऽप्रच्छ्यान्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । 'ते च' आचार्यादय आप्रष्टाः सन्तत्त्तस्यान्यगणगमनं 'वितरेयुः' अनुजानीयुः तत एवं तस्य करुपते अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम् । ते च तस्य न वितरेयुः ततो नो करुपते तस्यान्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुमिति सूत्रार्थः ॥ अथ निर्शुक्तिवित्तरः— 10

तिहाणे अवकमणं, णाणहा दंसणे चरित्तहा। आपुिन्छऊण गर्मणं, भीतो त नियत्तते कोती १ ॥ ५३६३ ॥ चिंततो २ वहगादी ३, संखिड ४ पिसुगादि ५ अपिसेहे य ६ ॥ परिसिक्के सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥

परिसिक्के सत्तमए ७, गुरुपेसविए य ८ सुद्धे य ॥ ५३६४ ॥
'स्थानं कारणिमित्येकोऽर्थः, ततिस्थिभः स्थानैः—कारणिर्गच्छाद् अपक्रमणं भवति—ज्ञानार्थं 15 दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । अथ निष्कारणमन्यं गणमुपसम्पद्यते तत्वश्चतुर्गुरुकं आज्ञादयश्च दोपाः । कारणेऽपि यदि गुरुमनाप्टच्छय गच्छित तत्वश्चतुर्गुरुकम्, तसाद् आप्टच्छय गन्त-च्यम् । तत्र ज्ञानार्थं तावद् अभिधीयते—यावद् आचार्यसकाशे श्चतमित्त तावद् अशेषमपि केनापि शिष्येणाधीतम्, अस्ति च तस्यापरस्यापि श्चतस्य ग्रहणे शक्तिस्ततोऽधिकश्चतग्रहणार्थ-माचार्यमाप्टच्छित । आचार्येणापि स विसर्जियतन्यः । तस्येवमाप्टच्छय गच्छत इमेऽतिचारा २० भवन्ति ते परिहर्तव्याः । तत्र कश्चित् तेपामाचार्याणा कर्कशचर्यां श्चत्वा भीतः सन् निवर्तते १ ॥

तथा 'किं त्रजामि ? मा वा " इति चिन्तयम् त्रजति २ । त्रजिकायां वा प्रतिवन्धं करोति, आदिशब्दाद् दानश्राद्धादिपु दीर्घा गोचरचर्या करोति, अप्राप्तं वा देशकारुं प्रतीक्षते ३ । "संखिड" चि सङ्ख्व्यां प्रतिवध्यते ४ । "पिसुगाइ" चि पिशुक-मत्कुणादिभयाद् निवर्तते अन्यत्र वा गच्छे गच्छति ५ । "अप्पिडसेह" चि कश्चिदाचार्यस्तं परममेधाविनमन्यत्र 25 गच्छन्तं श्रुत्वा परिस्फुटवचसा तं न प्रतिवेधयति किन्तु शिष्यान् व्यापारयति—तसिन्नागते व्यञ्जन-घोपशुद्धं पठनीयम् येनात्रैवेष तिष्ठति; एवमप्रतिवेधयन्नि प्रतिवेधको रुभ्यते, तेनैवं विपरिणामितः सन् तदीये गच्छे प्रविश्वति ६ । "परिसिक्षे" चि पर्षद्वान् स उच्यते यः संविज्ञाया असंविज्ञायाश्च पर्षदः सङ्गहं करोति, तस्य पार्थे तिष्ठतः सप्तमं पदम् । "गुरुपेस-

१ °त्, यथा पार्श्वनाथतीर्थाद् चर्धमानस्वामितीर्थं सङ्कामतः; अथवा का०॥ २ °त्, उपलक्षणमिदम्, तेन भिक्षोरपूर्वस्त्रार्थग्रहणहेतुकमिप गणान्तरसङ्कमणं भवेत्; अत° का०'॥ ३ °स्य स्त्रनवकस्य मध्यात् प्रथमस्त्रस्य तावद् व्याख्या का०॥ ४ °मणं, चितेद्र य निगातो कोयी ॥'५३६'३॥ भीओ १ वितेति २ चद्द ताभा०॥

विष् य'' चि तत्र सम्प्राप्तो त्रवीति—अहमाचार्यः श्रुताध्ययननिमित्तं युप्मदन्तिके प्रेषितः ८। एतेषु भीतादिष्वप्रस्विष पदेषु वक्ष्यमाणनीत्या प्रायश्चित्तम् । यस्तु भीतादिदोपविष्रमुक्तः समागतो त्रवीति—'अहमाचार्यविसर्जितो युप्मदन्तिके समायातः' इति सः 'ग्रुद्धः' न प्राय-श्चित्तमाक् ॥ ५३६३॥ ५३६४॥ भीतादिपदेषु प्रायश्चित्तमाह—

पणगं च भिण्णमासो, मासो लहुगो य संखडी गुरुगा। पिसुमादी मासलह, चडरो लहुगा अपिडसेहे।। ५२६५॥ पिरिसिक्टे चडलहुगा, गुरुपेसवियम्मि मासियं लहुगं। सेहेण समं गुरुगा, परिसिक्टे पविसमाणस्स ॥ ५२६६॥ पंडिसेहगस्स लहुगा, परिसेक्ट छ च चरिमओ सुद्धो।

10 तेसि पि होंति गुरुगा, जं चाऽऽभव्वं ण तं लभती ॥ ५३६७ ॥

भीतस्य निवर्तमानस्य पश्चकम् । चिन्तयतो भिन्नमासः । त्रजिकादिषु प्रतिबध्यमानस्य मासल्छु । सङ्ख्यां चतुर्गुरुकाः । पिद्यकादिमयान्निवर्तमानस्य मासल्छु । अप्रतिषेधकस्य पार्थे तिष्ठतश्चत्वारो लघुकाः ॥ ५३६५ ॥

पर्वद्वत आचार्यस्य सकारो तिष्ठतश्चतुर्रुधुकाः । 'गुरुभिः प्रेपितोऽहम्' इति भणने लघुमा-15 सिकम् । ग्रेक्षेण समं पर्पद्वतो गच्छे प्रविद्यतश्चतुर्गुरुकाः । गृहीतोपकरणस्य तत्र प्रविद्यत उपधिनिप्यत्रम् ॥ ५३६६ ॥

'प्रतिपेधकस्य' प्रतिपेधकत्वं कुत्रेतश्चतुर्रुष्ठ । पर्षदं मील्यतः पद् लघुकाः । 'चरमः' भीतादिदोपरहितः स शुद्धः । 'तेपामिप' प्रतिपेधकादीनामाचार्याणां तं स्वगच्छे प्रवेशयतां चत्वारो गुरुकाः । यच्च सचित्तमचित्तं वा वाचनाचार्यस्यामान्यं तत् ते किञ्चिद्रिप न लमन्ते, 20 यः पूर्वमिधारितस्तस्येवाचार्यस्य तदामान्यमिति मावः ॥ ५३६७ ॥³

षथ मीतादिपदानां ऋमेण व्याख्यानमाह—

संसाहगस्स सोउं, पिडपंथिगमादिगस्स वा भीओ । आयरणा तत्थ खरा, सर्यं व णाउं पिडणियत्तो ॥ ५३६८॥

ससाधको नाम-नोलापकः पृष्ठतः कुतिश्चिदागतो वा साधुस्तन्मुखेन श्रुत्वा, प्रतिपन्थिकः25 सम्मुखीनः साध्वादिस्तदादेवी मुखात् श्रुत्वा, स्वयं वा 'ज्ञात्वा' स्मृत्वा । किम् ? इत्याह—
'आचरणा' चर्या 'तत्र' तस्याचार्यस्य गच्छे 'खरा' कर्कश्चा । एवं श्रुत्वा ज्ञात्वा वा मीतः सन्
यः प्रतिनिवृत्तस्तस्य पश्चकं मवतीति दोषः ॥ ५३६८ ॥ अथ चिन्तयन्निति पदं व्याचष्टे—

पुन्तं चितेयन्त्रं, णिगातों चितेति कि णु हु करेमि । वचामि नियत्तामि व, तर्हि व अण्णत्य वा गच्छे ॥ ५३६९ ॥

80 'पृत्रेमेव' यावन्न निर्गम्यते तावचिन्तयितन्यम् । यस्तु निर्गतश्चिन्तयित—िर्कं करोमि ! त्रनामि निवर्ते वा !, यद्वा तत्र वाऽन्यत्र वा गच्छे गच्छामि ! इति; स मासरुघु प्रायश्चित्तं

र °यं गुरुयं तामा॰ ॥ २ अप्पहिसेचे छहुगा तामा॰ ॥ ३ एतदनन्तरम् अन्याप्रम्—३००० इति कां॰ ॥ ४ °ञ्चकं प्रायिक्षत्तिसिति प्रक्रमः ॥ ५३६८ ॥ व्याख्यातं सीतपद्म् । अथ कां॰ ॥

25

प्रामोति इति प्रक्रमः ॥ ५३६९ ॥ व्रज्ञिका-सङ्ख्रुडीद्वारद्वयमाह-

उन्वत्तणमप्पत्ते, लहुओ खद्धस्स अंजणे लहुगा।

णीसद्व सुवर्णे लहुओ, संखिंड गुरुगा य जं चडणां ॥ ५३७० ॥

निज्ञां श्रुत्वा मार्गीदुद्वर्तनं करोति अप्राप्तां वा वेलां प्रतीक्षते लघुमासः । अथ खद्धं— प्रमृतं तत्र मुद्धे ततश्चतुर्लघु । प्रचुरं मुक्वा अजीर्णमयेन 'निस्रष्टं' प्रकामं खिपिति लघुमासः । 5 सङ्ख्वामप्राप्तकालं प्रतीक्षमाणस्य प्रमृतं गृह्णतो वा चतुर्गुरुकाः । ''जं चऽनं'' ति यच हस्तेन हस्तसङ्घटनं पादेन पादस्याक्रमणं शीर्पेण शीर्पस्याकुट्टनमित्यादिकमन्यद्पि सङ्ख्वां भवति तिन्निष्यन्तं प्रायश्चित्तम् ॥ ५३७० ॥ अथ प्रतिपेधकद्वारमाह—

> अग्रुगत्थ अग्रुगों वचिति, मेहावी तस्स कडुणहाए। पंथ ग्गामे व पहे, वसधीय व कोइ वावारे।। ५३७१॥ अभिलावसुद्ध पुच्छा, रोलेणं मा हु भे विणासेजा। इति कडुंते लहुगा, जित सेहड्डा ततो गुरुगा।। ५३७२॥

कश्चिदाचार्यो विद्युद्वस्त्रार्थः स्फुटविकटव्यञ्जनामिलापी, तेन च श्रुतम्—अमुक्ताचार्यनितकेऽमुको मेधावी साधुरमुकश्चताध्ययनार्थं व्रजति । ततोऽसौ 'मा मामतिक्रम्यान्यत्र गमद्'
इति कृत्वा तस्याकर्षणार्थम् 'अथ' अनन्तरं शिष्याम् प्रतीच्छकांश्च व्यापारयति । क ! 15
इत्याह—''पंथ गामे व पहे'' ति यत्र पिथ प्रामे स भिक्षां करिष्यति, मध्येन वा समेष्यति,
येन वा पथा समागमिष्यति, यस्यां वा वसतौ स्थास्यति तेषु स्थानेषु गत्वा यूयममिलापशुद्धं
परिवर्तयन्तस्तिष्ठत । यदा स आगतो भवति तदा यदि असौ प्रच्छेत्—केन कारणेन यूयमिहागताः !; ततो भवद्भिर्वक्तव्यम्—अस्ताकं वाचनाचार्या अभिलापशुद्धं पाठयन्ति, यदि अभिलापः
कथित्रदन्यथा क्रियते ततो महदप्रीतिकं ते कुर्वन्ति, भणन्ति च—अत्रोपाश्रये बहुनां रोले-20
नाभिलापं 'भि'' यूयं मा विनाशयतेति, ततस्तदादेशेन वयमत्र विजने परिवर्तयामः । एवमाकर्पणं कुर्वतश्चतुर्लघुकाः । अथ तेन आगच्छता शैक्षः कोऽपि ल्व्धः तदर्थम्—'एष शैक्षो
मे भूयाद्' इति कृत्वा आकर्षति ततश्चतुर्गुरुकाः ॥ ५३७१ ॥ ५३७२ ॥

् ॳ ऐंवं वहिरावर्ज्य किं करोति ? अत आह— ⊳

अक्खर-वंजणसुद्धं, मं पुच्छह तम्मि आगए संते । घोसेहि य परिसुद्धं, पुच्छह णिउणे य सुत्तत्थे ॥ ५३७३ ॥

स आचार्यः शिष्यान् प्रतीच्छकान् वा भणति—यदा युष्माकमभिलापशुद्धगुणनया रिख्नतः स उपाश्रयमागच्छित तदा तिसन्नागते अक्षर-व्यक्तनशुद्धं सूत्रं मां प्रच्छत । अक्षराणि प्रती-तानि, व्यक्षनशब्देन अर्थाभिव्यक्षकत्वाद् अत्र पदमुच्यते । तैरक्षरैव्यक्षनैश्च शुद्धं तथा 'घोषेश्च' उदात्तादिभिः परिशुद्धं सूत्रं पठनीयम्, निपुणाँश्च सूत्रार्थान् मां तदानीं प्रच्छत । ३० एवमनया मन्नवा तमन्यत्र गच्छे गच्छन्तं प्रतिषेधयति ॥ ५३७३ ॥

१ ° ज्यति, वाशाव्दाद् यस्य ग्रामस्य मध्येन का०॥ २ ॰ पतिचिहान्तर्गतमवतरण का० एव वर्तते ॥ बृ० १८०

गतं प्रतिपेधकद्वारम् । अथ परिसिछद्वारमाह—

पाज्यमपाठ्या घडु महु लोय खुर विविधवेसहरा।

परिसिद्धस्य तु परिसा, थिलए व ण किंचि वारेति ॥ ५३७४ ॥

यः परिसिख आचार्यः स संविद्याया असंविद्यायाश्च पर्षदः सङ्ग्हं करोति, ततसस ६ साधवः केचित् प्रावृताः, केचिद्पावृताः, केचिद् 'घृष्टाः' फेनादिना घृष्टजञ्चाः, केचिद् 'मृष्टाः' तिलेन मृष्टकेशा मृष्टगरीरा वा, अपरे छोचछित्रकेशाः, अन्ये खुरमुण्डिताः, ण्वमादिविवि-धवेपधरा नस्य पर्षत् । स्यळी—देवद्रोणी तस्यामिवासी न किश्चिदपि वारयति ॥ ५२७४ ॥

तत्थ पवेसे लहुगा, सचिचे चडगुरुं च आणादी । उवहीनिष्फणां पि य, अचिचै चिचे य गिण्हंते ॥ ५२७५ ॥

10 'तत्र' पर्पद्वतो गच्छे प्रवेशं कुर्वतम्त्रस्य चतुर्छेषु । अथ सचितेन देश्किण सार्ढे, प्रविश्वति तत्रश्चतुर्गुरव आज्ञाद्यश्च दोपाः । अथाचितेन वस्त्रादिना सह प्रविश्वति तत उपिनिष्पन्नम् । मिश्र संयोगप्रायश्चित्तम् । तथा सचित्ता-ऽचित्तं ददतो गृहत्रश्चवमेव प्रायश्चित्तम् ॥ ५२७५ ॥

व्यथ पिशुकादिद्वारं गुरुपेपितद्वारं चाह—

हिंजुण-पिसुगादि तर्हि, सोतं णाउं य सिण्यवत्तंते ।

15 अग्रुगसुतत्थनिमित्तं, तुज्झिम्म गुरुहिं पंसविको ॥ ५३७६ ॥

हिद्धुण-पिशुक्त-दंश-मशकादीन् शरीरोपद्रवकारिणन्तत्र श्रुत्वा ज्ञात्वा या यनिवर्तमानस्य मासल्खु । (अन्यायम्—३००० । सर्वअन्यायम्—३६८२५ ) तथा 'श्रमुकश्रुतार्थनिमित्तं गुरुमिर्युण्मदन्तिके प्रेपितोऽह्म्' इति मणतो मासल्खु ॥ ५३७६ ॥

श्राह—एतं भणतः को नाम दोपः ! सुरिराह—

20 आणाऍ जिणिंदाणं, ण हुं बिलयतरा उ आयरियआणा । जिणआणाऍ परिमनो, एनं गच्नो अविणतो य ॥ ५३७७ ॥

जिनेन्द्रेरेव भगवद्भिरुक्तम्, यथा—निर्वाषो विविना स्त्रार्थनिमित्तं यः समागतनस्य स्त्रार्थो दातन्त्रो । न च जिनेन्द्राणामाज्ञायाः मकाग्रादाचार्योणामाज्ञा वळीयम्तरा । अपि च—'ण्वम्' आचार्योनुग्रुत्त्या श्रुते दीयमाने जिनाज्ञायाः परिमचो मचित, तथा प्रेपयत उप25 सम्पद्ममानस्य प्रतीच्ळतश्च त्रयाणामपि गर्वो भवति, तीर्थक्वतां श्रुनस्य चाविनयः कृनो भवति, ततः 'ग्रुरुमिः प्रेपितोऽहम्' इति न वक्तन्त्रयम् । यस्तु मीतादिद्रोपविषमुक्तोऽभिघारिताचार्य-स्थान्तिके आयातः स ग्रुद्धः ॥ ५३७७ ॥ यस्तु प्रतिषेषकादीनां पार्श्वं तिष्ठति तत्र विविमाह—

अर्च अभिधारेतं, अप्यिहिसेह परिसिद्धमचं वा । पविसंतें कुलादिगुरू, सिचनादी व से हाउं ॥ ५३७८ ॥ ते दोऽबुवालिमना, अभिधारेकंतें देति तं येरा ।

१ °स्य शिष्यपर्पत्, किंचहुना ? स्य<sup>०</sup> हा॰ ॥ २ °वासी वस्तुमृतमवस्तुमृतं न किं° श॰ ॥ ३ अचित्तं देंति य गिण्हन्ति गाग॰ ॥ ४ °म् । अथ मिश्रेण सह प्रविशति ततो मिश्रे संयोगप्रायश्चित्तम् । तथा अचित्तं सचित्तं च दद्नो गृहतम्नस्याचार्यस्य एवमच द्यं ॥

घद्टण विचालणं ति य, पुच्छा विष्फालणेगद्वा ॥ ५३७९ ॥

यः पुनरन्यमाचार्यमभिधार्य अपतिपेषकं वा पर्षद्वन्तं वाडन्यं वा प्रविश्वति, तस्य पार्धे उपसम्पद्यत इत्यर्थः, तं यदि 'कुलादिगुरवः' कुलस्यविरा गणस्यविराः सङ्घस्यविरा वा जानी-युस्ततो यत् तेनाचित्तं सचित्तं वा तस्याचार्यस्योपनीतं तत् तस्य सकागाद् हत्वा तौ 'द्वाविप' आचार्य-प्रतीच्छकौ स्थविरा उपालभन्ते—कसात् त्वया अयमात्मपार्थे स्थापितः ? कसाद् वा 5 त्वमन्यमभिधार्य अत्र स्थितः ?; एवम् 'उपारुभ्य' तं प्रतीच्छकं घट्टयित्वा 'तत्' सचित्तादिकं सर्वमिमारितस्याचार्यस्य 'ददित' प्रयच्छन्ति, तदन्तिके प्रेपयन्तीत्यर्थः। अथ घष्ट्रयित्वेति कोऽर्थः ! इत्याह—घट्टनेति वा विचारणेति वा प्रच्छेति वा विस्फालनेति वा एकार्थानि पदानि ॥ ५३७८ ॥ ५३७९ ॥ ततः—

> घट्टें सचित्तं, एसा आरोवणा उ अविहीते। वितियपदमसंविग्गे, जयणाएँ कयम्मि तो सुद्धो ॥ ५३८० ॥

10

तं प्रतीच्छकं 'घट्टियत्वा' 'कमिधार्य भवान् प्रस्थित आसीत् ?' इति प्रद्रा सचितादिकं तस्याभिधारितस्य पार्श्वे स्थविराः प्रेपयन्तीति गम्यते । ''एसा आरोवणा उ अविहीए'' ति या पूर्वे प्रतिपेधकरवं पर्पन्मीलनं वा कुर्वत आरोपणा भणिता सा अविधिनिष्पन्ना मन्तव्या । विधिना तु कारणे कुर्वाणस्य न प्रायश्चित्तम्, तथा चाह—''विइयपय'' इत्यादि, यमसाव-15 भिधारयति स आचार्योऽसंविमस्ततो द्वितीयपदे यतनया मतिषेधकत्वं कुर्यात् । का पुनर्यतना श इति चेद् उच्यते-प्रथमं साधुमिन्तं भाणयति-मा तत्र वज । पश्चादातमनाऽपि भणेत्, पूर्वोक्तेन वा शिष्यादिन्यापारणप्रयोगेण वारयेत् । एवं यतनया प्रतिपेधकरवे कृतेऽपि 'शुद्धः' निर्दोपः ॥ ५३८० ॥ असमेवार्थमाह-

> अभिधारेंतो पासत्थमादिणो तं च जति सुतं अत्थि। जे अ पिडसेहदोसा, ते कुन्वंतो वि णिहोसो ॥ ५३८१ ॥

20

यान अभिघारयन्नसौ नजित ते आचार्याः पार्श्वस्थादिदोषदुष्टाः, यच श्रुतमसावभिरूपित तद् यदि तस्य प्रतिपेधकस्यास्ति, ततो ये प्रतिपेधकत्वं कुर्वतः 'दोषाः' शिष्यन्यापारणादयस्तान् क्रर्वेत्रपि निर्दोपस्तदा मन्तव्यः ॥ ५३८१ ॥

> जं पुण सिचताती, तं तेसिं देति ण वि सयं गेण्हे । वितियऽचित्त ण पेसे, जावह्यं वा असंथरणे ॥ ५३८२ ॥

25

यत् पुनः सचित्तादिकं प्रतीच्छकेनागच्छता रुव्धं तत् 'तेषाम्' अभिधारिताचार्याणां ददाति न पुनः स्वयं गृह्णाति । द्वितीयपदे यद् वस्नादिकमित्तं तद् अशिवादिभिः कारणैः स्वयमल-भमानो न प्रेषयेदपि । अथवा यावदुपयुज्यते तावद् गृहीत्वा शेपं तेपां समीपे प्रेपयेत् । असं-स्तरणे वा सर्वमिप गृहीयात् । सचित्तमप्यमुना कारणेन न प्रेषयेत् ॥ ५३८२ ॥ 30

नाऊण य वीच्छेयं, पुच्वगए कालियाणुओंगे य। सर्यमेव दिसावधं, करेज तेसि न पेसेजा ॥ ५३८३ ॥ यस्तेन ग्रेश थानीतः स पर्ममेघानी, तस्य च गच्छे नान्ति कोऽप्याचार्यपदयोग्यः, यच तस्य पूर्वगतं कालिकश्चनं वा समन्ति तस्यापरो ब्रहीता न प्राप्यते, ततन्त्रयोग्येवच्छेदं ज्ञात्वा स्वयमेव तस्यात्मीयं दिन्वन्यं कुर्यात्, न 'तेपां' प्रागमिचारितानां पार्श्व प्रेपयेत् ॥ ५२८२ ॥ अथ प्रवृत्तो अपवादमाह—

असहातो परिसिद्धनणं पि कुझा उ मंद्रघम्मेस् ।
 पथ व काल-ऽद्धाणे, सिन्ननादी वि गेण्हेझा ॥ ५३८४ ॥

'असहायः' एकाकी स आचार्यम्तदः संवित्रमसंविद्यं वा सहायं गृहीयात् । शिष्या वा मन्द्रभगिणो गुरूणां त्र्यापारं न वहन्ति ततो यं वा तं वा महायं गृहानः पपेद्रस्वमि क्रुयोत् । श्राद्धा वा मन्द्रभगिणो न वन्त्र-पात्रादि प्रयच्छन्ति ततो छित्रसम्पत्तं शिष्यं यं वा तं वा पिर10 गृहीयान् । हिमिक्षादिकं वा कारुपध्वानं वा प्राप्य ये द्रपग्रहकारिणः शिष्यान्त्रान् सद्गृहीयान् ।
एवं पपेद्रस्वं कुर्वेन् प्रतीच्छकस्य सविचादिकं तत्र प्रेपयेत्, पृवांक्तकारणं वा सद्घानं स्वयमिष
गृहीयात् ॥ ५२८४ ॥ अथ योऽसा प्रतीच्छको गच्छित तस्यापवादमाह—

कालगरं सोऊणं, असिवादी तत्थ अंतरा वा वि । परिसेद्धय पडिसेहं, सुद्धो अण्णं व विसमाणो ॥ ५३८५ ॥

15 यमाचार्यमिषार्य वजति तं कालगतं श्रुत्वा, यहा यत्र गन्तुकामन्त्रत्र अन्तरा वा अधि-वादानि श्रुत्वा पर्पहतः प्रतिपधकस्य वा अन्यस्य वा पार्श्वे प्रविद्यन् श्रुद्धः ॥ ५२८५ ॥

एतद् अतिशेषितसक्तम् । अयोत्रैवाऽऽमाच्या-ऽनामाच्यतिशेषं विमणिपुराह— वर्चनो ति य दुनिहो, वत्तमवत्तस्य मनगणा होति ।

वत्तमिम खेत्तवर्ञं, अञ्चने अणिपओ जाव ॥ ५३८६ ॥

20 यः प्रतीच्छको त्रजित सोऽपि च हितिधः — व्यक्तोऽव्यक्तश्च । तयोः सह्ययः किं दानव्यो ? न वा ? इति मार्गणा कर्तव्या । तत्र व्यक्तस्य यः सिचचादिन्यमः 'क्षेत्रवर्ज' परक्षेत्रं सुक्ता संवति स सर्वोऽप्यभिवारिन्नाचार्यस्यामवति । यः पुनरव्यक्तः स महावर्यावद्यापि तस्याचार्य-स्यापितो न सवति नावत् परक्षेत्रं सुक्ता यत् ते महाया व्यन्ते तत् पृतीचार्यस्थेनामवति ईति सङ्गृहुरााथासमासार्यः ॥ ५२८६ ॥ अथैनामव विवृणोति—

25 सुतअञ्चर्तों अर्गानो, वण्ण जा सालसण्ह आरंणं। तिञ्चवरीओं वची, वनमवने य चउमंगा ॥ ५३८७॥

अत्रको द्विया—श्रुतंन वयना च । तत्र श्रुतंनाञ्चकोऽगातार्थः, वयनाञ्चकम्नु पोड-श्रानां वर्षाणामवीग् वर्तमानः, तद्विपरीतो त्र्यक उच्चतं । अत्र च व्यक्ता-ज्यकान्यां चतुर्मेही सवति—श्रुतंनाष्य्व्यको वयमाऽप्यव्यकः १ श्रुतंनाव्यको वयसा व्यक्तः २ श्रुतंन

अञ्यक्तो वयसाञ्यकः ३ श्रुतेन व्यक्तो वयसाऽपि त्र्यकः १ ॥ ५३८७ ॥

अस्य च सहायाः किं दीयन्ते ! उत न दीयन्ते ! इत्याह—

वचस्म वि दायव्या, पहुष्यमाणा यहाय किम्रु इयरे ।

## खेत्तविषजं अचंतिएसु जं लब्भित पुरिह्धे॥ ५३८८ ॥

आचार्येण पूर्यमाणेषु साधुपु व्यक्तस्यापि सहाया दातव्याः किं पुनः 'इतरस्य' अव्यक्तस्य ?, तस्य स्रुतरां दातव्या इति भावः । ते च सहाया द्विधा—आत्यन्तिका अनात्यन्तिकाश्च । आत्यन्तिका नाम—ये तेन सार्द्धं तत्रैवासित्रकामाः, ये तु तं तत्र मुक्तवा प्रतिनिवर्तिष्यन्ते ते अनात्यन्तिकाः । तत्रात्यन्तिकेषु सहायेषु यद् व्यक्तः 'क्षेत्रविवर्जं' परक्षेत्रं मुक्तवा सचित्तादिकं ठ रुभते तत् ''पुरिह्रे' ति यस्याऽऽचार्यस्याभिमुखं वजित स पुरोवर्ती भण्यते, अभिधारित इत्यर्थः, तस्य सर्वमिष सचित्तादिकमाभवति । परक्षेत्रे तु रुव्धं क्षेत्रिकस्याभाव्यम् ॥५३८८॥

जइ णेउं एतुमणा, जं ते मिग्गिल्लें वित्त पुरिमस्से । नियमऽन्वत्त सहाया, णेतु णियत्तंति जं सो ये ॥ ५३८९ ॥

अथ ते सहायाखं तत्र नीत्वा आगन्तुकामाः, अनात्यन्तिका इत्यर्थः, ततो यत् ते सहाया 10 रूभन्ते तत् सर्वमिष ''मिग्गिल्ले'' ति यस सकाशात् प्रस्थिताः तस्यात्मीयस्याचार्यस्याभवति । ''वत्ति पुरिमस्स'' ति यत् पुनः स व्यक्तः स्वयमुत्पादयति तत् 'पुरिमस्य' अभिधारितस्याभ-विति । यः पुनरव्यक्तस्य नियमेनैव सहाया दीयन्ते, ते च सहाया यदि आत्यन्तिकास्तदा यद् असी ते च रूभन्ते तद् अभिधारितस्याभाव्यम् । अथ तं तत्र नीत्वा निवर्तन्ते ततो यद् असी ते च परक्षेत्रं मुक्तवा रूभन्ते तत् सर्वं पूर्वाचार्यस्याभवति यावद् अद्याऽप्यसौ नार्पितो 15 भवति ॥ ५३८९ ॥

वितियं अपहुचंते, न देख वा तस्स सी सहाए तुं। वहगादिअपडिवन्झंतगस्स उवही विसुद्धो उ ॥ ५३९० ॥

द्वितीयपदमत्र भवति—अपूर्यमाणेषु साधुषु सहायान् साधून् तस्याचार्यो न दद्यादिष । स चात्मना श्रुतेन वयसा च व्यक्तः, तस्य च त्रिकादावप्रतिवध्यमानस्योपधिर्विशुद्धो भवति, 20 नोपहन्यते । अथ त्रिकादिषु प्रतिवध्यते तत उपधेरुपघातो भवति ॥ ५३९० ॥

> एगे तू वचंते, उग्गहवज़ं तु लभति सचित्तं । वचंत गिलाणे अंतरा तु तहिं मग्गणा होइ ॥ ५३९१ ॥

यो व्यक्त एकाकी व्रजति स यदि अन्यस्याचार्यस्य योऽवग्रहस्तद्वर्जितेऽनवग्रहक्षेत्रे यत् किश्चिद् रूपते तत् सचित्तमभिधार्यमाणस्यामवति । "वचंत" इत्यादि, योऽसौ ज्ञानार्थ व्रजति स द्वौ त्रीन् 25 वाऽऽचार्थान् कदाचिद् अभिधारयेत् 'तेषां मध्ये यो मे अभिरोचिष्यते तस्यान्तिके उपसम्पदं महीष्यामि' इति कृत्वा । स चान्तरा ग्लानो जातः, तैश्चाचार्यैः श्चतम्, यथा—असानभिधार्य साधुरागच्छन् पथि ग्लानो जात इति; तत्रेयमाभाव्या-ऽनाभाव्यमार्गणा भवति ॥५३९१॥

१ °स्स । जे अश्वंत सहाया, तभो नियत्तंति तामा ।। २ वा का । कां प्रतौ टीकाऽप्येत-त्पाग्रानुसारेणैव, द्र्यतां टिप्पणी ३ ॥ ३ °न्ते, सगुरुसमीपे गन्तुकामा इत्यर्थः, ततो यद् असौ वाराब्दात् ते च का ।॥ ४ भवति । ततः परं यस्यापितस्तस्याभाव्यम् । परक्षेत्रे तु लब्धं सर्वत्र क्षेत्रिकस्येति ॥ ५३८९ ॥ अथवाऽत्रैव द्वितीयपदमाह—वितियं का ।॥ ५ °विति ॥ ५३९० ॥ तस्य च सहायरहितस्य वजत आभाव्या-ऽनाभाव्यविधिमाह—एगे का ।॥

आयरियं दोणिं आगत, एके एके वऽणागए गुरुगा । ण य सभती सचित्तं, कासगते विष्परिणए वा ॥ ५३९२ ॥

र्यंदि तो द्वाविष आचार्यावागतो ततो यत् तेन छठ्यं तद् उमयोरिष साधारणम् । अयेक-स्त्योरागतः 'एक्श्य' द्वितीयो नागतः ततोऽनागतस्य चतुर्गुरु, यच सचित्तमचितं वा तद्सो एन छभते, यसं गवेषियतुमागतस्य मवेमामवित । एवं ज्यादिमद्वयाकेष्वाचार्येष्विमधारितेषु भावनीयम् । अयासो ग्छानः कारुगतस्त्वदाऽपि यो गवेषियतुमागच्छिति तस्येवामवित, नेतरे-पाम् । अथासो विपरिणतस्ततो यस्य विपरिणतः स न छभते । यत् पुनः सचित्तादिकमिवा-येमाणे छठ्यं पश्चाद् विपरिणतस्ततो यद्वविपरिणते भावे छठ्यं तद् छभते, विपरिणते भावे छठ्यं न छमते ॥ ५३९२ ॥

10 ं पंथ सहाय समत्थो, धम्मं सोऊण पन्त्रयामि ति । खेत्ते य त्राहि परिणयें, वाताहर्डे मग्गणा इणमो ॥ ५२९३ ॥

योऽमी ज्ञानार्थं प्रस्थितन्त्रस्य पथि गच्छतः कश्चिद् मिथ्यादृष्टिः 'वाताहृतः' ० वानेना-ऽऽहृत इव वाताहृतः, श्राकस्मिक इत्यर्थः, ⊳ समर्थः सहायो मिलितः, स च तस्य पार्थं धम श्रुत्वा 'प्रवृज्ञामि' इति परिणामसुपगतवान् । स च परिणामः साबुपरिगृहीते क्षेत्रे जातो 16 भवेत्, 'क्षेत्राद् वा विहः' इन्द्रस्थानादो वा अपरिगृहीते वा क्षेत्रे, ततस्त्रत्र वाताहृते मृत्रजितुं परिणते इयं मार्गणा भवति ॥ ५३९३ ॥

> खेत्तिम खेत्तियस्सा, खेत्तविहं परिणए पुरिछस्स । अंतर परिणय विष्परिणए य णगा उ मगगणता ॥ ५३९४ ॥

साधुपरिगृहीते देंत्रे प्रतज्यापरिणतः क्षेत्रिकस्यामवति । क्षेत्राद् बहिः परिणतस्तु "पुरि20 इस्स" ति तस्येव साधोरामवति । अथान्तराऽन्तरा स प्रतज्यायां परिणतो निपरिणतश्च मवति
ततः क्षेत्रेऽदेश्ते च धर्मकथिकस्य राग-द्वेषो प्रतीत्यानेका मार्गणा । तद्यथा—धदि धर्मकथी
ऋज्ञतया कथयति तदा क्षेत्रे परिणतः क्षेत्रिकस्यामवति, अक्षेत्रे परिणतो धर्मकथिकस्य ।
अथ त्रिपरिणते भात्रे रागेण न कथयति, यदा क्षेत्राक्तिगतो मिन्द्यति तदा कथियध्यामि
येन मे आभवति । एवं क्षेत्रनिर्गतस्य कथिते यदि परिणतः तदा क्षेत्रिकस्यामवतीत्येवं
26 विमापा कर्तव्या ॥ ५३९ १ ॥

वीसिजयिम एवं, अविसिजिए चउलहुं च आणादी । तेसिं पि हुंति लहुगा, अविधि विही सा इमा होइ ॥ ५३९५ ॥ एवमेप विधिर्गुरुणा विसर्विते शिष्ये मन्तन्त्रः । अथाविसर्वितो गच्छति तदा शिष्यस मतीच्छकस्य च चतुर्रुषु । अथ विसर्वितो हितीयं वारमनाष्ट्रच्छ्य गच्छति तदा मासल्यु ३० आज्ञाद्रयश्च दोपाः । येपामिष समीपेऽसो गच्छति तेपामप्यविधिनिर्गतं तं मतीच्छतां मवन्ति

१ तस्य ग्टानीभृतस्य प्रतिचरणाय यदि कां॰॥ २ °स्नवापि हे॰॥ ३ व्याविय विशेषान्तरमाह इल्वतरणं का॰॥ ४ °णते, तहियं पुण मग्गणा तामा॰॥ ५ ๗ ०० एतद-न्तर्गनः पाट. कां॰ एव वर्नते॥

चत्वारो रूघवः, सचित्तादिकं चाभान्यं न रूभन्ते । एपोऽविधिरुक्तः, विधिः पुनर्यं वक्ष्य-माणो भवति ॥ ५३९५ ॥ स पुनराचार्य एभिः कारणैर्न विसर्जयति—

परिवार-पूयहेर्ड, अविसर्जते ममत्तदोसा वा । अणुलोमेण गमेञ्जा, दुक्खं खु विद्यंचिडं गुरुणो ॥ ५३९६ ॥

आत्मनः परिवारनिमित्तं न विसर्जयित, वहुमिर्वा परिवारितः पूजनीयो भविष्यामि, 'मम 5 शिष्योऽन्यस्य पार्श्व गच्छति' इति ममत्वदोपाद्वा न विसर्जयित, एवमविसर्जयन्तं गुरुम् 'अनु- होम्ना' अनुकूहेर्वचोभिः 'गमयेत्' प्रज्ञापयेत् । कुतः है हत्याह—'दुःखं' दुष्करं 'खुः' अव- धारणे गुरून् विमोक्तुम्, परमोपकारकारित्वाद् न ते यतस्ततो विमोक्तुं शक्या इति भावः । ततः प्रथमत एव विधिना गुरूनापृच्छ्य गन्तव्यम् ॥ ५६९६ ॥

कः पुनर्विधिः ? इति चेद् उच्यते---

10

नाणिम तिण्णि पक्ला, आयरि-उज्झाय-सेसगाणं च। एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्लेण एकेकं॥ ५३९७॥

ज्ञानार्थं गच्छता अ अंचार्योपाध्याय-रोपसाधूनां > त्रीन् पक्षान् आप्टच्छा कर्तव्या । तत्र प्रथममाचार्यं पञ्च दिवसानाप्टच्छेत्, यदि न विसर्जयति तत उपाध्यायं पञ्च दिवसानाप्टच्छेत्, यदि सोऽपि न विसर्जयित तदा रोपाः साधवः पञ्च दिवसान् प्रष्टव्याः, एप एकः पक्षो गतः; 15 ततो द्वितीयं पक्षमेवमेवाचार्योपाध्याय-रोपसाधून् प्रत्येकमेकैकं पञ्चभिदिवसेः प्रच्छित्; तृती-यमिप पक्षमेवमेव प्रच्छित्, एवं त्रयः पक्षा भवन्ति । अथवा अ पृक्षेणैकैकं प्रच्छेत् । किमुक्तं भवितः - > निरन्तरमेवाचार्य एकं पक्षमाप्रच्छनीयः, तत उपाध्यायोऽप्येकं पक्षम्, गच्छसाधवोऽप्येकं पक्षम्, एवं वा त्रयः पक्षाः । एवमिप यदि न विसर्जयन्ति ततोऽविसर्जित एवं गच्छिति ॥ ५३९७ ॥

एयविहिमागतं तू, पिडच्छ अपिडच्छेषे भवे लहुगा । अहवा इमेहिं आगतें, एगादि पिडच्छती गुरुगा ॥ ५३९८ ॥

एतेन विधिना आगतं प्रतीच्छकं प्रतीच्छेत् । अप्रतीच्छतश्चतुरुंषुका भवेयुः । अथामी-भिरेकादिभिः कारणरागतं प्रतीच्छति ततश्चतुर्गुरुकाः ॥ ५३९८ ॥

तान्येव एकादीनि कारणान्याह—

25

एने अपरिणते या, अप्पाहारे य थेरए। गिलाणे बहुरोगे य, मंदधम्मे य पाहुडे॥ ५३९९॥

एकािकनमाचार्य मुत्तवा स समागतः । अथवा तस्याचार्यस्य पार्श्वे ये तिष्ठन्ति ते 'अपिरणताः' आहार-वस्त-पात्र-शय्या-स्थिण्डलानामकिष्पकाः तैः सिहतमाचार्यं मुत्तवा आगतः ।
अथवा स आचार्यः 'अल्पाधारः' तमेव पृष्ट्वा सूत्रा-ऽर्थवाचनां ददाति । स्थिनरो वा स आचार्यः, ३०
यद्वा तदीये गच्छे कोऽपि साधुः स्थिनरस्तस्य स एव वैयावृत्यकर्ता । ग्लानो वा बहुरोगी वा
स आचार्यः । 'ग्लानः' अधुनोत्पत्नरोगः, 'बहुरोगी नामै' चिरकालं बहुभिर्वा रोगैरिसमूतः ।
१-२ प्रिचिद्वान्तर्गतः पाठः कां० एव वर्त्तते ॥ ३ °म' प्रमृतकालरोगेण चहुभि कां०॥

20

थयवा शिप्यास्तस्य मन्द्रधर्माणस्तस्येव गुणेन सामाचारीमनुपारुयन्ति । एवंविधंमाचार्यं परित्य-ज्यागतः । ''पाहुडे'' त्ति गुरुणा समं 'शामृतं' कर्ल्डं कृत्वा समागतः; थथवा 'शामृतका-रिणः' आसङ्घाडिकास्तस्य शिप्यास्तस्येव गुणेन नासङ्ग्रह्यन्ति ॥ ५३९९ ॥

एयारिसं विओसज, विष्यवासो ण कष्यती ।

सीस-पिडच्छा-८ऽयरिए, पायच्छित्तं विहिजती ॥ ५४०० ॥

एताह्यमाचार्यं व्युत्सुज्य 'विप्रवासः' गमनं कर्तुं न करूपते । यदि गच्छति ततः शिष्यस्य प्रतीच्छकस्याचार्यस्य च त्रयाणामिष प्रायश्चित्तं विधीयते । तत्रेकं ग्छानं वा मुक्तवा शिष्यस्य प्रतीच्छकस्य वा समागतस्य चतुर्गुरुकाः, यश्चाचार्यः प्रतीच्छति तस्यापि चतुर्गुरु । प्रामृते विष्य-प्रतीच्छकयोश्चतुर्गुरुकमेव, आचार्यस्य पश्चरात्रिन्दिवच्छेदः । 'शेषेषु' अपरिणतादिषु १० पदेषु शिष्यस्य चतुर्गुरु, प्रतीच्छकस्य चतुर्छेषु, आचार्यस्यापि शिष्यं प्रतीच्छत एतेषु चतुर्गुरु, प्रतीच्छकं प्रतीच्छतं श्रवेषु ॥ ५४०० ॥

खय 'ज्ञानार्थं त्रीन् पक्षानाप्रच्छनीयम्' (गा० ५३९७) इत्यत्रापवादमाह — विद्यपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे ।

नाऊण तस्समार्व, कप्पति गमणं अणापुच्छा ॥ ५४०१ ॥

हितीयपदमत्र भवति—आचार्यादिप्यसंविमीम्तेषु न प्रच्छेदिष । सविमेष्त्रिष वा किञ्चि-द्यागाढं—चारित्रविनाद्यनकारणं स्त्रीप्रमृतिकमात्मनः समुत्पन्नं ततोऽनाप्रच्छयाऽिष गच्छिति । तेषां वा—गुरूणां स्वमावं ज्ञात्वा—'नेते पृष्टाः सन्तः कथमिष विसर्जयन्ति' इति मत्वा अना-प्रच्छवािष गमनं करपते ॥ ५४०१ ॥ अथाविसर्जितेन न गन्तव्यमित्यपवदति—

अन्त्रयणं वोच्छिजति, तस्य य गहणिमम अत्थि सामत्थं ।

29 ण वि वियरंति चिरंण वि, एतेणऽविसिक्षितो गच्छे ॥ ५४०२ ॥ किमप्यध्ययनं व्यवच्छिद्यते, तस्य च तद्वहुणे सामर्थ्यमितः, न च गुरविश्चरेणापि 'वित-

रन्ति' गन्तुमनुजानते, एतेन कारणेनाविसर्जितोऽपि गच्छेत् ॥ ५४०२ ॥

'अविधिना आगत आचार्येण न प्रतीच्छनीयः' इत्यस्यापवादमाह—

नाऊण य बोच्छेदं, पुन्त्रगते कालियाणुओंगे य ।

थिविहि-अणापुच्छाऽऽगत, मुत्तत्थिवजाणओ वाए ॥ ५४०२ ॥ पूर्वगते कालिमश्रुते वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा अविधिना—त्रजिकादिप्रतिवन्येनागतमना- पुच्छ्यागतं वा सूत्रार्थज्ञायको वाचयेत्, न कश्चिहोणः ॥ ५४०२ ॥ यम्त्रेन प्रतीच्छकेन

द्येक्षत्वस्याभिषारितस्यानामान्य व्यानीतः स न महीतन्त्रः' इत्यपवदति—

णाऊण य वोच्छेदं, पुन्वगते कालियाणुओने य । सुत्तत्थजाणगस्सा, कारणजाते दिसावंघो ॥ ५४०४ ॥

पूर्वगते कालिकश्चते वा व्यवच्छेदं ज्ञात्वा स्त्रार्थज्ञायकेनं कारणजाते अनामाव्यस्यापि श्रात्मीयो दिग्वन्धः कर्तव्यः । आह—किमर्थमनिवद्धो न वाच्यते ! उच्यते—अनिवदः

<sup>.</sup> १ °न सूरिणा 'कारणजाते' पुष्टालम्बनेऽनामाव्यस्यापि शिष्यस्य आत्मी° का॰ ॥ .

स्वयमेव कदाचिद् गच्छेत् पूर्वाचार्येण वा नीयेत, कालदोषेण वा ममत्वीभावमालम्वय वाच-यिष्यन्ति इति दिग्वन्धोऽनुज्ञातः ॥ ५४०४ ॥ इदमेव सविशेषमाह—

ससहायअवत्तेणं, खेत्ते वि उवद्वियं तु सचित्तं। दलियं णाउं वंधति, उभयममत्तद्वया तं वा ॥ ५४०५ ॥

अव्यक्तेन ससहायेन यः शैक्षो छ्ड्धो यश्च परक्षेत्रेऽपि उपिष्टितः सिचतः स पूर्वीचार्यस्य हित्रेकाणां वा यद्यपि आभाव्यस्तथापि तं 'दिलिकं' परममेधाविनमाचार्यपदयोग्यं ज्ञात्वा यद्या-त्मीये गच्छे नास्त्याचार्यपदयोग्यस्ततस्त्रस्यात्मीयां दिशं बधाति, खशिष्यत्वेन खापयतीत्यर्थः । कुतः ! इत्याह—उभयस्य—साधु-साध्वीवर्गस्य तत्र शैक्षे ममत्वम्—'अस्माकमयम् इत्येवं ममीकारो भ्यात्' इति कृत्वा, यद्वा खगच्छीयसाधूनां तस्य च शैक्षस्य 'परस्परं सिष्डिलका वयम् इत्येवं ममत्वं भविष्यति' इति बुद्धा तमात्मीयशिष्यत्वेन बधाति । ''तं व'' ति यो वा 10 प्रतीच्छक आयातस्तमपि प्रहण-धारणासमर्थं विज्ञाय खशिष्यं खापयति ॥ ५४०५ ॥

एवं शैक्षः प्रतीच्छको वा कारणे शिष्यतया निवद्धः सन् यदा निर्मातो भवति तदा-

आयरिए कालगते, परियद्वइ तं गणं च सो चेव । चोएति य अपढंते, इमा उ तिहुँ मग्गणा होइ ॥ ५४०६ ॥

आचार्ये कालगते सति गच्छस्य निबद्धाचार्यस्य च व्यवहारो भण्यते—स स्वयमेव तं 15 गणं परिवर्तयति । स च गच्छो यदि श्रुतं न पठित ततस्तमपठन्तं नोदयति । यदि नोदिता अपि ते गच्छसाधवो न पठिन्त तत इयमाभवद्यवहारमार्गणा भवित ॥ ५४०६ ॥

साहारणं तु पढमे, बितिए खित्तम्मि ततिय सुह-दुक्खे । अणहिजंते सीसे, सेसे एकारस विभागा ॥ ५४०७ ॥

कालगतस्याचार्यस्य प्रथमे वर्षे सचितादिकं साधारणम्, यदसौ प्रतीच्छकाचार्य उत्पादयित 20 तत् तस्यैवाभवित यद् इतरे गच्छसाधव उत्पादयिन्त तत् तेषामेवाभवतीति भावः । द्वितीये वर्षे यत् क्षेत्रोपसम्पन्नो रुभते तत् तेऽपठन्तो रुभन्ते । तृतीये वर्षे यत् सुख-दुःखोपसम्पन्नो रुभते तत् ते रुभन्ते । चतुर्थे वर्षे कारुगताचार्यशिष्या अनधीयाना न किश्चिष्ठभन्ते । शेषा नाम—येऽधीयते तेषामधीयानानां वक्ष्यमाणा एकादश विभागा भवन्ति ॥ ५४०७ ॥

शिष्यः प्रच्छति — क्षेत्रोपसम्पन्नः सुल-दुःखोपसम्पन्नो वा किं रूभैते ? सूरिराह —

खेत्तोवसंपयाए, वावीसं संथुया य मित्ता य । पर्वे सह-दुक्ख मित्तवज्ञा, चउत्थए नालबद्धाइं ॥ ५४०८ ॥

क्षेत्रोपसम्पदा उपसम्पत्नः 'द्वाविंशतिम्' अनन्तर-परम्परावछीबद्धान् माता-पित्रादीन् जनान् लगते, 'संस्तुतानि च' पूर्व-पश्चात्संख्वसम्बद्धानि प्रपौत्र-श्वशुरादीनि 'मित्राणि च' सहजात-कादीनि लगते, हष्टामाषितानि तु न लगते । सुख-दुःखोपसम्पत्तस्तु एतान्येव मित्रवर्जानि उभते । चतुर्शस्तु—पञ्चविधोपसम्पत्तमप्रामाण्यात् श्रुतोपसम्पत्तः स केवलान्येव द्वाविंशतिना-लबद्धानि लगते, अयं च प्रसङ्गेनोक्तः । क्षेत्रोपसम्पत्त-सुखदुःखोपसम्पत्त्रयोर्थद् आभाव्यमुक्तं

<sup>,</sup> १ °भते १ ,इत्यपि, तावद् वयं न जानीसहै; सूरि° कां॰ ॥७० २, गुर्मा

तत् ने क्रिया अनकीयाना हिनीये तृतीये च बर्गे यक्षकरं रूपन्ते, चतुर्थे बर्गे स्वेमका-चार्यस्थामवति न तेपास ॥ ५४०८ ॥

ये तु शिष्या वर्शयने नेषां विविक्त्यने—त्य काकातानायेल चतुर्विशे गर्यो संबन्—शिष्याः शिष्यिकाः प्रतिन्त्रकाः प्रतीत्त्रिकाक्षेति । एतेशं पृत्रेडिट-म्बद्धियोः ध्नितस्यस्क्रिया प्रवादश गना सवित । पृत्रेडिटं नाम-यन् नेनानार्थेश नीवनः नेशं शुन्छ-हिष्टम्, यन् पुनन्तेन प्रतीन्त्रकानार्थेशोद्दिष्टं नन् स्वाद्धिटम् । तत्र विविद्धः—

> पुत्रवृद्धिः नम्मा, पञ्जूदिः पत्राययंतम्म । मंत्रच्छरम्मि परमे, पहिच्छण् तं नु महिन् ॥ ५४०९ ॥

यद् आवर्षेग चीवता प्रतीच्छक्त्य पृतंद्विष्टं तदेव एठत् प्रथमे वर्षे यत् मिन्निनाविनं 19दा स उपने तत् 'त्रक' काळानावार्यस्थासवति, एए एको विस्ताः । अथ एखाद्विष्टं ततः प्रथममंद्रमारे यन् सन्तितादेकं उपने तन सर्वे 'प्रशावयतः' प्रतीच्छकाचार्यस्थासवति, एर दितीयो विभागः ॥ ५२०६ ॥

> पुर्वं पञ्छिहि, पहिञ्छण वं तु होह सविवं । संबच्छरम्मि वितिण, तं सक्वं पदाययंतम्म ॥ ५४१० ॥

। शर्ताच्छकः पूर्वेहिष्टे पश्च हुन्द्रियं का पछतु यत् नस्त मन्तित् देशं नद् हिनीयं वर्षे सर्व-सप्ति प्रवादयको स्वति, एष तृतीयो विसागः ॥ ५३१० ॥ अय छाञ्चलानिर्दायके—

पुत्रं पञ्छुद्दि, सीसम्मिय य तं तु होह सम्बन्तं । संबच्छर्याम्य पहरे, तं सक्वं गुरुष्य आरब्द ॥ ५२११ ॥

शिव्यस कारणनावाँगेय वा राहेर्ड मनेत् प्रतीक्यकावाँभेगे वा तहाउँना उठत् वद् 20 सवितादिकं रूपने तत सबै प्रयोगे संबन्धेरे 'सुनेः' कारणनावार्यकामवित, एउ वहाँसी विकागः ॥ ५९११ ॥

> पुञ्हिहिं नम्सा, पञ्छिहिं पत्राययंत्रस्य । प्रवच्छम्म्य वितिण, सीमम्बि उ वं तु मचित्रं ॥ ५७१२ ॥

शिष्यस पूर्वेदिष्टनर्वयातम् द्वितीये द्वेते स्वितादिकं शाकानान्यसामदति, उड्डरी १६ विमागः । प्रशाद्धिद्दं एउतः शिष्यस्य सक्तितदिकं प्रशान्यन शासाव्यं स्वति, रही विमागः॥ ५४१२ ॥

> पुत्रं पच्छुरिंह, मीपस्मि य वं तु होह मचिनं । मैक्च्छास्मि नतिए, नै पत्र्यं पदायर्गनम्म ॥ ५७१३ ॥

पूर्वेदिरं पश्चदुद्दिरं वा पठित शिष्ये मन्त्रितिहं तृतीय वर्षे सर्वस्य प्रवास्त्रत श्रास्त्र १९वति, महस्रे वियागः ॥ ५११६ ॥

गुष्ट्रहिंहे नम्या, पण्छहिंहे पदावर्यनस्य । संबच्छरम्मि पहरे, सिम्पिणिए वं तु सुविनं ॥ ५४२४ ॥ छिष्पिकार्ण पूर्वेहिष्टं परन्यां सन्दिरहिकं क्तरं क्राक्राटाचरंग्य द्रवनं वर्षे द्राराज्यस्,

20

अष्टमो विभागः । पश्चादुिह्मधीयानायां प्रवाचयत आभाव्यम् , नवमो विभागः ॥ ५४१४ ॥ पुर्वं पच्छुिह्हे, सिस्सिणिए जं तु होइ सिचतं । संवच्छरम्मि बीए, तं सन्त्रं पवाययंतस्स ॥ ५४१५ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां शिष्यिकायां सचित्तादिलामो द्वितीये वर्षे प्रवाचयत आभवति, दशमो विभागः ॥ ५४१५ ॥

पुन्वं पच्छुिह्हे, पिडिन्छिगा जं तु होति सिचित्तं । संवच्छरिम पढमे, तं सन्वं पवाययंतस्स ॥ ५४१६ ॥

पूर्वोद्दिष्टं पश्चादुद्दिष्टं वा पठन्त्यां प्रतीच्छिकायां प्रथम एव संवत्सरे सर्वमपि प्रवान्वयत आभवति, एव एकादशो विभागः॥ ५४१६॥ एय एक छादेश उक्तः। अथ द्वितीयमाह—

संवच्छराइँ तिन्नि उ, सीसिम्म पिडच्छए उ तिह्वसं । एवं क्रुले गणे या, संवच्छर संघें छम्मासा ॥ ५४१७॥

प्रतीच्छकाचार्थस्तेवां कुलसत्को गणसत्कः सङ्घसत्को वा भवेत्। तत्र यदि कुलसत्कः तदा त्रीन् संवरसरान् शिष्याणां वाच्यमानानां सचित्तादिकं न गृह्णाति, ये पुनः 'प्रतीच्छका-स्तेपां वाच्यमानानां यस्मिन्नेव दिने आचार्यः कालगतस्तिह्वसमेव गृह्णाति। एवमेककुलसत्के विधिरुक्तः। अथ चासौ गणसत्कस्ततः संवरसरं शिष्याणां सचितादिकं नापहरति। यस्तु 15 कुलसत्को गणसत्को वा न भवति स नियमात् सङ्घसत्कः, स च षण्मासान् शिष्याणां सचि-त्तादिकं न गृह्णाति। तेन च प्रतीच्छकाचार्येण तत्र गच्छे वर्षत्रयमवद्यं स्थातव्यम्, परतः पुनरिच्छा॥ ५४१७॥

तत्थेव य निम्माए, अणिग्गए णिग्गए इमा मेरा। सकुले तिनि तियाई, गणे दुर्ग वच्छरं संघे ॥ ५४१८ ॥

'तैत्रैव' प्रतीच्छकाचार्यसमीपे तिसान् अनिर्गते यदि कोऽपि गच्छे निर्मातस्तदा सुन्दरम् । अथ न निर्मातः स च वर्षत्रयात् परतो निर्गतः ते वा गच्छीयाः 'एष साम्प्रतमसाकं सचिता-दिकं हरति' इति कृत्वा ततो निर्गतास्तदा इयं 'मर्यादा' सामाचारी—''सकुले' इत्यादि, 'सकुले' सकीयकुलस्य समवायं कृत्वा कुलस्य कुलस्य विरस्य वा उपतिष्ठन्ते, ततः कुलं तेषां वाचनाचार्यं ददाति वारकेण वा वाचयति । कियन्तं कालम् है इत्याह—''तिन्नि तियाहं'' ति 25 त्रयस्तिका नव भवन्ति, ततो नव वर्षाणि वाचयतित्युक्तं मवति; यदि एतावता निर्मातास्तदा सुन्दरम्, अथैकोऽपि न निर्मातस्तेतः 'सुलं सचित्तादिकं गृह्णाति' इति कृत्वा गणसुपतिष्ठन्ते, गणोऽपि द्वे वर्षे पाठयति, न च सचित्तादिकं हरति; यद्येन्नमप्यनिर्मातास्ततः सङ्घपतिष्ठन्ते, सङ्घोऽपि वाचनाचार्य ददाति, स च संवत्सरं पाठयति; 'एवं द्वादश वर्षाणि अवन्ति । यद्ये-वमेकोऽपि निर्मातस्तदा सुन्दरम्, अथ न निर्मातस्ततः पुनरपि कुलादिपु कुलादिस्थविरेषु वा 30 तेनैव कमेणोपतिष्ठन्ते, तावन्तमेव कालं कुलादीनि यथाकमं माठयन्ति, न च सचित्तादिकं हरन्ति, एवमेतान्यपि द्वादश वर्षाणि भवन्ति । पूर्वद्वादशमिश्य मीलितानि जाता वर्षाणां चतु-

१ एवमनेन विधिना 'तत्रैव' कां ना २ 'स्ततो वर्षनवकाद्रई 'कुलं कां ना

ħ

विंशतिः । यदि एतावता कालेनेकोऽपि निर्मातम्त्रदा विद्यस्तु, अय न निर्मातम्त्रतो स्योऽपि कुल-गण-सङ्घेषु तथैवोपतिष्ठनते, तेऽपि तथैवं पाठयन्ति । एतान्यपि द्वादश वर्षाणि चतुर्विशत्या मील्यन्ते जाता पद्त्रियत् । यथैवं पद्त्रियना वैंपरेकोऽपि निर्मातम्त्रनो विद्यस्तु ॥ ५४१८॥ अथैकोऽपि न निर्मातः, कथम् १ इति चेद् उच्यते—

ओमादिकारणेहि व, दुम्मह्नेण वा न निम्माओ । क्राऊण कुलसमायं, कुल थेरे वा उवहंति ॥ ५४१९ ॥

अवमा-ऽगिवादिभिः कारणैरनवरतमपगपग्यामेषु पर्यटतां होर्मधन्त्रया वा नकोऽपि निर्मा-तस्ततः कुरुसमवायं कृत्वा [कुरुं] कुरुस्यविरान् वा सर्वेऽप्युपतिष्ठन्ते नतुर्नेरूपसम्पर्दं ग्राह-यितत्र्याः ॥ ५४१९ ॥ कुत्र पुनः १ इति चेद् उच्यते—

10 पत्रज्ञएगपिनेखय, उत्रमंपय पंचहा मए ठाणे । छत्तीसाऽतिकंने, उत्रसंपय पत्तुत्रादाए ॥ ५४२० ॥

यः प्रवज्यया एकपाक्षिकन्तम्य पार्थे उपसम्पदं तान् कुङस्विग प्राह्येयुः । सा च उप-सम्पत् पञ्चधा वक्ष्यमाणनीत्या भवति । तस्यां चोपसम्पदि पट्तिंशद्वपातिकमे प्राप्तायां "सप् ठाणि" चि विमक्तिच्यत्ययात् 'सकम्' आत्मीयं स्थानम् 'उपाडाय' गृहीत्वा तिरुपसम्पचन्यम् १६॥ ५४२० ॥ इटमेव मावयति—

गुरुप्तिक्विरुषो मञ्ज्ञंतिष्ठो व गुरुगुरु गुरुस्य वा णच् । अह्वा क्विचितो छ, पत्र्वजाएगपक्वीथो ॥ ५४२१ ॥

'गुरुसिन्बलकः' गुन्हणां महाध्यायी पितृत्यस्थानीयः, 'सन्झिन्निकः' आत्मनः सब्रद्यचारी आतृस्थानीयः, 'गुरुगुरुः' पितामहस्थानीयो गुरुः, गुरोः सम्बन्धी 'नमा' प्रशिष्य आत्मनो 20 आतृन्यस्थानीयः, एते पत्रज्यया एकपाक्षिका उच्यन्ते । अथवा 'कुङमत्कः' समानकुछोद्भवः सोऽपि प्रतज्ययेकपाक्षिकः । एतेषां समीपे यथाकममुपसम्पत्तव्यम् ॥ ५१२१ ॥'

> पन्त्रज्ञाऍ सुण्ण य, चडमंगुत्रसंपया कमेणं तु । पुन्ताहियतीसरिष्, पहमासह ततियमंगे उ ॥ ५४२२ ॥

इहेकपाक्षिकः प्रतज्यया श्रुतेन च सवति । नत्र प्रतज्ञेयकपाक्षिकोऽनन्तरमुक्तः, श्रुनेकपा25 क्षिकः—येन सहेकवाचनिकं सृत्रम् । अत्र चतुर्गद्गी—प्रतज्ञ्ययेकपाक्षिकः श्रुनेन च १ प्रतज्यया न श्रुतेन २ श्रुतेन न प्रतज्ञ्यया ३ न प्रतज्ञ्यया न श्रुतेन १ । एतेषु चामुना क्रमेणोपसम्पत् प्रतिपच्च्या । "पटमा" इत्यादि, प्रथमतः प्रथममङ्गे उपसम्पच्च्यम्, नद्मावे तृतीये
मङ्गे । कुतः ? इत्याह—यतः प्रवीवीतं श्रुतं विस्मृतं सन् तेषु मुखेनेवोज्ञ्वाक्यितुं श्रुक्यते,
श्रुतेकपाक्षिकत्वात् ॥ ५२२२ ॥ अथ पञ्चविधामुपसम्पदमाह—

30 सुय मुह-दुक्खें खेत्ते, मग्गे विणओवसंपयाए य । वावीस संयुग वर्यंस दिहमहे य सब्वे य ॥ ५४२३ ॥ श्रुतोपसम्पत् १ सुख-दुःखोपसम्पत् २ क्षेत्रोपसम्पद् ३ मार्गोपसम्पद् ४ विनगोपसम्पत् ५,

१ व हाद्दा वर्षाणि पाठ° कां॰ ॥ २ अप्रैंच ग्रिरोपमाह इचवनरणं कां० ॥

एवमेपा पत्रविधा उपसम्पत् । एतासु पञ्चलप्यामवद्यवहारमाह—"वावीस" इत्यादि, श्रुतोपसम्पदि द्वाविंगतिनीलवद्धानि लम्यन्ते । तद्यथा—माता १ पिता २ त्राता ३ भगिनी ४ पुत्रो ५ दुहिता ६, मातुर्माता ७ मातुः पिता ८ मातुर्माता ९ मातुर्भगिनी १०, एवं पितुर्माता ११ पिता १२ आता १३ भगिनी १४, आतुः पुत्रो १५ दुहिता १६, भगिन्याः पुत्रः १७ पुत्रिका १८, पुत्रस्य पुत्रः १९ पुत्रिका २०, दुहितुः पुत्रः २१ पुत्रिका २२ चेति । 5 एतानि द्वाविंगतिरपि श्रुतोपसम्पदं प्रतिपन्नस्यामवन्ति । सुख-दुःखोपसम्पन्नस्तु एनां द्वाविंगति-मन्यांश्च पूर्वसंस्तुत-पश्चात्संस्तुतान् प्रपोत्र-श्च शुरादीन् रुभते। क्षेत्रोपसम्पत्रस्तु एतान् सर्वानिप वयस्यांध्य लभते । मार्गोपसम्पन्न एतान् सर्वानिष लभते, अपरे च ये केचिद् दृष्टाभाषितास्ता-निष प्रामोति । विनयोपसम्पदं प्रतिपन्नस्तु 'सर्वानिष' ज्ञाता-ऽज्ञात-हप्टा-ऽहप्टान् रूभते, नव-रम्-विनयार्हस्य विनयं प्रयुद्धे ॥ ५४२३ ॥ 10

"सए ठाणे" (५१२०) ति यदुक्तं तस्यायमर्थः—पञ्चविधाऽप्युपसम्पत् सस्मिन् स्थाने प्रतिपत्तन्या । किमुक्तं भवति 2—श्रुतोपसम्पदं प्रतिपित्सोर्थस्य पार्श्वे श्रुतमस्ति तत् तस्य स्रसानम् , सुल-दुःखार्थिनः स्रस्थानं यत्र वैयावृत्यकराः सन्ति, क्षेत्रोपसम्पदर्थिनो यदीये क्षेत्रे भक्त-पानादिकमस्ति, मार्गोपसम्पद्धिनो यत्र मार्गज्ञः समस्ति, विनयोपसम्पद्धिनो यत्र विनयकरणं युज्यते, एतानि खस्थानानि । अथवा खस्थानं नाम-प्रवज्यया श्रुतेन च य एक- 15 पाक्षिकस्तत्र प्रथममुपसम्पत्तन्यम्, पश्चात् कुलेन श्वतेन चैकपाक्षिकस्य पार्धः, ततः श्वतेन गणेन चैकपाक्षिकस्य समीपे, ततः श्रुतेनेकपाक्षिकस्य सन्निधी, ततः प्रव्रज्ययेकपाक्षिकस्य सकारो, ततः प्रवच्यया श्रुतेन वा नेकपाक्षिकस्यापि पार्धे उपसम्पत् प्रतिपत्तव्या ॥

आह—साधर्मिकवात्सल्याराधनार्थं सर्वेणापि सर्वस्य श्रुताध्यापनादि कर्तव्यं ततः किमर्थ प्रथमं प्रत्रज्या-कुलादिभिरासन्नतरेषूपसम्पद्यते ! इत्याह — 20

> सन्वस्स वि कायन्वं, निच्छयओ किं कुलं व अकुलं वा। कालसभावममत्ते, गारव-लजाहि काहिति ॥ ५४२४ ॥

निश्चयतः सर्वेण सर्वस्याप्यविशेषेण श्रुतवाचनादिकमात्मनो विपुरुतरां निर्जरामभिरुपता कर्तन्यम्, किं कुरुमकुरुं वा इत्यादिविचारणया !; परं दुष्पमारुक्षणो यः कारुस्तस्य यः स्तमावः—अनुमावस्तेन 'आत्मीयोऽयम्' इत्यादिकं यद् ममत्वम्, यच गुर्वादिविषयं गौरवं-25 बहुमानबुद्धिः, या च तदीया लज्जा, एतैः मेरिताः सुखेनैव करिप्यन्तीति कृत्वा प्रथमं प्रवज्या-दिभिरासन्नतरेपूपसम्पद्यत इति ॥५८२॥ गतं ज्ञानार्थं गमनम् । अथ दर्शनार्थं गमनमाह-

कालिय पुन्वगए वा, णिम्माओ जति य अत्थि से सत्ती। दंसणदीवगहेउं, गच्छइ अहवा इमेहिं तु ॥ ५४२५ ॥

कालिकश्रुते पूर्वगते वा यद् वा यसिन् काले श्रुतं प्रचरित तसिन् स्त्रेणार्थेन च यदा ३० निर्मातो भवति, यदि च तस्य प्रहण-धारणगक्तिस्तथाविधा समस्ति ततो दर्शनदीपकानि-सम्यादर्शनोज्ज्वालनकारीणि यानि सम्मत्यादीनि शास्त्राणि तेपां हेतोरन्यं गणं गच्छति ॥ ५४२५ ॥ अथवा एभिः कारणैर्गच्छेत्---

## मिक्ख्गा जिं देसे, बोडिय-थिल-णिण्हएहिं संसम्गी। नैसि पणावणं असहमाणें वीमिखिए गमणं॥ ५४२६॥

यत्र देशे 'भिक्षुकाः' बोद्धा बोटिका या निद्धवा वा वहवरेतपां तत्र म्यली तत्र ये आचार्याः स्थितारेतः सार्द्धमाचार्याणां संमिर्गः प्रीतिरित्यर्थः; ते च भिक्षुकाद्यः स्वसिद्धान्तं प्रज्ञापयन्ति, कम चाचार्यो दाक्षिण्येन तर्कप्रन्थाप्रचीणतया वा तृष्णीकस्तिष्टति, तां च तदीयां प्रजापनामसद्द-मानः कश्चिद् विनेयश्चिन्तयति—अन्यं गणं गत्वा दर्धनप्रमावकानि बाखाणि पठामि येनाम्म् निरुत्तान् करोमि । एवं विचिन्त्य स तथेव गुक्रनाष्ट्रच्छ्य तैर्विसार्जितो गच्छिति ॥ ५१२६ ॥ इदमेव भावयति—

लोए वि अ परिवादो, भिक्ग्बुगमाटी य गाढ चमहिति । विष्यरिणमंति सेहा, ओभामिलंति सहा य ॥ ५४२७ ॥

विष्पारणमान सहा, आभामजात सहा य ॥ ५४२७॥

मिक्षुकादीनां स्विसिद्धान्तं जिर उद्घाट्ट प्रकृपयतामि यदा स्रयो न किमिप हुवते ततो 
छोकेऽपि च परिवादो जातः—एते छोदनमुण्डा न किमिप जानते, श्रमी तु सामताः सर्वमवबुध्यन्ते । एवं ते भिक्षुकादयः परिवादं श्रुत्वा गाढतरं जैनजासनं चमढयन्ति, श्रेक्षाश्च
विपरिणमन्ति, श्राद्धाश्च रक्तपटोपासकरपन्नाज्यन्ते—एते श्वेतभिक्षवो वटरिश्ररोमणयश्चाहुका15 रिणः, यद्यनि सामध्यं ततोऽसाकमुत्तरं प्रयच्छन्तु । अथवा तः भिक्षुकादिमिः स्थिकिवायामाचार्यस्यापि वण्टको निबद्धो वतंते, भाग इस्यर्थः ॥ ५४२७ ॥ ततः—

रसिगद्धो च थलीए, परितित्थयतज्ञणं असहमाणो । गमणं बहुस्सुतत्तं, आगमणं वादिपरिसा उ ॥ ५४२८ ॥

स ञाचार्यस्तस्यां स्त्रिकायां 'रसगृद्धः' निग्ध-मधुराहारलम्पटः सामथ्यं सत्यपि न किञ्चि20 दुत्तरं प्रयच्छिति । एवमादिकां परतीर्थिकत्तर्ननामसहमानः शिव्य ञ्चाचार्यं त्रियिना पृष्ट्वा
'निगितः' अन्यगणगमनं कृतवान् , तत्र च तर्कशास्त्राणि श्रुत्वा यहुश्चतत्वं तस्य सञ्जने, ततो
भ्यः स्वगच्छे आगमनम् , आगतेन च पृत्रेमाचार्या द्रष्ट्याः , नतोऽन्यस्यां वसता स्त्रित्वा या
तत्र वादमार्गकुशला पर्पत् तां परिचितां कृत्वा राजो महाजनस्य च पुरतः परतीर्थिकान्
निष्पिष्टमश्वन्याकरणान् करोति ॥ ५४२८॥'

वायपरायणक्कविया, जित पहिसेहंति साहु लहुं च । अह चिरणुगत्रो अम्हं, मा में पवत्तं परिहवेह ॥ ५४२९ ॥

वादे पराजयेन कृपिताः सन्तो यदि ते मिक्षकादय आचार्यस्य तं वण्टं प्रतियेषयन्ति ततः 'साधु' मुन्दरं 'छष्टं च' अमीष्टं जानमिति । अथ तत्र कोऽपि त्र्यात्—एतस्य को दोपः ? चिरमनुगत एपोऽस्माकम् , मा पृत्रेषवृत्तं दातन्त्रमस्य परिदापयन ॥ ५७२९ ॥

30 ततः को विधिः ? इत्याह—

25

कारुण य प्पणामं, छेदसुतस्सा दलाह पहिपुच्छं। अण्णस्य चमहि जग्गण, तेमि च णिवेदणं काउं॥ ५४३०॥

१ तत्रश्च किं सञ्जायते ? इत्याद्द इत्यवनरणं कां॰ ॥

गुरोः पदकमलस्य प्रणामं कृत्वा वक्तव्यम्—छेदश्चतस्य प्रतिष्टच्छां मम प्रयच्छत । अत्र चागीतार्थाः शृण्वन्ति ततोऽन्यस्यां वसतौ गच्छावः । एवमुक्तोऽपि यदि तस्या वसतेर्न निर्ग-च्छति तत्राख्यानिकादिकथापनेन चिरं रात्री गुरवी जागरणं कारापणीयाः, 'तेषां च' अगी-तार्थीनाम् 'वयमाचार्यमेवं नेष्यामः, भवद्भिवों हो न कर्तव्यः' इति निवेदनं कृत्वा गन्तव्यम् ॥ ५४३० ॥ इदमेव न्याचष्टे-5

सदं च हेतुसत्थं, अहिज्ञओ छेदसुत्त णहं मे।

एत्थ य मा असुतत्था, सुणिज तो अण्णिहं वसिमो ।। ५४३१ ॥ 'शब्दशीसम्' ऐन्द्रादिकं 'हेतुशासं' सम्मत्यादिकम् एवमादिकं शास्त्रमधीयानस्य 'छेदस्त्रं' निशीथादिकं सूत्रतोऽर्थतस्तदुभयतो वा मम नष्टं तस्य प्रतिष्टच्छां मे प्रयच्छत । 'अत्र च' वसती 'अश्रुतार्थाः' शैक्षा अपरिणामका वा मा शृणुयुः, ततोऽन्यस्यां वसती वसामः । 10 एवमन्यन्यपदेशेन निष्काशयति ॥ ५४३१ ॥

अथ तस्या वसतेः क्षेत्राद्वा निर्गन्तुं नेच्छति ततोऽयं विधिः---

खित्ताऽऽरिक्खणिवेयण, इयरे पुन्वं तु गाहिया समणा। जग्गविओ सो अ चिरं, जह णिअंतो ण चेतेती ॥ ५४३२ ॥

'आरक्षिकः' दाण्डपाशिकसास्य निवेदनं क्रियते—"सिच" चि असाकं क्षिप्तचिचः साधुः 15 समित तं वयमर्थरात्रे वैद्यसकाशं नेप्यामः, स यदि नीयमानः 'हियेऽहं हियेऽहम्' इत्यारटेत् ततो युष्माभिने किमपि भणनीयम् । 'इतरे' अगीतार्थाः श्रमणाः पूर्वमेव ब्राहिताः कर्तव्याः— वयमाचार्यमेवं नेप्यामः, मा बोळं कुरुध्वम् । स चाचार्यश्चिरमाख्यायिकाः कथापयित्वा जागरितः सन् यदा निर्भरं छुप्तो भवति तदा नीयते यथा नीयमानो न किञ्चित् चेतयति ॥ ५४३२ ॥

> निण्हयसंसग्गीए, बहुसी भण्णंतुवेह सी कुणइ। 20 तुह किं ति वच परिणम, गता-ऽऽगते णीणिओ विहिणा ॥ ५४३३॥

अथ निह्नवानां संसर्गाऽऽचार्यो न निर्गच्छति, बहुको भण्यमानोऽप्युपेक्षां कुरुते, अथवा मूयात्—यद्यहं निह्नवसंसर्ग करोमि ततो भवतः किं दुःखयति व त्रज त्वं यत्र गन्तन्यम्। एवं परिणामं गुरूणां ज्ञात्वा शिष्येण 'गता-ऽऽगतेन' अन्यं गणं गत्वा ज्ञास्त्राण्यधीत्य मूय आगतेन निह्नवान् पराजित्याचार्यः 'विधिना' अनन्तरोक्तेन निष्काशितः कर्तव्यः ॥५४३३॥ 25

एसा विही विसिक्षिएं, अविसिक्षिएं लहुग दोस आणादी। तेसिं पि इंति लहुगा, अविहि विही सा इमा होइ ॥ ५४३४ ॥

एप विधिर्गुरुणा विसर्जिते शिष्ये मन्तव्यः । अविसर्जितस्य तु गच्छतश्चतुरुषु दोषाश्चा-ज्ञादयः। 'तेषामि' प्रतीच्छतां चतुर्रुष्टुकाः। एषोऽविधिरुक्तोऽतो विधिना गन्तव्यम्॥५४३४॥ स चायं विधिर्भवति-

दंसणनिते पक्लो, आयरि-उज्झाय-सेसगाणं च । एकेक पंच दिवसे, अहवा पक्लेण सन्वे वि ॥ ५४३५ ॥

१ °द्राास्त्रं च' पेन्द्रादिकं व्याकरणं 'हेतुशास्त्रं' सम्मत्यादिकं प्रमाणशास्त्रमधी का ॥

30

ō

10

15

द्र्यनप्रभावकाणां शास्त्राणामयीय निर्गच्छत एकं पक्षमाचार्योपाध्याय-दोषसाधृनां आप-च्छनकालो भवति । नद्यथा—आचार्यः पञ्च दिवसानापृच्छ्यते, यदि न विसर्जयित उत्त उपा-घ्यायोऽपि पञ्च दिवसान्, दोषसाधवोऽपि पञ्च दिवसान् । अथवा पक्षेण सर्वेऽपि पृच्छयन्ते । किसुक्तं भवति !—दिने दिने सर्वेऽपि पृच्छयन्ते यावत् पक्षः पृणे इति ॥ ५४३५ ॥

एतिविहिआगतं त्, पहिच्छ अपिटच्छणे भवे छहुगा ।
अहवा इमेहिं आगत, एगागि(दि) पिटच्छणे गुरुगा ॥ ५४३६ ॥
एगे अपिरणए या, अप्पाहारे य थेरए ।
गिलाणे वहुरोगी य, मंद्रघम्मे य पाहुंड ॥ ५४३७ ॥
एतारिसं विआमज, विप्पवासो न कप्पई ।
सीय-पिटच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छितं विहिर्ज्ञई ॥ ५४३८ ॥
विद्यपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे ।
नाऊण तस्मभावं, होइ उ गमणं अणापुच्छा ॥ ५४३९ ॥

गाथाचनुष्टयमैषि गतार्थम् (गा० ५३९८-५८०१) ॥ ५८३६ ॥ ५८३७ ॥ ॥ ५८३८ ॥ ५८३९ ॥ गनं दर्शनार्थं गमनम् । अथ चारित्रार्थमाह—

चरित्तह दंसें दुविहा, एमणदोसा य इत्थिदोमा य । गच्छम्मि य सीर्यने, आयमप्रत्येहिं दोसेहिं ॥ ५४४० ॥

चारित्रार्थं गमनं हिघा—देखदोषरात्मसमुख्यदोषश्च । देखदोषा हिविधाः—एपणादाषाः स्वीदोपाश्च । आत्मसमुख्या अपि हिघा—गुरुदोषा गच्छदोषाश्च । तत्र गच्छो यदि 'आत्मस-मुख्यः' चक्रवारुसामाचारीविनयकरणरुश्चेषेदं भीदेत् तत्र पश्चमाप्ट्रच्छन्नान्ते, तत कर्ष्यं १० गच्छेति ॥ ५२४० ॥ इद्देषव द्याचेष्टे—

जहियं एसणहोसा, पुरकम्माई ण तत्य गंतन्त्रं । उद्गपउरो व देसो, जाँहे व चरिगाइसंकिण्णो ॥ ५४४१ ॥

यत्र देशे पुरःकर्मादय एपणाडोपा भवेयुः तत्र न गन्तव्यम् । यो त्रा उदक्षप्रचुरो देशः सिन्युविषयवद् यो वा चरिकादिभिः-परित्रातिका-कापालिकी-तचनिकादिमिर्वहुमोहामिरा-25 कीणो विषयस्त्रापि न गन्तव्यम् ॥५१२ १॥ अथाशिवादिभिः कारणस्तत्र गता भवेयुस्ततः-

> असिनाईहिं गता पुण, तक्कसमाणिया तओ णिति । आयरियमणिते पुण, आपुच्छिड अप्पणा णिति ॥ ५४४२ ॥

अग्निव-हुर्भिक्ष-परचक्रादिमिः कार्णेख्तत्र गता अपि "तक्ष्यसमाणिय" ति प्राकृते पूर्वापर-निपातस्यातत्रत्वान् समापितनत्कार्थाः, संयमञ्जेते यदाऽग्निवादीनि स्किटितानि सवन्तीति सावः,

१ भिष बानहारे व्याप्यातार्थमिति नेह भूयो व्याप्यायते ॥ ५४३६-३५-३८-३९-४०॥ गतं कां० ॥ २ भ्या । गुरुदोषाः-गुरोखारित्र गिथिकीमचनादिस्वणाः, गच्छदोषाः-गच्छस्य सामाचायां प्रमत्तीमचनादिस्पाः । तत्र गच्छो प्रां० ॥ ३ भ्रेन्छति । गुरोस्तु मीद्नो विधिरप्रेऽमिथास्यते ॥ ५४४० ॥ इद् कां० ॥

तदा 'ततः' असंयमक्षेत्राद् 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति । यद्याचार्याः केनापि प्रतिबन्धेन सीदन्तो न निर्गच्छेयुः ततो ये एको द्वौ बहवोऽसीदन्तत्ते गुरुमाष्ट्रच्छच आत्मना निर्गच्छन्ति ॥५४४२॥ तत्र चार्यं विधिः—

> दो मार्से एसणाए, इत्थि वजेज अह दिवसाई। गच्छम्मि होइ पक्लो, आयसमुत्थेगदिवसं तु॥ ५४४३॥

एषणायामशुध्यमानायां यतनयाऽनेषणीयमि गृह्णन् द्वौ मासौ गुरुमाएच्छन् प्रतीक्षते । अथ स्त्री—शय्यातरीप्रमृतिका उपसर्गयति आत्मनश्च दृढं चित्तं ततोऽष्टौ दिवसान् गुरूनाएच्छ्य ततस्तत् क्षेत्रं वर्जयेत् । यत्र च गच्छः सीदित तत्र पक्षमाएच्छ्य गन्तव्यम् । अथ स्त्रियां स्वयमध्युपपत्रस्तत ईदृशे आत्मसमुत्थे आगाढदोषे एकदिवसमाएच्छ्य गच्छति ॥ ५४४३॥ १

सेजायरिमाइ सएन्झए व आउत्थ दोस उभए वा । आपुच्छइ सन्निहियं. सण्णाइगतं व तत्तो उ ॥ ५४४४ ॥

10

अथात्मना शय्यातर्यादो स्त्रियां 'सिन्झिकायां वा' प्रातिवेशिमक्यामतीवाध्युपपन्नः, 'उभयं वा' परस्परमध्युपपन्नं ततो यद्याचार्यः सिन्निहितस्तदा तमाप्टच्छ्य गच्छति । अथासिन्निहितः संज्ञाभूम्यादौ गत आचार्यस्तदा तत एवानाप्टच्छ्या गच्छति, अपरं वा सिन्निहितसाधुं भणति— मम वचनेन गुरूणामाप्रच्छनं निवेदनीयम् ॥ ५४४४॥

एयविहिमागयं तू, पिंडच्छ अपिंडच्छणे भवे लहुगा । अहवा इमेहिँ आगय, एगागि(दि) पिंडच्छणे गुरुगा ॥ ५४४५ ॥ एगे अपरिणए या, अप्पाहारे य थेरए । गिलाणे बहुरोगी य, मंदधम्मे य पाहुडे ॥ ५४४६ ॥ एयारिसं विओसज्ज, विष्पवासो ण कष्पई । सीस-पिंडच्छा-ऽऽयरिए, पायच्छित्तं विहिज्जई ॥ ५४४७ ॥

30

20

गाथात्रयमपि गतार्थम् (गा० ५३९८-५४००)॥ ५४४५॥ ५४४६॥ ५४४७॥ भवेत् कारणं येन न प्रच्छेत्—

बिइयपदमसंविग्गे, संविग्गे चेव कारणागाढे ।

नाऊण तस्स भावं, अप्पणों भावं अणापुच्छा ॥ ५४४८ ॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते—आचार्यादिरसंविम्रो भवेत्, अथवा सविम्रः परम् अहिदष्टादिक-मागाढकारणमवलम्बयं न पृच्छेत्, 'तस्य वा' गुरोः 'भावं' 'स्रुचिरेणापि न विसर्जयित' इति रूक्षणं ज्ञात्वा, आत्मीयं च 'भावम्' 'अहमिह तिष्ठन्नवश्यं विनश्यामि' इति ज्ञात्वाऽनाप्रच्छया-ऽपि त्रजेत् ॥ ५४४८ ॥ अथ गुरोः चारित्रे सीदतो विधिमाह—

सेजायरकपद्धी, चरित्तठवणाएँ अभिगया खरिया। सारूविओ गिहत्थो, सो वि उवाएण हायन्त्रो॥ ५४४९॥

१ इदमेवान्त्यपदं भावयति इलवतरणं का॰ ॥ २ °क्यामात्मसमुत्थदोषवान् जातः, खयमेव तस्यामध्युपपन्न इत्यर्थः, 'उभयं' का॰ ॥ ह॰ १८२ शच्यातरस्य केंश्यस्यिकायां आचार्यण चारित्रस्य स्थापना कृता, तां प्रतिसंवित इति मानः, तस्यां चारित्रस्थापनायां जातायाम्, द्यक्षरिका वा काचिद् 'अभिगता' जीवायविगमोपेता श्राविकेत्यथेः तस्यामाचार्योऽध्युपपकः, स च चारित्रवर्वितो वेषणरी मवेन, साक्षपिको वा गृहस्यो वा उपस्थापतात् सिद्धपुत्रको वा । तत्र मुण्डिनशिराः शुक्रवामः परिणयी कच्छामय- अभ्रानोऽमायेको मिक्षां हिण्डमानः मान्यपिक उच्यते । यन्तु मुण्डः मशिकाको वा मुमायेकः स सिद्धपुत्रकः । एवमेषामन्यतर उपायेन हतंत्र्यः । कथन् श इति चेद् उच्यते—पूर्व तावद् गुरवो मण्यन्ते—वयं युप्पद्विरहिता अनाथा अतः प्रमीद गच्छामोऽपरं क्षेत्रम् । एवमुक्तं यदि नेच्छन्ति ततो यन्यां म प्रतिबद्धः सा प्रज्ञाप्यते—एउ दह्नां माधूनामात्रारः, एतेन विना गच्छस्य ज्ञानादीनां परिहाणिः, अतो मा नम्कादिकं संसारमात्रनते। वर्षय । यदि सा 10स्ति ततः सुन्दरम् । अथ न तिष्ठति तनो विद्या-मज्ञादिमिगवर्त्यते । तदमावं केवयिका अति तस्या दीयन्ते, गुरुश्च पृवेकमेण रात्रो हतंत्र्यः । एवं तावद् मिश्चमक्तीकृत्य विविक्तः ॥ १९४९॥ सुत्रम्—

गणावच्छेइए य गणाद्वक्सम इच्छेजा अण्णं गणं उवसंपिक्ताणं विहरित्तए, कप्पति गणावच्छेइयस्स गणावच्छेइयत्तं णिक्खिवित्ता अपणं गणं उवसंप-15 जित्ताणं विहरित्तए। णां से कष्पड़ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उपसंपज्जित्ताणं विह-रिचए; कप्पड़ से आउच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; ते य से णो वितरंति एवं से णा कपड 20 जाव विहरित्तए २१ ॥<sup>‡</sup> आयरिय-उनन्झाए य गणाओ अनक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं उवसंपज्ञित्ताणं विहरित्तए, कप्पद्वं आय-रिच-उवन्झायस्स आयरिय-उवन्झायत्तं णिक्सिवित्ता अण्णं गणं उत्रसंपज्जित्ताणं विहरित्तए । णो से कप्पड़ 25 अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव अन्नं गणं उवसं-पिनताणं विहरित्तपः कप्यति से आपुच्छिता जाव

१ 'करपन्यिकायां' दुहितरि आचा' कं॰ ॥ २ विमानेन चारित्रं तटे स्थापितमिति भावः, कं॰ ॥ २ एत्रनन्दरं प्रन्थाप्रम्—२५०० इति कं॰ ॥

विहरित्तए । ते य से वितरंति एवं से कप्पति अझं गणं उवसंपज्जिताणं विहरित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से णो कप्पति अझं गणं उवसंप-जित्ताणं विहरित्तए २२॥

अस्य तृत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिप्य घ गन्तव्यमिति विशेषः ॥ अथ भाष्यम्—

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव। नवरं पुण नाणत्तं, ते नियमा हुंति वत्ता उ ॥ ५४५०॥

'एवमेव' मिक्षुवद् गणावच्छेदिकस्य ज्ञान-दर्शन-चारित्रार्थमन्यं गणं गच्छतो विधिर्द्रप्टव्यः। गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य चैवमेव विधिः। नवरं पुनरिदं नानात्वम्—नियमात् 'ते' 10 गणावच्छेदिकादयो व्यक्ता एव भवन्ति नाव्यक्ताः॥ ५४५०॥

> एसेव गमी नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायन्वी । नाण इ जो उ नेई, सचित्त ण अप्पिणे जाव ॥ ५४५१ ॥

'एष एव' भिक्षुसूत्रोक्तो गमो निर्मन्थीनामप्यपरं गणमुपसम्पद्यमानानां ज्ञातन्यः । नव-रम्—नियमेनैव ताः ससहायाः । यः पुनः ज्ञानार्थं ता आर्थिका नयति स यावदद्यापि न 15 वाचनाचार्यस्यापयति तावत् सचित्तादिकं तस्यैवाभवति । अर्पितासु पुनर्वाचनाचार्यस्याभान्यम् ॥ ५४५१ ॥ कः पुनस्ता नयति १ इत्याह—

पंचण्हं एगयरे, उग्गहवज्जं तु लभति सचित्तं । आपुच्छ अहु पक्खे, इत्थीसत्थेण संविग्गो ॥ ५४५२ ॥

'पश्चानाम्' आचार्योपाध्याय-प्रवर्तक-स्विर-गणावच्छेदकानामेकतरः संयतीर्नयति । तत्र 20 सचित्तादिकं परक्षेत्रावप्रहवर्जं स एव लमते । निर्मन्थी च ज्ञानार्थं व्रजन्ती अष्टौ पक्षानाप्ट-च्छिति—तत्राचार्यमेकं पक्षमाप्टच्छित, यदि न विसर्जयित तत उपाध्यायं वृषमं गच्छं चैव-मेव प्रच्छिति, संयतीवर्गेऽपि प्रवर्तिनी-गणावच्छेदिका-ऽभिषेका-शेषसाध्वीर्यथाक्रममेकेकं पक्ष-माप्टच्छिति । ताश्च स्त्रीसार्थेन समं सविमेन परिणतवयसा साधुना नेतन्याः ॥ ५४५२ ॥

सूत्रम्—

भिवस्तू य गणाओ अवक्रम्म इच्छेजा अन्नं गणं संभोगपडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव अन्नं गणं संभोगवडियाए उवसंपजित्ताणं विहरित्तए; कप्पइ

१ °क्ताः, ततो योऽव्यक्तस्य विधिरुक्तः सोऽत्र न भवतीति भावः ॥ का॰ ॥

स आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तण् । ते य से वियरंति एवं से कष्पइ जाव विहरित्तण्; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कष्पइ जाव विहरि-त्तण् । जरशुत्तरियं धम्मविणयं छभेजा एवं से कष्पइ अन्नं गणं संभोगपिडयाण् उवसंपिजताणं विहरि-त्तण्; जरशुत्तरियं धम्मविणयं नो छभेजा एवं से नो कष्पइ अन्नं गणं जाव विहरित्तण् २३॥

श्रस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—सम्मोगः—एकमण्डन्यां ममुद्देशनादिख्यः तत्प्रत्ययं— तन्निमित्तम् । ''जत्शुत्तरियं'' इत्यादि, 'यत्र' गच्छे उत्तरं—प्रशानतः' 'धर्मविनयं' ग्मारणा-10 वारणादिख्यां धार्मिकीं शिक्षां छमेत एवं ''से'' तस्य कन्पने श्रन्यं गणमुपसम्पय विद्तुम् । यत्रोत्तरं धर्मविनयं नां छमेत एवं ''मे'' तस्य नो कन्पते उपसम्पद्य विद्दुमिति खुत्रार्थः ॥

**अथ गाप्यम्**—

संभोगी वि हु निहिं कारणहिं नाणह दंगण चरित्ते । संक्रमणे घडमंगी, पढमी गच्छम्मि सीयंने ॥ ५४५३ ॥

तम्मोगोऽपि त्रिमिः कारणिरिष्यते । तयथा—ज्ञानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं च । तत्र ज्ञानार्थं दर्शनार्थं वा यखोपसम्पदं प्रतिपन्नम्तम्मन् स्त्रार्थदानादे। सीदित गणान्तरसङ्क्षमणे म एव विधिर्थः पूर्वस्त्रं भणितः । चारित्रार्थं नु यस्योपमम्पन्नमत्र चरण-करणिकयायां सीदित चनुर्भेद्री गवति—गच्छः सीदित नाचार्थः १ खाचार्यः सीदित न गच्छः २ गच्छोऽप्याचा-यांऽपि सीदित ३ न गच्छो नाप्याचार्यं २ ईति । अत्र प्रथमो भक्तो गच्छे सीदित सन्तव्यः । 20 तत्र च गुरुणा म्वयं वा गच्छस्य नीदना कर्तव्या ॥ ५४५३ ॥

क्यं पुनः स गच्छः सीदंत् ? इत्याह—

पिंडलेंद्र दियतुश्रद्यण, निक्तियव आदाण विणय सन्झाए। आलोग-ठवण-यत्तद्व-सास-पडल-सेजानगईसु ॥ ५४५४॥

ते गच्छसाधवः प्रस्युपंक्षणां काले न कुविन्ति, न्यूना-ऽनिरिक्तादिदोपेधिपयोगेन वा प्रस्यु25 पंक्षन्ते, गुरु-ग्छानादीनां वा न प्रन्युपंक्षन्ते । निष्कारणे दिवा स्वय्नतंयन्ति । दण्डकादिकं
निक्षिपन्त धादवनो वा न प्रस्युपंक्षन्ते, न वा प्रमाश्चियन्ति, दुष्प्रम्युपंक्षितं दुष्प्रमार्तितं
वा कुविन्ति । यथाई विनयं न प्रयुक्तते । साध्याये—स्वर्णकर्णामर्थपोरुपी वा न कुविन्ति,
ध्यकालेऽसाध्याये वा कुविन्ति । पाक्षिकादिषु ध्याछोचनां न प्रयच्छन्ति, अथवा "आछोय"
चि "ठाणदिसिपगासणया" ( आंचिनि० गा० ५६३ ) इत्यादिकं सप्तविचमाछोकं न प्रयुक्तते,

१ इति । चतुर्थां मङ्गः शुक्र एव । आधेषु विषु मङ्गेषु विधिषच्यते—नत्र प्रथमी का॰॥

10

15

25

30

सङ्खर्डी वा आलोकन्ते । स्थापनाकुलानि न स्थापयन्ति । 'भक्तार्थ' मण्डल्यां समुद्देशनं न कुर्वन्ति । गृहस्थमापाभिर्मापन्ते, सावद्यं वा भापन्ते । पटलकेषु आनीतं मुझते । शय्या-तरपिण्डं मुझते । आदिग्रहणेन उद्गमाद्यशुद्धं गृह्णन्ति ॥ ५४५४ ॥

एतेपु गच्छस्य सीदतो विधिमाह—

चोयावेइ य गुरुणा, विसीयमाणं गणं सयं वा वि । आयरियं सीयंतं, सयं गणेणं च चोयावे ॥ ५४५५ ॥

प्रथमभक्ते सामाचार्या विपीदन्तं गच्छं गुरुणा नोदयति, अथवा खयमेव नोदयति । द्विती-यमक्ते आचार्यं सीदन्तं खयं वा गणेन वा नोदयति ॥ ५४५५ ॥

> दुन्नि वि विसीयमाणे, सर्यं व जे वा तिहं न सीयंति । ठाणं ठाणाऽऽसङा उ, अणुलोमाईहिँ चोएति ॥ ५४५६ ॥

तृतीयभङ्गे गच्छा-ऽऽचार्यों द्वाविष सीदन्ती स्वयमेव नोदयित, ये वा तत्र न सीदिन्ति तैनोंदयित, कि बहुना ! स्थानं स्थानम् 'आसाद्य' प्राप्यानुरुगेमादिभिवेचोभिनोंदयित । किमुक्तं भवित ?— आचार्योपाध्यायादिकं भिक्षु-क्षुष्ठकादिकं वा पुरुषवस्तु ज्ञात्वा यस्य याद्वशी नोदना योग्या यो वा सरसाध्यो मृदुसाध्यः कूरोऽकूरो वा यथा नोदनां गृह्णाति तं तथा नोदयेत् ॥५४५६॥'

मणमाणें भणाविते, अयाणमाणिम्म पन्लों उक्तोसो ।

लजाएँ पंच तिन्नि व, तुह किं ति व परिणय विवेगी ॥ ५४५७ ॥

गच्छमाचार्यमुभयं वा सीदन्तं स्वयं भणन् अन्येश्च भाणयन्नास्ते । यत्र न जानाति एते भण्यमाना अपि नोद्यमं करिष्यन्ति तत्रोत्कर्षतः पक्षमेकं तिष्ठति । गुरुं पुनः सीदन्तं रुज्जया गौरवेण वा जानन्नि पञ्च त्रीन् वा दिवसानभणन्नि गुद्धः । अथ नोद्यमानो गच्छो गुरुरु-भयं वा भणेत्—तव किं दुःखयित ? यदि वयं सीदामस्तर्हि वयमेव दुर्गतिं गमिष्यामः । ३० एवंविधे भावे तेषां परिणते तेषा 'विवेकः' परित्यागो विधेयः । तत्रश्चान्यं गणं सङ्गामित । तत्र चतुर्भेद्गी—संविद्यः संविद्यं गणं सङ्गामित ? संविद्योऽसंविद्यम् २ असंविद्यः संविद्यम् ३ असंविद्योऽसंविद्यम् १ ॥ ५४५७॥ तत्र प्रथमो भङ्गस्तावदुच्यते—

संविग्गविहाराओ, संविग्गा दुनि एज अनयरे।

आलोइयम्मि सुद्धो, तिनिहोब्हिमग्गणा नवरि ॥ ५४५८ ॥

संविमिविहाराद् गच्छात् संविमो द्वौ 'अन्यतरौ' गीतार्थो-ऽगीतार्थौ संविमे गच्छे समा-गच्छेताम्, स च गीतार्थोऽगीतार्थो वा यतो दिवसात् संविमेस्यः स्फिटितः तिहनादारभ्य सर्वमप्यालोचयति, आलोचिते च शुद्धः । नवरम्—त्रिविधोपधेः—यथाक्कतादिरूपस्य मार्गणा कर्तव्या ॥ ५४५८ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

गीयमगीतो गीते, अप्पडिबद्धे न होइ उवघातो । अविगीयस्स वि एवं, जेण सुता ओहनिझत्ती ॥ ५४५९ ॥ स संविम्रो गीतार्थो वा स्यादगीतार्थो वा । यदि गीतार्थो व्रजिकादिषु अप्रतिबद्ध आयातः

१ अथ त्रिष्वपि भद्गेषु साधारणं विधिमाह इसवतरणं का॰ ॥

30

ततं उप्घेरपधातो न भवति, न प्रायिधत्तम् । 'अविगीतस्य' अगीतार्थस्यापि चेन जघन्यत औघनिर्युक्तिः श्रुता तस्यापि 'एवमेव' अप्रतिवध्यमानस्य नोपिषरुपहन्यते ॥ ५४५९ ॥ र

> गीयाण विमिस्साण व, दुण्ह वयंताण वहयमाईसु । पिडवन्झंताणं पि हु, उविह ण हम्मे ण वाऽऽरुवणा ॥ ५४६० ॥

'द्वयोः' गीतार्थयोगीतार्थविमिश्रयोनी वैजतोत्रीजिकादिपु प्रतिवध्यमानयोरप्युपिनीपहन्यते, न वा 'आरोपणा' प्रायश्चित्तं भवति । एवमेकोऽनेके वा विधिना समागता यत्ममृति गणाद् निर्गतास्तत आरभ्याङोचनां ददति ॥ ५४६० ॥ अथ त्रिविधोपिषमार्गणामाह—

> आगंतुमहागडयं, वत्थव्वअहाकडस्स असईए। मेलिति मन्झिमेहिं, मा गारवकारणमगीए॥ ५४६१॥

10 तस्य गीतार्थस्यागीतार्थस्य वा त्रिविध उपिधभेवेत्। तद्यथा—यथाकृतोऽरुपपिकर्मा मपि-कर्मा च। वास्तव्यानामप्येवमेव त्रिविध उपिधभेवित । तत्र यथाकृतो यथाकृतेन सह मीरुयते, अरुपपिकर्मा अरुपपिकर्मणा, सपिकर्मा सपिकर्मणा। अथ वास्तव्यानां यथाकृतो नास्ति तत आगन्तुकस्य यथाकृतं वास्तव्यमध्यमैः—अरुपपिकर्मभिः सह मीरुयन्ति । किं कारणम् १ इति चेद् अत आह—मा सोऽमीलितः सन्नगीतार्थस्य 'मदीय उपिधरुत्तमसम्भोगिकोऽतोऽह-16मेव सुन्दरः' इत्येवं गौरवकारणं मवेदिति ॥ ५४६१ ॥

गीयत्थें ण मेलिजइ, जो पुण गीओ वि गारवं कुणइ। तस्सुवही मेलिजइ, अहिकरण अपचओ इहरा॥ ५४६२॥

गीतार्थों यदि अगौरवी ततस्तदीयो यथाकृतः प्रतिप्रहो वास्तव्ययथाकृताभावेऽल्पपिकर्मिः सह न मील्यते किन्तु उत्तमसम्भोगिकः क्रियते । यस्तु गीतार्थोऽपि गौरव करोति तस्य यथा-20 कृतो वास्तव्यालपपिकर्मिः सह मील्यते । किं कारणम् १ इति चेद् अत आह—"इहर" वि यदि यथाकृतपिरमोगेन परिमुज्यते तदा केनाप्यज्ञानता अल्पपिरकर्मणा समं मेलितं दृश्च स गीतार्थः 'अधिकरणम्' असङ्घं कुर्यात्, क्रिमर्थं मदीय उत्कृष्टोपिषरगुद्धेन सह मीलितः १ इति । अश्रत्ययो वा श्रीक्षाणां भवेत्, अयमेतेषां सकाग्रादुचततरिवहारी येनोपिषमुत्कृष्टपिरमोगेन परिमुद्धे, एते तु हीनतरा इति ॥ ५१६२ ॥

्रप्वं खल्ल संविग्गे, संविग्गे संकर्म करेमाणे। संविग्गमसंविग्गे, असंविग्गे यावि संविग्गे॥ ५५६३॥

एवं खल्ल सविमस्य संविमेषु सङ्गमं कुर्वाणस्य विधिरुक्तः । अय संविमस्यासंविमेषु सङ्गा-मतोऽसविमस्य वा सविमेषु सङ्गामतो विधिरुच्यते ॥ ५१६३ ॥

तत्र संवियस्यासंवियसङ्गमणे तावदिमे दोषाः—

सीहगुहं वग्वगुहं, उदिहं व पिल्चगं व नो पिवसे । असिवं ओमोयरियं, धुवं सें अप्या परिचत्तो ॥ ५४६४ ॥

र एवमेकाकिनो विधिरक्तः। अथ इयोर्जनयोविधिमाह इलक्तरणं वां ॥ २ 'व्रजनोः' संविग्नं गणं समागच्छतोर्वजि वां ॥

15

30

सिंहगुहां व्याष्रगुहां 'उद्धिं वा' समुद्रं प्रदीसं वा नगरादिकं यः प्रविशति, अशिवमव-मौदर्थं वा यत्र देशे तत्र यः प्रविशति तेन ध्रुवमात्मा परित्यक्तः ॥ ५४६४ ॥

चरण-करणप्पहीणे, पासत्थे जो उ पविसए समणो । जतमाणए पजहिउं, सो ठाणे परिचयह तिण्णि ॥ ५४६५ ॥-

एवं सिंहगुहादिस्थानीयेषु चरण-करणमहीणेषु पार्श्वस्थेषु यः श्रमणः 'यतमानान्' संविद्यान् 5 'प्रहाय' परित्यज्य प्रविश्वति स मन्दधर्मा 'त्रीणि स्थानानि' ज्ञान-दर्शन-चारित्ररूपाणि परित्य-जित । अपि च—सिंहगुहादिप्रवेशे एकभविकं मरणं प्राप्तोति, पार्श्वस्थेषु पुनः प्रविश्वन्नने-कानि मरणानि प्राप्तोति ॥ ५४६५॥ '

एमेव अहाछंदे, कुसील-ओसन्न-नीय-संसत्ते।

जं तिन्नि परिचयई, नाणं तह दंसण चरित्तं ॥ ५४६६ ॥

'एवमेव' पार्श्वस्थवद् यथाच्छन्देषु कुशीला-ऽवसन्न-नित्यवासि-संसक्तेषु च प्रविशेतो मन्त-व्यम् । यच त्रीणि स्थानानि परित्यजतीत्युक्तं तद् ज्ञानं दर्शनं चारित्रं चेति द्रष्टव्यम् ॥ ५४६६ ॥ गतो द्वितीयमङ्गः । अथ तृतीयमङ्गमाह—

पंचण्हं एगयरे, संविग्गे संकमं करेमाणे।

आलोइए विवेगी, दोसु असंविग्गें सच्छंदी ॥ ५४६७ ॥

पार्श्वस्था-ऽवसन्न-कुशील-संसक्त-यथाच्छन्दानामेकतरः संविशेषु सङ्गमं कुर्वन् प्रथममालोचनां ददाति, तत आलोचितेऽविशुद्धोपघेर्विवेकं करोति । स च यदि चारित्रार्थसुपसम्पद्यते ततः मतीच्छनीयः । यस्तु 'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोरर्थायासंविश्व उपसम्पद्यते तस्य 'खच्छन्दः' खामिप्रायः, नासौ प्रतीच्छनीय इति भावः । अथवा 'दोस्र असंविग्गे" ति 'असंविशोऽ-संविशेषु सङ्गामति' इति रूपे द्विधाऽप्यसंविशे चतुर्थभेङ्गे 'खच्छन्दः' खेच्छा, अवस्तुभूतत्वाद् 20 न कोऽपि तत्र विधिरिति भावः ॥ ५४६७ ॥

पंचेगतरे गीए, आरुभियवते जयंतए तम्मि । जं उविह उप्पाए, संभोइत सेसम्बन्धंति ॥ ५४६८ ॥

तेषां पञ्चानां—पार्श्वस्थादीनामेकतर आगच्छन् यदि गीतार्थस्ततः स्वयमेव महाव्रतान्युचार्या-रोपितव्रतो यतमानः—व्रजिकादावप्रतिबध्यमानो मार्गे यसुपधिसुत्पादयति स साम्मोगिकः, 25 "सेसमुज्झंति" ति यः प्राक्तनः पार्श्वस्थोपधिरशुद्धस्तं परिष्ठापयन्ति । यः पुनरगीतार्थस्तस्य व्रतानि गुरवः प्रयच्छन्ति, उपिश्च तस्य चिरन्तनोऽभिनवोत्पादितो वा सर्वोऽपि परित्यज्यते ॥ ५४६८॥ तेषु चायमारुोचनाविधिः—

> पासत्थाईग्रंडिऍ, आलोयण होइ दिक्खपभिई तु । संविग्गपुराणे पुण, जप्पभिई चेव ओसण्णो ॥ ५४६९ ॥

१ एवं पार्श्वस्थेषु सङ्कामतो भणितम् । अथ यथाच्छन्दादिषु सङ्कामत इद्मेवातिदि-रान्नाह इसवतरणं कां ।। २ °रातो दोषजालं च विरोपतरं मन्त<sup>2</sup> का ।। ३ तृतीयभङ्ग एव विधिरोपमाह इसवतरणं का ।। यः पार्श्वसादिमिरेव मुण्डितः—प्रत्राजितस्तस्य दीखादिनादारम्य आलोचना भवति । यस्तु पूर्वं संविमः पश्चात् पार्श्वस्यो जातैः तस्य सित्रमपुराणस्य यस्त्रमृति अवसन्नो जातस्तदिनादारम्या-ऽऽलोचना भवति ॥ ५४६९ ॥

सूत्रम्--

गणावच्छेइए य गणादवक्कम्म इच्छेजा अन्नं गणं 5 संभोगपडियाए उवसंपज्जिताणं विहरित्तए, णो से क-प्पति गणावच्छेइयत्तं अणिक्खिवता संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; कप्पति से गणावच्छेइअत्तं णिक्खिः वित्ता जाव विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छिता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपु-10 च्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पड़ अन्नं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए; ते य से नो वितरंति एवं से णो कष्पइ जाव विहरित्तए। जस्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पति अवं गणं सं० जाव विहरि-15 त्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से णो कप्पति जान निहरित्तए २४॥ आयरिय-उवन्झाए य गणादवक्कम्म इच्छेजा अत्रं गणं संभोगपडियाए जाव विहरित्तए, णो से कप्पनि आयरिय-उवन्झायत्तं अणिक्विवित्ता अण्णं गणं 20 सं० जाव विहरित्तए; कप्पति से आयरिय-उवन्झा-यत्तं णिक्खिवता जाव विहरित्तए। णो से कप्पइ अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए; कप्पति से आपुच्छित्ता आयरियं वा जाव विहरित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव विहरित्तए; 25

१ तः स पुराणसंत्रियः, गाथायां व्यत्यासेन पूर्वापरिनपातः प्राकृतन्त्रात्, तस्य यत्म<sup>°</sup> र्वा॰ ॥

ते य से णो वितरंति एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए। जत्थुत्तरियं धम्मविणयं लभेजा एवं से कप्पइ जाव विहरित्तए; जत्थुत्तरियं धम्मविणयं नो लभेजा एवं से णो कप्पति जाव विहरित्तए २५॥

अस्य सूत्रद्वयस्य व्याख्या पूर्ववत् ॥ अथ भाष्यम्—

5

एमेव गणावच्छे, गणि-आयरिए वि होइ एमेव। णवरं पुण णाणत्तं, एते नियमेण गीया उ ॥ ५४७०॥

एवमेव गणावच्छेदिकस्य तथा गणिनः—उपाध्यायस्याचार्यस्य च सूत्रं मन्तन्यम् । नवरं पुनरत्र नानात्वम्—एते नियमतो गीतार्था भवन्ति नागीतर्थाः॥ ५४७०॥

सूत्रम्—

10

भिक्खू य इच्छिजा अन्नं आयिरय-उवन्झायं उदि-सावित्तए, नो से कप्पइ अणापुच्छिता आयिरयं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयिरय-उवन्झायं उदिसावित्तए; कप्पइ से आपुच्छित्ता आयिरयं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयिरय-उवन्झायं उदिसावित्तए। ते य से वियरिजा एवं से कप्पइ अन्नं आयिरय-उवन्झायं उदिसावित्तए; ते य से नो वियरेजा एवं से नो कप्पइ अन्नं आयिरय-उव-ज्झायं उदिसावित्तए। नो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयिरय-उवन्झायं उदिसावित्तए; कप्पति से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं आयिरय-उवन्झायं उदिसावित्तए २६॥

15

20

ZŲ

अस्य व्याख्या प्राग्वत् । नवरम्—अन्यम् 'आचार्योपाध्यायमुद्देशयितुम्' आचार्यश्चोपा-ध्यायश्चाचार्योपाध्यायम्, समाहारद्वन्द्वः, यद्वा आचार्ययुक्त उपाध्याय आचार्योपाध्यायः, शाकपार्थिववद् मध्यपदलोपी समासः, आचार्योपाध्यायावित्यर्थः, तावन्याबुद्देशयितुमात्मन 25 इच्छेत् । ततो नो कल्पते अनापृच्छवाचार्यं वा यावद् गणावच्छेदिकं वा इत्यादि प्राग्वद् इष्टव्यम् । तथा न कल्पते 'तेपाम्' आचार्यादीनां कारणम् 'अदीपयित्वा' अनिवेद्य अन्यमा-

बु० १८३

चार्योपाघ्यायम् 'उद्देशयितुम्' व्यात्मनो गुरुतया ज्यवस्थापयितुम् । 🗠 केरणं दीपयित्वा तु फरपते । ⊳ एप सूत्रार्थः ॥ व्यय माप्यम्—

> सुत्तम्मि कहियम्मी, आयरि-उन्झाय उहिमाविति । तिण्हऽद्व उहिसिङ्का, णाणे तह दंमण चरित्त ॥ ५४७१ ॥

७ 'स्त्रे' स्त्रार्थ 'आकृष्टे' उक्ते सति निर्मृक्तिविस्तर उच्यते—आचार्यापाध्यायममिनव-सुदेशयन् त्रयाणामर्थायोद्दिशेत् । तद्यथा—ज्ञानार्थं दर्शनार्थं चारित्रार्थं चेति ॥ ५४७१ ॥

नाणे महकप्पसुतं, सिम्सत्ता केह उत्रगए देयं।

तस्सऽह उदिसिसा, सा ख़लु सेच्छा ण जिणवाणा ॥ ५४७२ ॥

ज्ञाने ताबद्रियीयते—केपाखिद्राचार्याणां कुले गण वा महाकर्पश्रुतमित, तैश्च गण10 संख्रितिः कृता—योऽस्माकं शिष्यतयोपगच्छित तस्थेव महाकर्पश्चतं देयं नान्यस्य । तत्र
चोत्सर्गतो नोपसम्पच्यम्, यदि अन्यत्र नास्ति तदा 'तस्य' महाकर्पश्चतस्यार्थाय तमप्याचायेमुह्दिरोत्, उद्दिदय चाधीते तन्मिन् पूर्वाचार्याणामेवान्तिके गच्छन्, न नत्र तिष्ठेत् । कुतः !
इत्याह—सा खद्घ तेपामाचार्याणां सेच्छा, 'न जिनाज्ञा' न हि जिनेरिदं मणितम्—शिष्यतयोपगतस्य श्चतं दातव्यमिति ॥ ५४७२ ॥ अय दर्शनार्थमाह—

विजा-मंत-निमिनं, हेऊसत्यह दंसणहाए । चरित्तहा प्रव्यगमो, अहव हमे हुंति आएसा ॥ ५४७३ ॥

विद्या-मन्न-निमित्तार्थं 'हेतुशास्त्राणां च' गोविन्द्रिनिर्धुक्तिश्मृतीनामथीय यद् अन्य आचाये उद्दिश्यते तद् दर्शनार्थं मन्तव्यं । चारित्रार्थं पुनरुद्धने 'पृर्वः' प्रागुक्त एव गमो भवति । अथवा तत्रेते 'आदेशाः' प्रकारा भवन्ति ॥ ५९७३ ॥

2) आयरिय-उवन्हाए, खोसण्णोहाविते व कालगते । ओमण्ण छन्विहं खलु, वत्तमवत्तस्स मगगणया ॥ ५४७४ ॥

थाचार्य उपाच्यायो वा अवसवः सङ्घातः 'अवधावितो वा' गृहस्तीमृतः काउगतो वा । यदि अवसव्यक्ततः पड्विधो भवेत्—पार्श्वस्थोऽवमग्रः कुर्गाउः संसक्तो नित्यवासी यथाच्छन्दश्चेति । यश्च तस्य शिष्य श्वाचार्यपद्योग्यः स ध्यक्तोऽज्यक्ता वा भवेत् नवयं मागणा ॥ ५२७२ ॥

25 वर्ते ख़़लु गीयस्थे, अट्येने वएण अहव अगीयन्थे । त्रनिच्छ सार पेसण, अहवाऽऽसण्णे सर्व गमणं ॥ ५४७५ ॥

र्थंत्र चत्वारो भद्गाः—तत्र वयसा व्यक्तः पोडश्वार्षिकः श्रुतेन च व्यक्तो गीतार्थः, एए प्रथमो भद्गः । वयसा व्यक्तः श्रुतेनाव्यक्तः, एपोऽर्थतो द्वित्यः । वयसाऽव्यक्तः श्रुतेन व्यक्तः, स्वयमर्थतस्तृतीयः । "अञ्चते वएण अहव अगीयस्थि" ति चतुर्थो भन्नो गृहीतः, स चायम्—वयसाऽप्यव्यक्तः अतेन चाव्यक्त इति १ । अञ्च प्रथमे सके दिवार्ण व्यक्तस्य 'रच्या'

89 वयसाऽप्यज्यक्तः श्रुतेन चाज्यक इति १ । अत्र प्रथमे मक्ते द्विघाऽपि ज्यक्तस्य 'इच्छा' अन्यमाचार्थभुद्दिग्रति वा न वा । यावन्नोद्दिग्रति तावत् तमवयन्नीमृतमाचार्थं दृर्म्ः सार्यितं

१ 1 १ एनिष्यसन्तर्गतः पाठ भा० एव वर्तते ॥ २ तत्र झानार्थे ताबदाह इयवनरणं कां० ॥ ३ सयसा श्रुतेन चाध्यको [ व्यक्तो चार] भवतीसि अत्र चत्वा कां० ॥

साधुसङ्घाटकं प्रेपयति । ध्रथासक्ते स आचार्यस्ततः स्वयमेव गत्वा नोदयति ॥ ५४७५ ॥ नोदनायां चैवं कारुपरिमाणम्—

> एगाह पणग पक्खे, चउमासे वरिस जत्थ वा मिलइ। चोएइ चोयवेइ व, णेच्छंतें सर्य तु वद्दावे ॥ ५४७६॥

'एकाई नाम' दिने दिने गत्वा नोदयति, एकान्तरितं वा । तथा 'पञ्चाहं' पञ्चानां दिव- क सानामन्ते, एवं पक्षे चतुर्मासे वर्षान्ते वा 'यत्र वा' समवसरणादौ मिलति तत्र स्वयमेव नोदयति, अपरैवी स्वगच्छीय-परगच्छीयैनोंदनां कारयति । यदि सर्वथाऽपि नेच्छिति ततः स्वयमेव तं गणं वर्तापयति ॥ ५४७६ ॥

> उदिसइ व अन्नदिसं, पयावणद्वा न संगहद्वाए । जह णाम गारवेण वि, ग्रुएज णिच्छे सयं ठाई ॥ ५४७७ ॥

अथवा स उभयव्यक्तः 'अन्यां दिशम्' अपरमाचार्यमुद्दिशति तच तस्यावसन्नाचार्यस्य 'प्रतापनार्थम्' उत्तेजनार्थं न पुनर्गणस्य सङ्गहोपप्रहिनिमित्तम् । स च तत्र गत्वा भणति—अहमन्यमाचार्यमुद्दिशामि यदि यूयमितः स्थानाद् नोपरमध्वे । ततः स चिन्तयेत्—अहो ! अमी मिय जीवत्यिप अपरमाचार्य प्रतिपद्यन्ते, मुञ्जामि पार्श्वस्थताम् । यदि नामैवं गौरवेणापि पार्श्वस्थत्वं मुञ्जेत् ततः सुन्दरम् , अथ सर्वथा नेच्छत्युपरन्तुं ततः स्वयमेव गच्छाधिपत्ये तिष्ठति 15 ॥ ५४७७ ॥ गतः प्रथमो भद्गः । अथ द्वितीयमाह—

सुअवत्तो वतवत्तो, भणइ गणं ते ण सारितुं सत्तो । सारेहि सगणमेयं, अण्णं व वयामों आयरियं ॥ ५४७८ ॥

यः श्रुतेन व्यक्तो वयसा पुनरव्यक्तः स खयं गच्छं वर्तापियतुमसमर्थः तमाचार्यं भणति — अहमप्राप्तवयस्त्वेन त्वदीयं गणं सारियतुं न शक्तः, अतः सारय खगणमेनम्, अहं पुनरन्यस्य 20 शिप्यो भविष्यामि, अथवा अहमेते वाऽन्यमाचार्यं व्रजामः, उद्दिशाम इत्यर्थः ॥ ५४७८ ॥

आर्यार्य-उवन्झायं, निच्छंते अप्पणा य असमत्थे । तिगसंवच्छरमद्धं, कुल गण संघे दिसावंधो ॥ ५४७९ ॥

एवंभणित आचार्य उपाध्यायो वा यदि नेच्छति संयमे स्थातुम्, स चात्मना गणं वर्ता-पियतुमसमर्थः, ततः कुळसत्कमाचार्यमुपाध्यायं वा उद्दिशति । तत्र त्रीणि वर्षाणि तिष्ठति, तं 25 चाचार्य सारयति । ततः 'त्रयाणां वर्षाणां परतः सचित्तादिकं कुळाचार्यो हरति' इति कृत्वा गणाचार्यमुद्दिशति । तत्र संवत्सरं स्थित्वा सङ्घाचार्यस्य दिग्वन्धं प्रतिपद्य 'वर्षार्द्धं' पण्मासान् तत्र तिष्ठति ॥ ५४७९ ॥ कुळाद् गणं गणाच सङ्घं सङ्गामन्नाचार्यमिदं भणति—

सिचतादि हरंती, कुलं पि नेच्छामों जं कुलं तुरुमं। वचामो अन्नगणं, संघं व तुमं जइ न ठासि॥ ५४८०॥

यत् त्वदीयं कुछं तदीया आचार्या असाकं वर्षत्रयादुर्द्धं सचिचादिकं हरन्ति अतः कुछमपि नेच्छामः, यदि त्वमिदानीमपि न तिष्ठसि ततो वयं गणं सह्वं वा त्रजामः ॥ ५४८० ॥ एवं पि अठायंते, ताहे तू अद्धपंचमे वरिसे । सयमेव घरेह गणं, अणुलोमेणं च सारेह ॥ ५४८१ ॥

एवमद्वेषञ्चेषवेषैः पूर्वाचार्यो नोदनािनः प्रतािषतोऽपि यदि न तिष्टति तत एतावता कार्यन स श्रुतव्यक्तो वयसाऽपि व्यक्तो जात इति कृत्वा ख्रयपेव गणं धारयित । यत्र च पृवीचार्य पर्यित तत्र अनुछोमवचनैम्त्येव सारयित ॥ ५४८१ ॥

अहब जद अतिथ थेरा, सना परियद्धिरुण तं गच्छं ।
 दुइओवनसरिसगो, नस्म उ गमओ मृणयच्यो ॥ ५४८२ ॥

श्रथवा यदि तस्य श्रुतध्यक्तस्य स्थितिरानं गच्छं परिवर्तयितुं शक्ताः सन्ति ततः कुछ-गण-सञ्जेषु नोपतिष्ठते किन्तु स स्वयं सूत्रार्थो शिष्याणां ददाति, स्थितरास्तु गच्छं परिवर्त-यन्ति । एवं च द्विधाच्यक्तसदृशस्य गमा जातच्यो भवति ॥ ५४८२ ॥

10 गतो द्वितीयमङ्गः । अथ तृतीयमङ्गमाह—

वत्तवश्रो उ अगीथो, जह थेरा तत्य केह गीयन्था। तसंतिगे पढंतो, चोएइ स असह अण्णत्य ॥ ५४८३ ॥

यो वयया व्यक्तः परमगीनार्थः, तस्य च गच्छे यदि केऽपि स्वविरा गीतार्थाः सन्ति ततः 'तेषां' स्वविराणामन्तिके पटन् गच्छमपि परिवर्तयति, अवस्त्वाचार्यं चान्तराऽन्तरा नोद-१६ यति । तेषां गीतार्थस्वविराणाममावे गणं गृहीत्वाऽन्यत्रोषसम्पर्यते ॥ ५१८३ ॥

गतस्तृतीयो मङ्गः । अथ चतुर्थमङ्गमाह—

नो पुण उमयअवनो, बङ्गावग अमह सो उ उहिमई। सन्दे वि उहिसंता, मानुणं उहिमंति हमे ॥ ५४८४॥

यः पुनः उमयथा-श्रुतेन वयमा चात्र्यक्तमस्य यदि स्वविगः पाठियतारा विद्यन्ते अपरे 20 च गच्छवर्तापकासत्ते। अपविग नान्यमुद्दिशति । स्वविराणामगावे म नियमादन्यमाचार्यमुद्दि-शति । 'सर्वेऽपि' महचनुष्टयवर्तिनो अध्यन्यमाचार्यमुद्दिशन्तो अपन् मुनवा उद्दिशन्ति ॥ ५२८२ ॥

तद्यथा---

संविरगमगीयत्थं, असंविरगं खलु नहेत्र गीयत्थं । असंविरगमगीयत्थं, उद्दिसमाणस्य चडगुरुगा ॥ ५४८५ ॥

१६ संविद्यमगीतार्थं असंविद्यं गीतार्थं असंविद्यमगीतार्थं चेति त्रीनप्याचार्यत्वेनोहिशतश्चतुर्गु-रुकाः । एते च यथाकमं कालेन तपसा तदुमयेन च गुम्काः कर्तव्याः ॥ ५७८५ ॥

अत्रैव प्रायिधनमृद्धिमाह—

सत्तरतं तत्रो होद्द, तत्रो छेत्रो पहावर्द्द । छेदेण छिण्णपरियाप, तत्रा मृत्रं तत्रो दृगं ॥ ५४८६ ॥

उठ एतानयोग्यानुहिच्यानावर्तमानस्य प्रथमं सप्तगत्रं दिने दिने चतुर्गुम, द्विनीयं सप्तगत्रं पह्
छत्र, तृतीयं पह्नुरु, चतुर्थं चतुर्गुरुकच्छेदः, पञ्चमं पह्छत्रुकः, पष्टं पद्गुरुकः, तेत एकदिवसे

१ तत एवं हिचन्वारिंगना दिवसंगंतेखयश्चन्वारिंगदिवसे मूळम्, चतुश्चन्वारिंग्ऽन-यस्थाप्यम्, पञ्चचन्वारिंग दिवसे पाराश्चिकम्। अथवा पदळशुकतपा र्वाणाः

Б

10

15

मूलम्, द्वितीयेऽनवस्थाप्यम्, तृतीये पाराश्चिकम् । अथवा पङ्गुरुकतपोऽनन्तरं प्रथमत एव सप्तरात्रं पङ्गरुकच्छेदः, तैतः मूला-ऽनवस्थाप्य-पाराश्चिकानि पाग्वत् । यद्वा तपोऽनन्तरं पेञ्च-कादिच्छेदः सप्त सप्त दिनानि भवति, शेषं पूर्ववत् । एवं प्रायश्चित्तं विज्ञाय संविमो गीतार्थ उद्देष्टव्यः ॥ ५४८६ ॥ तत्रापि विशेषमाह—

छट्टाणविरहियं वा, संविग्गं वा वि वयइ गीयत्थं। चउरो य अणुग्धाया, तत्य वि आणाइणो दोसा ॥ ५४८७ ॥ षद्भिः स्थानैर्वक्ष्यमाणैर्विरहितमपि संविशं गीतार्थं यदि 'सदोपं' काथिकादिदोषसिहतं 'वदित' आचार्यत्वेन उद्दिशति तदा चत्वारोऽनुद्धाताः । तत्राप्याज्ञादयो दोषाः ॥ ५४८७॥ इदमेव व्याच्छे-

> छट्टाणा जा नियगो, तन्त्रिय काहियाइता चउरो । ते वि य उद्दिसमाणे, छद्वाणगयाण जे दोसा ॥ ५४८८ ॥

'पट्टस्थानानि नाम' पार्श्वस्थोऽवसन्नः कुशीरुः संसक्तो यथाच्छन्दो नित्यवासी चेति, एतैः षङ्गिर्विरहिता ये 'काथिकादयः' काथिक-प्राक्षिक-मामाक-सम्प्रसारकाख्या चत्वारस्तानप्युद्दिश-तस्त एव दोषा ये पट्स्थानेषु-पार्श्वस्थादिषु गतानां-प्रविद्यानां भवन्ति ॥ ५४८८ ॥

एष सर्वोऽप्यवसने आचार्ये विधिरुक्तः । अथावधावित-कालगतयोर्विधिमाह—

ओहाविय कालगते, जाधिच्छा ताहि उदिसावेह। अन्वत्ते तिविहे वी, णियमा पुण संगहद्वाए ॥ ५४८९ ॥

अवधाविते कालगते वा गुरौ 'त्रिविधेऽपि' प्रथमभद्गवर्जे भद्गत्रयेऽपि योऽव्यक्तः स यदा इच्छा भवति तदाऽन्यमाचार्यमुद्देशयति । अथवा 'त्रिविधेऽपि' कुळसत्के गणसत्के सङ्घसत्के च आचार्योपाध्याये आत्मन उद्देशं कारयति । स चान्यक्तत्राद् नियमात् सङ्घहोपम्रहार्थमेवो- 20 दिशति ॥ ५४८९ ॥ आचार्य गृहीमूतमवसन्नं वा यदा पश्यति तदेत्थं भणति-

ओहाविय ओसने, भणइ अणाहा वयं विणा तुन्धे । कम सीसमसागरिए, दुप्पडियरगं जतो तिण्हं ॥ ५४९० ॥

अवधावितस्यावसन्तस्य वा गुरोः 'क्रमयोः' पादयोः शीर्षमसागारिके प्रदेशे कृत्वा भणति—भगवन् ! अनाथा वयं युष्मान् विना, अतः प्रसीद, मूयः संयमे स्थित्वा सना-25 थीकुरु डिम्मकल्पानसान् । शिष्यः पुच्छति—तस्य गृहीमृतस्य अचारित्रिणो वा चरणयोः कथं शिरो विधीयते ! गुरुराह--- 'दुष्प्रतिकरं' दुःखेन प्रतिकर्तुं शक्यं यतस्रयाणाम्, तद्यथा—माता-पित्रोः खामिनो धर्माचार्यस्य च । यदुक्तम्—"तिण्हं दुप्पिडयारं समणा-उसो !—अम्मा-पियस्स मिहस्स धम्मायिरयस्स य" (स्थानाङ्गे स्था० ३ उ० १) इत्यादि । तत एवमवसन्नेऽवधाविते वा गुरौ विनयो विधीयते ॥ ५४९० ॥ किञ्च-30

जो जेण जिम्म ठाणिम्म ठाविओ दंसणे व चरणे वा I

१ ततः सप्तरात्रचतुष्टयानन्तरं मूला का । २ पञ्चक-दशक-पञ्चदशकादिच्छेदाः सप्त सप्त दिनानि भवन्ति, शे का ।। ३ पष्टी-सप्तम्योर्थं प्रत्यमेदाद् अव का ।।

ं सो तं तओ चुतं तम्मि चेव काउं भवे निरिणो ॥ ५४९१ ॥

यः 'येन' आचार्यादिना यसिन् स्थाने स्थापितः, तद्यथा—दर्शने वा चरणे वा, 'सः' शिप्यः 'तं' गुरुं 'ततः' दर्शनात् चरणाद्वा च्युतं 'तत्रेन' दर्शने चरणे वा 'कृत्वा' स्थापयित्वा 'निर्ऋणः' ऋणमुक्तो भवति, कृतप्रत्युपकार इत्यर्थः ॥ ५४९१ ॥

अथ "कप्पइ तेसिं कारणं दीवित्ता" इत्यादिस्त्रावयवं व्याचिधे—

तीसु वि दीवियकञ्जा, विसञ्जिता जद्द य तत्थ तं णित्थ ।

'त्रिष्विप' ज्ञान-दर्शन-चारित्रेषु व्रजन्तो मिक्षप्रमृतयः 'दीपितकार्याः' पूर्वोक्तविधिना निवे-दितस्वप्रयोजना गुरुणा विसर्जिता गच्छन्ति । यदि च 'तत्र' गच्छे 'तद्' अवसन्नतादिकं कारणं नास्ति तत उपसम्पद्यते, नान्यथेति ॥

10 सूत्रम्---

15

20

25

गणावच्छेइए य इच्छिजा अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिह्सावित्तए, नो से कप्पइ गणावच्छेइयत्तं अनि-विखवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिह्सावित्तए; कप्पइ से गणावच्छेइयत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आय-रिय-उवन्झायं उिह्सावित्तए। नो से कप्पइ अणा-पुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिद्सावित्तए; कप्पइ से आपु-च्छित्ता जाव उिद्सावित्तए। नो से कप्पति तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उिद्सा-वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता अन्नं जाव उिद्सावित्तए २७॥

आयरिय-उवन्झाए इच्छिजा अन्नं आयरिय-उव-न्झायं उद्दिसावित्तए, नो से कप्पइ आयरिय-उव-न्झायत्तं अनिक्खिवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उद्दिसावित्तए; कप्पइ से आयरिय-उवन्झायत्तं निक्खिवित्ता अन्नं आयरिय-उवन्झायं उद्दिसावि-त्तए। णो से कप्पति अणापुच्छित्ता आयरियं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयरिय-उवन्झायं

उदिसावित्तए; कप्पति से आपुच्छितां आयिश्यं वा जाव गणावच्छेइयं वा अन्नं आयिश्य-उवज्झायं उदिसावित्तए। ते य से वितरंति एवं से कप्पति जाव उदिसावित्तए; ते य से णो वियरंति एवं से नो कप्पइ जाव उदिसावित्तए। णो से कप्पइ तेसिं कारणं अदीवित्ता अन्नं आयिश्य-उवज्झायं उदिसा-वित्तए; कप्पइ से तेसिं कारणं दीवित्ता जाव उदिसावित्तए २८॥

सूत्रद्वयस्य व्याख्या प्राग्वत् ॥ अथ भाष्यम्---

णिक्खिवय वयंति दुवे, भिक्खू किं दाणि णिक्खिवत् ॥ ५४९२ ॥ १० ''निक्खिवय वयंति दुवे'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । 'द्वौ' गणावच्छेदिक आचार्योपाध्यायश्च यथाक्रमं गणावच्छेदिकत्वमाचार्योपाध्यायत्वं च निक्षिण्य व्रजतः । यस्तु भिक्षुः स किमिदानीं निक्षिपतु १ गणामावाद् न किमिप तस्य निक्षेपणीयमस्ति, अत एव सूत्रे तस्य निक्षेपणं नोक्तमिति भावः ॥ ५४९२ ॥ अथ गणावच्छेदिका-ऽऽचाँ।र्ययोगणनिक्षेपणे विधिमाह—

दुण्हऽद्वाए दुण्ह वि, निक्लिवणं होइ उज्जमंतेसु । सीअंतेसु अ सगणो, वच्चइ मा ते विणासिजा ॥ ५४९३ ॥

'द्वयोः' ज्ञान-दर्शनयोरशीय गच्छतोः 'द्वयोरिप' गणावच्छेदिका-ऽऽचै।र्थयोः स्वगणस्य निक्षेपणं ये 'उद्यच्छन्तः' संनिद्या आचार्यास्तेषु भवति । अथ सीदन्तस्ते ततः 'सगणः' स्वैगणं गृहीत्वा त्रजति न पुनस्तेषामन्तिके निक्षिपति । कुतः श् इत्याह—मा 'ते' शिष्यास्तत्र मुक्ता विनश्येयुः ॥ ५४९३ ॥ इदमेव भावयति—

वत्तिम जो गमो खल्ल, गणवच्छे सो गमो उ आयरिए। निक्लिवणें तिम्म चत्ता, जम्रिद्दिसे तिम्म ते पच्छा॥ ५४९४॥

यो गम उभयन्यक्ते भिक्षाबुक्तः स-एव गणावच्छेदिके आर्चीर्ये च मन्तन्यः । नवरम्— गणनिक्षेपं कृत्वा तो आत्मद्वितीयौ आत्मतृतीयौ वा व्रजतः । तत्र खगच्छ एव यः सविम्रो गीतार्थ आचार्यादिखत्रात्मीयसाधृत् निक्षिपति । अथासविमस्य पार्धे निक्षिपति ततः ते 25 साधवः परित्यक्ता मन्तन्याः, तसाद् न निक्षेपणीयाः किन्तु येन तेन प्रकारेणात्मना सह नेतन्याः । ततो यमाचार्यं स गणावच्छेदिक आचार्यों वा उद्दिशति तसिन् 'तान्' आत्मीय-साधृत् पश्चाद् निक्षिपति, यथा अहं युष्माकं शिष्यख्या इमेऽपि युष्मदीयाः शिष्या इति

१ °चार्योपाध्याययोर्ग ° कां ।॥ २ °चार्योपाध्याययोः स्व ° कां ।॥ ३ स्वकीयगण-सहित एव व्रज्ञ ° कां ।॥ ४ °चार्योपाध्याये च म ॰ का ।॥ ५ °चार्योपाध्यायो वा का ।॥

भावः ॥ ५४९४ ॥ इदमेवाह—

जह अंप्पर्ग तहा ते, नेण पहुष्पंतें ते ण घेत्तच्या । अपदृष्पंते गिण्हह, संघाडं ग्रुनु सच्ये या ॥ ५४९५ ॥

यथा थात्मानं तथा तानिष साधून् निवेदयित । 'तेनािष' आचार्येण पूर्वमाणेषु साधुषु 'ते' ग्रमतीच्छकाचार्यसाथवो न प्रहीत्तव्याः, तस्य तान् प्रत्यपयित । अय वास्तव्याचार्यस्य साथवो न पूर्वन्ते तत एकं सङ्घाटकं तस्य प्रयच्छित, तं मुक्तवा दोषानात्मना गृहाित । अय वास्त-व्याचार्यः सर्वथेवासहायस्ततः सर्वानिष गृहाित ॥ ५०९५ ॥

सहु असहुस्स वि तेण वि, वेयावचाह सच्च कायच्चं। ने तेसि अणाएसा, वावारेडं न कप्यंति ॥ ५४९६ ॥

10 'तैनापि' प्रतीच्छकाचार्यादिना तस्याचार्यस्य महिष्णोरसहिष्णोत्री वैयावृत्यादिकं सर्वमपि कर्तव्यम्। 'तैऽपि' साधवः 'तेषां' आचार्याणामादेशमन्तरण व्यापार्यितुं न कर्यन्ते॥ ५४९६॥

॥ गणान्तरोपसम्पत्प्रकृतं समाप्तम् ॥

## विष्वस्मवनप्रकृतस्

स्त्रम्--

15

20

भिक्खू य रातो वा वियाछे वा आहच्च वीसुं भिजा, तं च सरीरगं केइ वेयावचकरे भिक्खू इच्छिजा एगंते वहुफासुए पएसे परिटुविचए, अस्थि याइं थ केइ सागारियसंतिए उवगरणजाए अचिचं परिहर-णारिहे, कष्पइ से सागारिकडं गहाय तं सरीरगं एगंते वहुफासुए पएसे परिटुविचा तस्थेव उवनि-विखवियन्वे सिया २९॥

अस्य सम्बन्धमाह---

तिहिँ कारणहिँ अनं, आयरियं उहिसिस नहिँ दृण्णि । भुनं तहए पगयं, नीमंमणसुत्तनोगोऽयं ॥ ५४९७ ॥

25 'त्रिभिः कारणः' अवसम्नतादिभिरन्यमाचार्यमुहिशोदित्युक्तम् (गा० ५१७१)। तत्राघे 'हे' अवसम्ना-ऽवधावितस्थणं मुक्ता 'तृतीयेन' काल्यतरूपेण कारणेन प्रकृतम्, तिह्नियो विधिरनेनाभिषीयत इति भावः। एप विष्यग्मवनसृत्रस्य 'योगः' सम्बन्धः॥ ५१९७॥ अह्वा संजमजीविय, भवग्गहणजीवियाउ विगए वा।

१ अहर्ग तह एते, नामा॰ ॥ २ अत्र "आई" द्वाञ्चर्य वास्याक्यरे ॥ ३ विस्संभण दामा॰ ॥ ४ प्रकारान्तरेण सम्बन्धमाह इत्रवरणं कां॰ ॥

अण्णुदेसी बुत्ती, इमं तु सुत्तं भवचाए ॥ ५४९८ ॥

अथवा संयमजीविताद् भवप्रहणजीविताद्वा विगतेऽन्यस्याचार्यस्य उद्देशः पूर्वसूत्रे उक्तः। इदं तु सूत्रं भवजीवितपरित्यागविषयमारभ्यते ॥ ५४९८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—भिक्षुः चश्रब्दाद् आचार्योपाध्यायो वा रात्री वा विकाले वा ''आहच्च'' कटाचिद् 'विष्वग् भवेतं' जीव-शरीरयोः पृथग्भावमाभुयात्, ब्रियत इत्यर्थः । तच्च शरीरकं 'कश्चिद्' वैयावृत्यकरो मिश्चरिच्छेत् 'एकान्ते' विविक्तं 'बहुपाशुके' कीटिकादिसत्त्वरिहते प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । अस्ति चात्र किश्चित् सागारिकसत्कं 'अचित्तं' निर्जीवं 'परिहरणार्हं' परिभोगयोग्यसुपकरणजातम्, वहनकाष्ठमित्यर्थः । कल्पते ''से'' तस्य भिक्षोत्तत् काष्ठं 'सागारिककृतं' 'सागारिकस्येव सत्कमिदं नासाकम्' इत्येवं गृहीत्वा तत् शरीरमेकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे परिष्ठापयितुम् । तच्च परिष्ठाप्य यतो गृहीतं तत् काष्ठं तत्त्वे-10 वोपनिक्षेप्तव्यं स्यादिति स्त्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्युक्तिविस्तरः—

पुन्वि दन्वोलोयण, नियमा गच्छे उवक्रमनिमित्तं । भत्तपरिण्ण गिलाणे, पुन्तुग्गहों थंडिलस्सेव ॥ ५४९९ ॥

यत्र साधवो मासकरपं वर्षावासं वा कर्तुकामास्तत्र पूर्वमेव तिष्ठन्तः द्रव्यस्य—वहनकाष्ठा-देरवलोकनं नियमाद् गच्छवासिनः कुर्वन्ति । किमेर्थम् १ इत्याह—उपक्रमः—मरणं तत् 15 कस्यापि संयतस्य भवेदित्येवमर्थम् । तच्च मरणं कदाचिद् भक्तपरिज्ञावतो भवेत् , कदाचित् तु ग्लानस्य, उपलक्षणिसदम् , तेनाग्रुकारेण वा मरणं भवेत् , ततः पूर्वमेव महास्थण्डिलस्य वहनकाष्ठादेश्च 'अवग्रहः' प्रस्थपेक्षणं विधेयम् ॥ ५४९९ ॥ अथ द्वारगाथात्रयमाह—

पिंडलेहणा दिसा णंतए य काले दिया व राओ य । जग्गण-बंधण-छेयण, एयं तु विहिं तिहं कुजा ॥ ५५०० ॥ कुसपिंडमाइ णियत्तण, मत्तग सीसे तणाइँ उवगरणे । काउस्सग्ग पदाहिण, अब्भुद्धाणे य वाहरणे ॥ ५५०१ ॥ काउस्सग्गे सज्झाइए य स्वमणस्स मग्गणा होइ । वोसिरणे ओलोयण, सुमा-ऽसुभगइ-निमित्तद्वा ॥ ५५०२ ॥

वहनकाष्ट्रस्य स्थण्डिलस्य च प्रथमत एव प्रत्युपेक्षणं विधेयम् । "दिस" ति दिग्मागो 26 निरूपणीयः । "णंतए य" ति औपप्रहिकानन्तकं मृताच्छादनार्थं गच्छे सदैव धारणीयम्; जातिप्रधानश्चायं निर्देशः, ततो जधन्यतोऽपि त्रीणि वस्ताणि धारणीयानि । "काले दिया व राओ अ" ति दिवा रात्रौ वा कालगते विषादो न विधेयः । रात्रौ च स्थाप्यमाने मृतके जागरणं बन्धनं छेदनं च कर्तव्यम् । एवं विधि तत्र कुर्यात् ॥

तथा नक्षत्रं विलोक्य कुश्रप्रतिमाया एकस्या द्वयोवी करणमकरणं वा । "नियत्तिण" वि 80 येन प्रथमतो गताः न तेनैव पथा निवर्तनीयम् । मात्रके पानकं गृहीत्वा पुरत एकेन साधुना

१ °त्' विष्कम्भमायु° का ॰ । "शाहच' कयाई 'वीसुं' प्रथम् 'मेजा' भवेयुः, प्रथक् घरीराजीवी मियत इत्थर्थः" इति चूर्णो विशेषचूर्णो च ॥ २ किम् १ इ॰ मो ॰ डे॰ ॥

प् १८४

15

गन्तव्यम् । यसां दिशि प्रामस्ततः शीर्षं कर्तव्यम् । तृणानि समानि प्रसर्णायानि । 'उप-करणं' रलोहरणादिकं तस्य पार्थं धारणायम् । अतिविपरिष्ठापनायाः कायोत्सर्गः स्वण्डिले स्वितैनं कर्तव्यः । निवर्तमानैः प्रादक्षिण्यं न विषेयम् । शवस्य चाम्युत्याने वसत्यादिकं परि-त्यजनीयम् । यस च संयतस्य 'व्याहरणं' नामग्रहणं स करोति तस्य छोचः कर्तव्यः ॥

 गुरुसकाशमागतैः कायोत्सर्गो विघेयः । साच्यायकस्य क्षपणस्य च मार्गणा कर्तव्या ।
 उच्चारादिमात्रकाणां व्युत्सर्वनं कर्तव्यम् । अपरेऽद्वि तस्यावलोकनं शुमा-ऽशुमगतिज्ञानार्थे निमित्तग्रहणार्थं च विघेयमिति द्वारगाथात्रयसमासार्थः ॥ ५५०० ॥ ५५०१ ॥ ५५०२ ॥

अधेतदेव विवरीपराह—

र्जं दृन्वं वणमसिणं, वावारजदं च चिह्नए विलयं । वेणुमय दारुगं वा, तं वहणद्वा पलोयंति ॥ ५५०३ ॥

यद् द्रव्यं वेणुनयं दारुकं वा वनमञ्जं 'व्यापार्मुक्तम्' अवहमानकं 'वलीयः' दृहतरं सागारिकस्य गृहे तिष्ठति तत् काल्गतस्य वहनार्थं प्रथममेव प्रलोक्त्यन्ति, महास्यण्डिलं च प्रस्युपेक्षणीयम् ॥ ५५०३ ॥ अथ न प्रस्युपेक्षन्ते तत इमे दोषाः—

अत्थंडिलिम्म काया, पत्रयणवाओ य होइ आसण्णे । छङ्कावण गृहणाई, परुग्गहे तेण पहिला ॥ ५५०४ ॥

अखण्डिले परिष्ठापयन् पट् कायान् विराधयति । प्रवचनवातश्च यानादेरासन्ने परिष्ठाप-यतो मवति । परावप्रहे च परिष्ठापयतः छद्योपनं मवेत् । छद्योपनं नाम—ते वलादिप साधु-पार्श्वादन्यत्र तं द्यवं परित्यालयेयुः । प्रहणा-ऽऽकर्षणादयो दोषा मवेयुः । ततो महास्वण्डिल-मवस्यं प्रागेव प्रस्तुपेक्षेत् ॥ ५५०४ ॥ गतं प्रस्तुपेक्षणाद्वारम् । अथ दिन्हारमाह—

20 दिस अवरद्भिखणा दिन्त्वणा य अवरा य दिन्त्वणापुट्या । अवरुत्तरा य पुट्या, उत्तर पुट्यत्तरा चेव ॥ ५५०५ ॥

मथमम् 'अपरदक्षिणा' निर्ऋती दिग् निरीक्षणीया, तदमावे दक्षिणा, तस्या अमावेऽपरा, तदमासी 'दक्षिणपूर्वा' आमेर्या, तदस्यमे 'अपरोत्तरा' वायवी, तस्या अमावे पूर्वी, तदमावे स्तरा, तदमावे स्तरपूर्वी ॥ ५५०५ ॥

25 सम्प्रति प्रथमायां दिश्चि सत्यां दोषिदञ्ज परिष्ठापने दोपानाह—

समाही य मत्त-पाण, उवकरणें तुमंतुमा य कलही य । मेदो गेलनं वा, चरिमा पुण कहूए अर्णां ॥ ५५०६ ॥

प्रथमायां दिशि शवस्य परिष्ठापने प्रचुराज-पान-वज्ञञामतः समाधिर्मवति । तसां सत्यां यदि दक्षिणस्यां परिष्ठापयन्ति तदा मक्त-पानं न रुमन्ते, अपरत्यामुम्बरणं न प्रामुवन्ति, अवद्क्षिणपूर्वस्यां तुमन्तुमा परस्यरं साधूनां मवति, अपरोत्तरस्यां करूहः संयत-गृहस्या-ऽन्यती- धिकः समं मवति, पृवेस्यां गणमेदश्चारित्रमेदो वा मवेत्, उत्तरस्यां ग्जनत्वम्, 'वरमा' पृवेतिरा सा कृतमृतकपरिष्ठापना अन्यं साबुमाकपीति, मारयतीत्यर्थः ॥ ५५०६ ॥

आसन्न मन्स द्रे, वाघातद्वा तु यंडिले तिनि ।

30

खेत्तदय-हरिय-पाणा, णिविद्वमादी व वाघाए ॥ ५५०७ ॥

प्रथमायामपि दिशि त्रीणि खण्डिलानि प्रत्यपेक्षणीयानि—ग्रामादेरासन्ने मध्ये दूरे च । किमर्थे पुनस्त्रीणि प्रत्यपेक्ष्यन्ते ? इत्याह—न्याघातार्थम् , न्याघातः कदाचिद् भनेदित्यर्थः । स चायम्—क्षेत्रं तत्र प्रदेशे कृष्टम् , उदकेन वा भावितम् , हरितकायो वा जातः , त्रस-प्राणिभिर्वा संसक्तं समजनि, प्रामो वा निनिष्टः , आदिग्रहणेन सार्थो वा आवासितः । एव-६ मादिको न्याघातो यदि आसन्नस्थण्डिले भवित तदा मध्ये परिष्ठापयन्ति , तत्रापि न्याघाते दूरे परिष्ठापयन्ति । अथ प्रथमायां दिशि विद्यमानायां द्वितीयायां तृतीयायां वा प्रत्यपेक्षन्ते तत्रश्रवर्ष्ठकाः ॥ ५५०७॥ एते च दोषाः—

एसणपेळ्ळण जोगाण व हाणी भिण्ण मासकप्पी वा । भत्तोवधीअभावे, इति दोसा तेण पढमिम्म ॥ ५५०८ ॥

मक्त-पानालाभाद् उपघेरलाभाच एषणाप्रेरणं कुर्युः । अथैषणां न प्रेरयेयुः ततः 'योगानाम्' आवश्यकव्यापाराणां हानिः । अपरं वा क्षेत्रं गच्छतां मासकल्पो भिन्नो भवेत् । एवमादयो दोषा भक्तोपध्योरभावे भवन्ति ततः प्रथमे दिग्मागे महास्थण्डिलं प्रख्यपेक्षणीयम् ॥ ५५०८॥

एमेव सेसियासु वि, तुमंतुमा कलह भेद मरणं वा।

जं पावंति सुविहिया, गणाहिवो पाविहिति तं तु ॥ ५५०९ ॥ 15

यथा द्वितीयायां चृतीयायां च दोषा उक्ता एवमेव 'शेषाखिए' चतुर्थादिषु यत् तुमन्तु-माकरंणं कल्हं गणभेदं मरणं वा द्विविह्ताः प्राम्जवन्ति तद् गणाधिपः सर्त्रमि प्राप्यति । अथ प्रथमायां व्याधातस्ततो द्वितीयायामि प्रस्तुपेक्षणीयम् । तस्यां च स एव भक्त-पानलाम-लक्षणो गुणो भवति यः प्रथमायामुक्तः । अथ द्वितीयस्यां विद्यमानायां तृतीयायां प्रस्तुपेक्षनते ततः स एव प्रागुक्तो दोषः, एवमष्टमी दिशं यावद् नेतव्यम् । अथ द्वितीयस्यां व्याधातस्तत-20 स्तृतीयस्यां प्रस्तुपेक्षणीयम्, तस्यां च स एव गुणो भवति । एवमुत्तरोत्तरदिक्ष्विप भावनीयम् ॥ ५५०९॥ गतं दिग्द्वारम् । अथ णन्तकद्वारमाह—

वित्थारा-८ऽयामेणं, जं वत्थं लब्भती समतिरेगं। चोक्ख सुतिगं च सेतं, उवक्रमद्वा धरेतव्वं ॥ ५५१०॥

विस्तारेणायामेन च यद् वैस्नप्रमाणमर्द्धतृतीयहस्तादिकं तृतीयोद्देशके भणितं ततो यद् 25 वस्त्रं समितरेकं रूभ्यते । कथन्मृतम् ? "चोक्खं" धविरुतं 'शुचिकं नाम' सुगन्धि 'श्वेतं' पाण्डुरम् । एवंविधं जीवितोपक्रमार्थं गच्छे धारयितव्यम् ॥ ५५१० ॥

गणनाप्रमाणेन तु तानि त्रीणि भवन्ति, तद्यथा---

अत्थुरणद्वा एगं, विद्यं छोद्धग्रविरं घणं वंघे । उकोसयरं उविरं, वंघादीछादणद्वाए ॥ ५५११ ॥

एकं तस्य मृतकस्याध आस्तरणार्थं द्वितीयं पुनः प्रक्षिप्योपरि घनं वधीयात् । किमुक्तं भवति !—द्वितीयेन तद् मृतकं प्रावृत्योपरि दवरकेण घनं वध्यते । तृतीयम् 'उत्क्रष्टतरम्'

१ वस्त्रस्य प्रमाणं यथाक्रममर्घतृतीयहस्तचतुष्ट्यस्त्रः तृतीयोद्दे<sup>० का०</sup>॥

अतीवोज्ज्वरं वन्चादिच्छादनार्थं तदुपरि स्थापनीयम् । एवं जघन्यतस्रीणि वस्राणि प्रहीतव्यानि । उत्कर्षतत्तु गच्छं ज्ञात्वा वहून्यिष गृह्यन्ते ॥ ५५११ ॥

एतेसिं अगार्हणे, चउगुरु दिवसम्मि विष्णिया दोसा । रत्ति च पिडच्छंते, गुरुगा उद्घाणमादीया ॥ ५५१२ ॥

५ 'एतेपाम्' एवंविधानां त्रयाणां वस्त्राणामग्रहेंणे चतुर्गुरु प्रायिश्वतम् । मिलनवस्त्रपादृते च तिसान् दिवसतो नीयमाने 'दोपाः' अवर्णवादादयो वर्णिताः । अथेतदोपमयाद् 'रात्रो परिष्ठापियप्यामि' इति बुद्धा मृतकं प्रतीक्षापयित ततश्चतुर्गुरुका उत्थानादयश्च दोपाः ।। ५५१२ ॥ कथं पुनरवर्णवादादयो दोपाः ' इत्याह—

उन्ह्याइए अवण्णो, दुविह णियत्ती य मह्लवसणाणं । तम्हा तु अहत कसिणं, घरेंति पक्लस्स पडिलेहा ॥ ५५१३ ॥

"उज्झाइए" मिलनकुचेले तिसन् नीयमानेऽवर्णो भवति — अहो ! अभी वराका मृता अपि शोमां न लगन्ते । मिलनवस्त्राणां च दर्शने द्विविधा निवृत्तिर्भवति, सम्यक्तवं प्रवृत्यां च प्रहीतुकामाः प्रतिनिवर्तन्ते । शुचि-श्वेतवस्त्रदर्शने तु लोकः प्रशंसति — अहो ! शोमनो धर्म इति । यत एवं तसाद् 'अहतम्' अपरिमुक्तं 'कृत्सं' प्रमाणतः प्रतिपूर्णं वस्त्रत्रिकं धार-

15 णीयम् । पक्षस्य चान्ते तस्य प्रत्युपेक्षणा कर्तव्या, दिवसे दिवसे प्रत्युपेक्ष्यमाणं हि मलिनी-भवेत् ॥ ५५१३ ॥ गतं णन्तकद्वारम् । अथ ''दिवा रात्रौ वा कालगतः'' इति द्वारमाह—

> आसुकार गिलाणे, पचक्खाए व आणुपुच्चीए । दिवसस्स व रत्तीइ व, एगतरे होजऽवक्रमणं ॥ ५५१४ ॥

आशु-शीव्रं सजीवस्य निर्जीवीकरणमाशुकारः, तत्कारणत्वाद् अहि-विप-विश्चिकावयोऽ-20प्याशुकारा उच्यन्ते, तैः 'अपक्रमणं' मरणं कस्यापि भवेत् । 'ग्लानत्वेन वा' मान्धेन कोऽपि ब्रियेत । 'आनुपूर्व्यो वा' शरीरपरिकर्मणाक्रमेणै मक्ते प्रत्याख्याते सति कश्चित् काल्धमें गच्छेत् । एवं दिवस-रजन्योरेकतरसिन् काले जीविताद्पक्रमणं मवेत् ॥ ५५१९ ॥

एव य कालगयम्मि, म्रणिणा सुत्त-ऽत्थगहितसारेणं । न विसातो गंतन्त्रो, कातन्त्र विधीय बोसिरणं ॥ ५५१५ ॥

25 'एवम्' एतेन प्रकारेण कालगते सति साधौ सूत्रा-ऽर्थगृहीतसारेण सुनिना न विषादो गन्तच्यः, किन्तु कर्तव्यं तस्य कालगतस्य विधिना व्युत्सर्वनम्॥५५१५॥ कथम् १ इत्याह—

आयरिओ गीतो वा, जो व कडाई तहिं भवे साह ।

कायच्ची अखिलविही, न तु सीग भया व सीतेजा ॥ ५५१६ ॥

यस्तत्राचार्योऽपरो वा गीतार्थो यो वा अगीतार्थोऽपि 'क्रतादिः' ईद्दरो कार्ये क्रतकरणः 30 आदिशब्दाद् धैर्यादिगुणोपतः साधुर्भवति तेनासिलोऽपि विधिः कर्तव्यः, न पुनः शोकाद् भयाद्वा तत्र 'सीदेत्' यथोक्तविधिविधाने प्रमादं कुर्यात् ॥ ५५१६ ॥

किमालम्बय शोक-भये न कर्तव्ये ! इत्याह—

सन्वे वि मरणधम्मा, संसारी तेण कासि मा सोगं।

जं चडप्पणो वि होहिति, किं तत्थ भयं परगयम्मि ॥ ५५१७ ॥

सर्वेऽपि संसारिणो जीवा मरणधर्माण इत्यालम्ब्य शोकं मा कार्षीः। यच मरणमात्मनोऽपि कालकमेण भविष्यति तत्र 'परगते' परस्य सञ्जाते किं नाम भयं विधीयते ? न किञ्चिदित्यर्थः 5 ॥ ५५१७॥ गतं ''दिवा रात्रो वा'' इति द्वारम्। अथ जागरण-वन्धन-च्छेदनद्वारमाह—

जं वेलं कालगतो, निकारण कारणे भवें निरोधो । जग्गण वंधण छेदण, एतं तु विहिं तहिं कुजा ॥ ५५१८ ॥

दिवा रजन्यां वा यस्यां वेलायां कालगतस्त्रस्यामेव वेलायां निष्काशनीयः । एवं निष्कारणे उक्तम् । कारणे तु निरोधोऽपि भवेत् । निरोधो नाम-कियन्तमपि कालं प्रतीक्षाप्यते । तत्र 10 च जागरणं बन्धनं छेदनं 'एतम्' एवमादिकं विधि वक्ष्यमाणनीत्या क्रुयीत् ॥ ५५१८ ॥

कैः पुनः कारणैः स प्रतीक्षाप्यते ! इत्याह-

हिम-तेण-सावयभया, पिहिता दारा मेंहाणिणादो वा । ठवणा नियगा व तिहं, आयरिय महातवस्ती वा ।। ५५१९ ॥

रात्री दुरिषसहं हिमं पतित, स्तेनभयात् श्वापदभयाद्वा न निर्गन्तुं शक्यते । नगरद्वाराणि 1ठ वा तदानीं पिहितानि । 'महानिनादो वा' महाजनज्ञातः स तत्र ग्रामे नगरे वा । 'स्थापना वा' तत्र ग्रामादौ ईदशी व्यवस्था, यथा—रात्रो मृतकं न निष्काशनीयम् । 'निजका वा' संज्ञात-कास्तत्र सन्ति ते भणन्ति—असाकमनाप्रच्छया न निष्काशनीयः । आचार्यो वा स तत्र नगरेऽतीव कोकविख्यातः । 'महातपस्ती वा' प्रमृतकालपालितानशनो मासादिक्षपको वा । एतैः कारणै रजन्यां प्रतीक्षाप्यते ॥ ५५१९ ॥ दिवा पुनरेभिः कारणैः प्रतीक्षापयेत्— 20

णंतक असती राया, वऽतीति संतेषुरो पुरवती तु । भीति व जणणिवहेणं, दार निरुद्धाणि णिसि तेणं ॥ ५५२० ॥

'णन्तकानां' शुचि-श्वेतवस्त्राणाममावे दिवा न निष्काश्यते । राजा वा सान्तःपुरः पुरपित्वी नगरम् 'अतियाति' प्रविशति 'जननिवहेन वा' महता भट-भोजिकादिवृन्देन नगराद् निर्गच्छति ततो द्वाराणि निरुद्धानि, तेन निशि निष्काश्यते । एवं दिवाऽपि प्रतीक्षापणं 25 भवेत् ॥ ५५२०॥ अत्र चायं विधिः—

वातेण अणकंते, अभिणवमुकस्स हत्थ-पादे उ । कुर्व्वतऽहापणिहिते, मुह-णयणाणं च संपुडणं ॥ ५५२१ ॥

वातेन यावद् अद्यापि शरीरकम् आक्रान्तं—खब्धं न भवति तावद् अभिनवजीवितमुक्तस्य हस्त-पादान् 'यथाप्रणिहितान्' प्रगुणतया लम्बमानान् कुर्वन्ति, मुख-नयनानां च 'सम्पुटनं' ३० सम्मीलनं कुर्वन्ति ॥ ५५२१ ॥ जागरणादिविधिमाह—

१ वा "जं वेलं" ति विभक्तिव्यत्ययाद् यस्यां का॰ ॥ २ महाणणातो वा तामा॰ । "महाण-णादो व ति महायणणादो वा सो" इति चूर्णौ विशेषचूर्णौ च ॥

जितृणिहुवायक्कमला, ओरस्सवली य मचजुना य । कतकरण अप्यमादी, अमीरुगा जागरंति तर्हि ॥ ५५२२ ॥

जितनिद्रा उपायकुगर्छाः 'श्रीरसवितः' महापराक्रमाः 'सत्त्वयुक्ताः' वैर्यसम्पन्नाः कृत-करणा अप्रमादिनोऽमीरुकाश्च ये साघवस्त तत्र तटानी वाग्रति ॥ ५५२२ ॥

> जागरणड्डाएँ तर्हि, अनेसि वा वि तत्थ धम्मकहा। मुत्तं धम्मकहं वा, मधुरगिरो उचमहेणं॥ ५५२३॥

जागरणार्थे तत्र तेरन्योन्यं 'अन्त्रेपां वा' श्राद्धादीनां धर्मकथा कर्तव्यो । खयं वा सूत्रं 'धर्मकथां वा' धर्मप्रतिवद्धामाख्यायिकां मधुरगिर उच्चश्रव्देन गुणयन्ति ॥ ५५२३ ॥

अय बन्धन-च्छेदनपदे च्याख्याति-

10 कर-पायंगुहे दोरेण वंधिउं पुत्तीए ग्रुहं छाए । अक्लयंदहे खणणं, अंगुलिविचे ण वाहिरतो ॥ ५५२४ ॥

'कर-पादाङ्गुष्टान्' कराङ्गुष्टद्वयं पादाङ्गुष्टद्वयं च दत्ररक्षेण बद्धा मुख्येगितिकया मुखं छाद-येत्, एतद् बन्धनमुच्यते । तथा अक्षतदेहे तिम्पन् ''अंगुळीविचे'' अङ्गुळीमध्ये चीरैंक 'खननम्' ईपत्काळनं कियते न बाह्यतः, एतत् छेदनं मन्तस्यम् ॥ ५५२२ ॥

15 अण्णाद्दुसरीरं, पंता वा देवतऽस्य उद्वेजा l

परिणामि डव्यहत्येण बुड्य मा गुड्यगा ! मुड्य ॥ ५५२५ ॥

एवमिप कियमाणे यदि 'अन्याविष्टश्ररीरः' सामान्येन व्यन्तराधिष्टितदेहः 'प्रान्ता वा' प्रत्यनीका काचिद् देवता 'अत्र' अवसर तत्कछेवरमनुप्रविद्योत्तिष्टेन् ततः 'परिणामिनीं' कायिकी "उव्यहर्यणं" ति वामहम्तेन गृहीत्वा तत् कडेवरं सेचनीयम्। इदं च वक्तव्यम्— 20 बुध्यस्त बुध्यस्त गुद्धक ! 'मा मुद्ध' मा प्रमादीः, संन्तारकादृ मा उत्तिष्टति मावः ॥ ५५२५॥

विचासेल रसेल व, भीमं वा अइहास मुंचेला।

अमिएण मुनिहिएणं, कायच्य विहीय वोसिरणं ॥ ५५२६ ॥

अन्याविष्टितं तत् कडेवरं 'वित्रासयेत्' विकरालक्षं दर्शयत्वा मापयेद् 'रसेद्वा' आरार्टि सुखेद् 'भीमं वा' रोमहर्पननकं अष्टदासं सुखेत् तथापि तत्रामीतेन सुविद्दितेन 'विधिना' 25 पूर्वेक्तिन वक्ष्यमाणेन च त्रुत्सर्वनं कर्तव्यम् ॥ ५५२६॥

गतं नागरणादिद्वारम् । अथ कुग्रप्रतिमाहारमाह---

दोण्णि य दिवङ्कृखेचे, द्र्यमया पुर्तगऽत्य कायव्या । समखेचिम्म य एको, अवह अमिए ण कायव्यो ॥ ५५२७ ॥

कालगते सित संयते नक्षत्रं विलोक्यते । यदि न विलोक्यित तद्यश्वर्गुरु । ततो नक्षत्रे 30 विलोकिते यदि सार्वक्षेत्रं तदानीं नक्षत्रम् , सार्द्क्षत्रं नाम-पञ्चचलारिशन्गुह्तंमोग्यं सार्द्ध-दिनमोग्यमिति यावत् , तदा दर्ममयो हो पुत्रको कर्तव्यो । यदि न करोति तदाऽपरं साञ्च-

१ °त्या इति इयमपि प्रकटार्थम्, 'र्था' का॰ ॥ २ एतर्नन्तर छां॰ अन्यात्रम्—४००० इति वर्तते ॥ ३ °रकप्रदेशे 'र्य' छां॰ ॥ ४ °त्तछऽत्थ तामा॰ ॥

द्वयमाकर्पति । तानि च सार्द्धक्षेत्राणि नक्षत्राणि षड् भवन्ति, तद्यथा—उत्तराफाल्गुन्य उत्तरा-षाढा उत्तराभद्रपदाः पुनर्वस् रोहिणी विशाला चेति । अथ समक्षेत्रं-त्रिंशन्सुहूर्तभोग्यं यदा नक्षत्रं तत एकः पुत्तरुकः कर्तव्यः 'एष ते द्वितीयः' इति च वक्तव्यम् । अकरणेऽपरमेक-माकर्षति । समक्षेत्राणि चामूनि पञ्चदश्च अश्विनी कृत्तिका मृगशिरः पुष्यो मधाः पूर्वी-फाल्गुन्यो हस्तश्चित्रा अनुराधा मूलं पूर्वाषाढाः श्रवणो धनिष्ठाः पूर्वभद्रपदा रेवती चेति । । अथापार्द्धक्षेत्रं-पञ्चदशमुहूर्तभोग्यं तद् नक्षत्रम् अभीचिर्वा तत एकोऽपि पुत्तलको न कर्तन्यः । अपार्द्धक्षेत्राणि चामूनि पह- शतिभपग् भरणी आर्द्रा अक्षेषा खातिज्येष्ठा चेति ॥ ५५२७ ॥

अथ निवर्तनद्वारमाह-

थंडिलवाघाएणं, अहवा वि अतिच्छिए अणामोगा। भिक्जण उवागच्छे, तेणेव पहेण न नियत्ते ॥ ५५२८ ॥

10

20

तत्र नीयमाने स्थण्डिलस्योदक-हरितादिभिन्यांघातो भवेत , अनाभोगेन वा स्थण्डिलमति-कान्तं भवेत्, ततः 'अमित्वा' प्रदक्षिणामकुर्वाणा उपागच्छेयुः, तेनैव पथा न निवर्तेरन् ॥ ५५२८ ॥ जह तेणेव मगोण नियत्तंति तो असमायारी, कयाइ उहेज्जा, सो य जओ चेव उद्वह तओ चेव पहावह, तत्थ जओ गामो ततो धाविज्जा (आव० पारि० निर्यु० गा० ४७ हारि० टीका पत्र ६३५-२) तत एवं कर्तव्यम्-15

वाघायम्मि ठवेउं, पुन्वं व अपेहियम्मि थंडिल्ले ।

तह णेति जहा सें कमा, ण होंति गामस्स पिंडहुत्ता ॥ ५५२९ ॥

स्रंण्डिलस्य न्याघाते पूर्वं वा स्थण्डिलं न प्रत्युपेक्षितं ततस्तद् मृतकमेकान्ते स्थापयित्वा खण्डिलं च प्रत्युपेक्ष्य तथा अमियत्वा नयति यथा तस्य 'क्रमौ' पादौ प्रामं प्रति अभिग्रुखौ न भवतः ॥ ५५२९ ॥ अथ मात्रकद्वारमाह-

सुत्त-ऽत्थतदुभयविक, पुरतो घेत्तूण पाणग क्वसे य । गच्छति जइ सागरियं, परिद्ववेऊण आयमणं ॥ ५५३० ॥

स्त्रा-ऽर्थ-तदुभयवेदी मात्रकेऽसंस्रष्टपानकं 'कुशांश्च' दर्भान् 'समच्छेदान्' परस्परमसम्ब-द्धान् हस्तचतुरङ्गुरुपमाणान् गृहीत्वा पृष्ठतोडैनपेक्षमाणः 'पुरतः' अम्रतः स्थण्डिलाभिमुखो गच्छति । दर्भाणाममाने चूर्णानि केशराणि वा गृह्यन्ते । यदि सागारिकं ततः शबं परिष्ठाप्य 25 'आचमनं' हस्त-पादशौचादिकं कर्तव्यम् । आचमनग्रहणेनेदं ज्ञापयति—यथा यथा प्रवचनो-ह्याहो न मवति तथा तथा अपरमपि विधेयम् ॥ ५५३० ॥ अथ शीर्षद्वारमाह—

जत्तो दिसाएँ गामो, तत्तो सीसं तु होइ कायन्वं। उद्वेतरक्खणद्वा, अमंगलं लोगगरिहा य ॥ ५५३१ ॥

यस्यां दिशि शामस्ततः शीर्षं शवस्य प्रतिश्रयाद् नीयमानस्य परिष्ठाप्यमानस्य च कर्त-30 व्यम् । किमर्थम् ? इत्याह—उत्तिष्ठतो रक्षणार्थम्, यदि नाम कथित्रदुत्तिष्ठते तथापि प्रति-

१ पूर्वप्रत्युपेक्षितस्य स्थण्डिलस्य व्याघातेऽथवा पूर्वे स्थण्डिलं न प्रत्युपेक्षितं विस्सृ-तमित्यर्थः ततस्तद् मृत° कां॰ ॥ २ °ऽनवलोकमानः 'पु° का॰ ॥

श्रयामिसुर्सं नागच्छतीति सावः । अपि च—यस्यां दिशि श्रामस्तद्भिसुन्तं पादयोः कियमा-णयोरमङ्गलं मवति, लोकश्च गर्हो कुर्यात्—अहो ! अमी श्रमणका एतद्रिप न नानन्ति यद् श्रामामिसुन्तं श्रवं न कियते ॥ ५५३१ ॥ अथ तृणादिद्वारमाह—

> क्रुसमुद्धिएण एकेणं, अन्त्रोच्छिण्णाऍ नत्य धाराए । संथार संथरिखा, सन्त्रत्य समो य कायन्त्रो ॥ ५५३२ ॥

यदा स्वण्डिलं प्रमार्नितं मर्वति तदा कुञमुष्टिनेकेनाज्यवच्छित्रया घारया संखारकं संखरेत्, स च सर्वत्र समः कर्तज्यः ॥ ५५३२ ॥ विषमे एते दोषाः—

> विसमा जित होख तणा, उविर मन्झे तहेव हेट्टा य । मरणं गेलचं वा, तिण्हं पि उ णिहिसे तत्य ॥ ५५३३ ॥

10 'विषमाणि' तृणानि यदि तसिन् संस्तारके उपरि वा मध्ये वाऽधन्ताहा भवेयुः तदा त्रयाणामपि मरणं ग्लानत्वं वा निर्दिशेत् ॥ ५५३३ ॥ केषां त्रयाणाम् ? इत्याह—

> उनिरं आयरियाणं, मन्त्रे नसमाण हेट्टि मिक्खणं । तिण्हं पि रक्खणद्वा, सन्त्रत्य ममा य कायन्त्रा ॥ ५५३४ ॥

उपरि विपमेषु तृणेषु आचार्याणा मध्ये वृषमाणामयस्ताद् मिसूणां मरणं ग्छानत्वं वा १६मवेत्, अतस्रयाणामपि रक्षणार्थं सर्वत्र समानि तृणानि कर्तव्यानि ॥ ५५३८ ॥

जत्य य नित्य तिणाई, चुण्णेहिं तत्य केसरेहिं वा। कायन्त्रोऽत्य ककारो, हेड्ड तकारं च वंघेजा॥ ५५३५॥

यत्र तृणानि न सन्ति तत्र चूर्णैर्वा नागरकेश्वरैचीऽत्र्यविष्ठित्रया धारया ककारः कर्तव्यः तस्याधन्तात् तकारं च वधीयात्, क्त इत्यर्थः । चूर्णानां केशराणां चामावे प्रतेषकादिमिरिष 20 कियते ॥ ५५३५ ॥ अथोपकरणद्वारमाह—

चिवहा उवगरणं, दोसा तु मवे अचिवकरणम्मि । मिच्छत्त सो व रायाः कुणति गामाण वहकरणं ॥ ५५३६ ॥

परिष्ठाप्यमाने चिहार्थं यथानातमुपकरणं पार्थं स्थापनीयम् । तद्यथा—रनोहरणं मुसपो-तिका चोल्पष्टकः । यदि एतद् न स्थापयन्ति तत्वश्चतुर्गुरु । आज्ञादयश्च दोषाः चिहस्थाकरणे 25 मवन्ति । 'स वा' काल्यतो मिय्यात्वं गच्लेत् । राजा वा ननपरम्परया तं ज्ञात्वा 'कश्चिद् मनुष्योऽमीमिरपदावितः' इति बुद्धा कृषितः प्रत्यासन्त्वर्तिनां द्विज्यादीनां प्रामाणां वैषं कृर्यात् ॥ ५५३६ ॥ अथैतदेव मावयति—

उत्रगरणमहालाते, अकरणें उज्जेणियिक्खुदिइंतो । लिंगं अपेच्छमाणो, काले वहरं तु पाडेचि ॥ ५५३७ ॥

20 यथानातमुपकरणं यदि तस्य पार्थे न कुर्वन्ति ततोऽसी देवलोकगतः प्रयुक्ताविः 'अहम-नेन गृहलिक्नेन परलिक्नेन वा देवी जातः' इति मिथ्यात्वं गच्छेत्। उज्जयिनीभिक्षुदृष्टान्त-श्चात्र सवति, स चावदयकटीकातो मन्तव्यः (आव० हारि० टीका पत्र ८१३–१)। यस

१ °मीमिरेतङ्गामवास्तर्व्यरप' कां॰॥ २ वधकरणं कुर्यात्, विनाशमित्यर्थः॥ छं॰॥

वा त्रामस्य पार्थे परिष्ठापितः तत्र तत्पार्थे लिङ्गमपश्यन् लोको राजानं विज्ञपयेत्। स च 'केनाप्यपद्मावितोऽयम्' इति मत्वा कालेन प्रतिवैरं पातयति, वैरं निर्यातयतीति भावः ॥ ५५३७ ॥ कायोत्सर्गद्वारमाह—

उद्घाणाई दोसा, हवंति तत्थेव काउसग्गम्म । आगम्मवस्सयं गुरुसमीव अविहीय उस्सग्गो ॥ ५५३८ ॥ 'तत्रैच' परिष्ठापनभूमिकायां कायोत्सर्गे कियमाणे उत्थानादयो दोषा भवन्ति, अत उपा-

श्रयमागम्य गुरुसमीपेऽविधिपरिष्ठापनिकायाः कायोत्सर्गः कर्तव्यः ॥ ५५३८ ॥

प्रादक्षिण्यद्वारमाह—

जो जहियं सो तत्तो, णियत्तइ पयाहिणं न कायव्वं। उद्घाणादी दोसा, विराहणा बाल-बुह्वाणं ॥ ५५३९ ॥

शवं परिष्ठाप्य यो यत्र मवति स ततो निवर्तते, पादक्षिण्यं न कर्तव्यम् । यदि कुर्वन्ति तत उत्थानादयो दोषा बाल-बृद्धानां च विराधना भवति ॥ ५५३९ ॥ अधाभ्यत्थानद्वारमाह--

> जह प्रण अणीणिओ वा, णीणिजंती विविचिओ वा वि । उद्वेज समाइद्वो, तत्थ इमा मग्गणा होति ॥ ५५४० ॥

यदि पनः स कालगतोऽनिष्काशितो वा निष्काश्यमानो वा 'विविक्तो वा' परिष्ठापितो 16 व्यन्तरसमाविष्ट उत्तिष्ठेत ततस्तित्रेयं मार्गणा भवति ॥ ५५४० ॥

> वसिंह निवेसण साही, गाममज्झे य गामदारे य। अंतर उज्जाणंतर. णिसीहिया उद्गिते वोच्छं ॥ ५५४१ ॥

वसतौ वा स उत्तिष्ठेत्, 'निवेशने वै।' पाटके 'साहिकायां वा' गृहपद्भिरूपायां प्राममध्ये वा प्रामद्वारे वा श्रामोद्यानयोरन्तरा वा उद्याने वा उद्यान-नैषेधिक्योरन्तरा वा 'नैषेधिक्यां वा' 20 शबपरिष्ठापनभूम्याम्, एतेषु उत्थिते यो विधिस्तं वक्ष्यामि ॥ ५५४१ ॥

प्रतिज्ञातमेव करोति-

उवस्सय निवेसण साही, गामद्धे दारें गामी मोत्तव्वी। मंडल कंड देसे, णिसीहियाए य रजं तु ॥ ५५४२ ॥

तत् कडेवरं नीयमानं यदि वसतावुत्तिष्ठति तत उपाश्रयो मोक्तव्यः । अथ निवेशने उत्ति-25 ष्ठति ततो निवेशनं मोर्क्तव्यम् । साहिकायामुत्थिते साहिका मोक्तव्या । शाममध्ये उत्थिते ग्रामार्ड्ड मोक्तव्यम् । श्रामद्वारे उत्थिते ग्रामो मोक्तव्यः । श्रामस्य चोद्यानस्य चान्तरा यदि उत्तिष्ठति तदा विषयमण्डलं मोक्तन्यम् । उद्याने उत्थिते 'कण्डं' देशखण्डं मण्डलाद् बृहत्तरं परित्यक्तन्यम् । उद्यानस्य नैषेधिकयाश्चान्तराले उत्तिष्ठति देशः परिहर्तन्यः । नैषेधिकयाम्रत्थिते राज्यं परिहरणीयम् ॥ ५५४२ ॥ एवं तावन्नीयमानस्योत्थाने विधिरुक्तः । परिष्ठापिते च तस्मिन् 30 गीतार्था एकस्मिन् पार्श्वे मुहूर्ते प्रतीक्षन्ते, कदाचित् परिष्ठापितोऽप्युतिष्ठेत् तत्र चायं विधिः-

वचंते जो उ कमो, कलेवरपवेसणम्मि वोचत्थो ।

१ काले कियत्यपि गतेऽवसरं लब्ध्वा वैरं पाº का॰ ॥ २ वा' उपाश्रयवद्धपाटº का॰ ॥ मृ० १८५

## णवरं पुण णाणत्तं, गामहारिम वोद्वव्वं ॥ ५५४३ ॥

'व्रजतां' निर्गच्छतां कडेवरस्योत्थाने यः कमो मणितः स एव विपर्यस्तः कडेवरस्य परि-ष्ठापितस्य भ्यः प्रवेशने विज्ञेयः। नवरं पुनरत्र नानात्वं श्रामद्वारे वोद्धव्यम्, तत्र वैपरीत्यं न भवति किन्तु तुल्यतैवेति मावः। तथा चात्र वृद्धसम्प्रदायः—

- विसीहियाए परिष्ठिविक्षो जइ उद्वेचा तत्थेव पडिज्ञा ताहे उवस्सवो मोचवो । निसीहियाए उज्जाणस्स य अंतरा पडइ निवेसणं मोचवं । उज्जाणे पडइ साही मोचवा । उज्जाणस्स य गामस्स य अंतरा पडइ गामद्धं मोचवं । गामहारे पडइ गामो मोचवो । गाममज्झे पडइ मंडलं मोचवं । साहीए पडइ देसखंढं मोचवं । निवेसणे पडइ देसो मोचवो । वसहीए पडइ रजं मोचवं ॥
- 10 अत्र निर्गमने प्रवेशने च प्रामद्वारोत्थाने ग्रामत्याग एवोक्त इति ग्रामद्वारे तुरुयतैव न वैपरीत्यम् ॥ ५५२३ ॥ अथ परिष्ठापितो द्यादिवारान् वसति प्रविशति ततोऽयं विधिः—

विद्यं वसिंहमितिते, तगं च अण्णं च मुचते रखं। तिप्यमितिं तिन्नेव उ, मुयंति रज्जाइँ पविसंते ॥ ५५४४॥

निर्यृहो यदि द्वितीयं नारं नसति प्रविश्वति तदा तचान्यच राज्यं मुच्यते, राज्यहय-15 मित्यर्थः । अथ 'त्रिप्रमृतीन्' त्रीन् चतुरो बहुशो वा नारान् नसति प्रविश्वति तदा त्रीण्येव राज्यानि मुर्ज्वति ॥ ५५४४ ॥

असिवाई बहिया कारणेहिं, तत्थेव वसंति जस्स जो उ तवो । अभिग़हिया-ऽणभिगहितो, सा तस्स उ जोगपरिवृह्दी ॥ ५५४५ ॥ यदि वहिरिग्रवादिभिः कारणैर्न निर्गच्छिन्ति ततस्त्रत्रेव वसतां यस्य यत् तपोऽभिगृहीत-

यदि वाहराश्रवादि।मः कारणन निगच्छान्त ततस्त्रत्रव वसता यस्य यत् तपाडामगृहात20 मनिमगृहीतं वा तेन तस्य दृद्धिः कर्तन्या, सा च योगपरिवृद्धिरिमधीयते । किमुक्तं
भवति ?—ये नमस्कारप्रत्याख्यायिनस्ते पौरुषीं कुर्वन्ति, पौरुषीप्रत्याख्यायिनः पूर्वार्द्धं कृत्वा
शक्तौ सत्यामाचाम्छं पारयन्ति, शक्तेरमावे निर्विकृतिकमेकासनकं यावद् द्यासनकमि ।

यदाह चृणिकृत्—

सइ सामत्ये आयंविलं पारिति, असइ निन्तीयं एकासणयं, असमत्या सवीइयं पि ति । 25 एवं पूर्वार्द्धप्रत्याख्यानिनश्चतुर्थम् , चतुर्थप्रत्याख्यातारः पष्टम् , पष्टपत्याख्यायिनोऽप्टमम् , एवं विस्तरेण विमापा कर्तव्या ॥ ५५४५ ॥

एवं योगपरिग्रद्धि कुर्वतामपि यदि कटाचिदुत्याय आगच्छेत् तदाऽयं विधिः— अण्णादद्वसरीरे, पंता वा देवतऽत्य उद्दिजा । काईय उच्वहत्येण, भणेज मा गुन्झया ! ग्रुन्झा ॥ ५५४६ ॥

30 गैतार्था (गा० ५५२५)॥ ५५१६॥ अय व्याहरणहारमाह— गिण्हड् णामं एगस्स दोण्ह अहवा वि होझ सब्वेसि ।

१ °ञ्चति नाधिकानीति ॥ ५५४४ ॥ अथाशिवादिकारणं भणित्वा वहिर्न निर्गच्छन्ति ततोऽयं विधिः—असि° कां॰ ॥ २ व्यास्यातार्था वां॰ ॥

खिप्पं तु लोयकरणं, परिण्ण गणमेद वारसमं ॥ ५५४७ ॥

एकस्य द्वयोः सर्वेषां वा साधृनामसौ नाम गृहाति 'मवेत्' कदाचिद्प्येवं तदा तेषां होचः कर्तव्यः । "परिण्ण" ति प्रत्याख्यानं-तपः, तच 'द्वाद्शम्' उपवासपञ्चकरूपं ते कारापणीयाः । अथ द्वादञं कर्तुं कश्चिदसहिष्णुर्न शक्नोति ततो दशममप्टमं पष्टं चतुर्थ काराप्यते । गणमेदश्च क्रियते, गच्छान्त्रिर्गत्य ते पृथग् भवन्तीति भावः ॥ ५५१७ ॥

अथ कायोत्सर्गद्वारमाह-

चेइयरुवस्सए वा, हायंतीतो धृतीओं तो विंति । सारवर्णं वसहीए, करेति सन्वं वसहिपालो ॥ ५५४८ ॥ अविधिपरिद्ववणाए, काउस्सग्गो य गुरुसमीविन्म । मंगल-संतिनिमित्तं, थओ तओ अजितसंतीणं ॥ ५५४९ ॥

चेत्यगृहे उपाश्रये वा परिहीयमानाः स्तुतीस्ततः 'त्रुवते' भणन्ति । यावच तेऽचापि नागच्छन्ति ताबद् वसतिपालो वसतेः 'सारवणं' प्रमार्जनं तदादिकं सर्वमपि कृत्यं करोति । अविधिपरिष्ठापनानिमित्तं च गुरुसमीपे कायोत्सर्गः कर्तव्यः । ततो मङ्गलार्थं शान्तिनिमित्तं चाऽजितग्रान्तिस्तवो मणनीयः।

अत्र चुणि:-ते साहुणो चेइयघरे वा उवस्सए वा ठिया होजा । जइ चेइयघरे तो 15 परिहायंतीहि थुईहि चेऱ्याइं वंदित्ता आयरियसगासे इरियावहियं पडिक्रमिउं अविहिपरि-हावणियाए काउस्सगं करिंति । ताहे मंगल-संतिनिमित्तं अजियसंतिथओ । तओ अने वि दो थए हायंते कडूंति । उवस्सए वि एवं चेव चेड्यवंदणवर्ज्जं ॥

विशेषचृणिः पुनिरित्यम्—तओ आगम्म चेइयघरं गच्छंति । चेइयाणि वंदिता संति-निमित्तं अजितसंतिथओ परियष्टिज्ञइ तिन्नि वा धुईओ परिहायंतीओ कड्किजंति । तओ 20 आगंतुं आयरियसगासे अविहिपरिद्वावणियाए काउस्सग्गो कीरइ ॥ ५५४८ ॥ ५५४९ ॥ ( मैन्यामम्— ४००० । सर्वेमं० ३७८२५ )

अथ क्षपण-स्वाध्यायमार्गणाद्वारमाह-

खमणे य असन्झाए, रातिणिय महाणिणाय णितए वा। सेसेसु णित्य खमणं, णेव असज्झाइयं होइ ॥ ५५५० ॥

यदि 'राबिकः' आचार्यादिः अपरो वा 'महानिनादः' लोकविश्रुतः कालगतो मवति, 'निजका वा' सज्ञातकास्तत्र तदीयाः सन्ति ते महतीमपृतिं कुर्वन्ति, तत एतेषु क्षपणमसाध्यायिकं च कर्तव्यम् । 'शेषेपु' साधुपु कारुगतेपु क्षपणमसाध्यायिकं च न भवति ॥ ५५५० ॥

व्युत्सर्जनद्वारमाह---

उचार-पासवण-खेलमत्तगा य अत्थरण क्रुस-पलालादी।

25

30

१ त्रन्थात्रम्—४००० ॥ छ ॥ कल्पवृत्तितृतीयरांडं समाप्तम् ॥ छ ॥ त्रन्थात्रं एवं समत्र १२५४० ॥ छ ॥ छ ॥ छ ॥ ग्रुमं भवतु कल्याणमस्तु ॥ लेखकपाठकयोः । लिपितं ॥ छ ॥ ॥ श्री ॥ छ ॥ श्री ॥ ॥ ४ ॥ छ ॥ श्री ॥ मो॰ ॥

## मंथारया बहुविधा, उन्झंति अणणगेरुने ॥ ५५५१ ॥

यानि तस्रोचार-प्रथमण-खेरुमात्रकाणि ये चान्तरणार्थं छुद्य-प्रश्नस्तिम्या बहुवित्राः संमारकासान् सर्वानिष उच्चिन "अणक्षरास्त्र" नि यद्यन्यस्य रस्तरः नान्ति, अयापराऽति रस्ताः कश्चिद्वि ततन्तद्र्यं तानि मात्रकार्दानि वियन्त इति सावः ॥ ५५५१ ॥

अहिगरणं मा होहिति, करेड मंथारगं विकरणं तु ।
 सच्छुबिह विगिचंती, जो छेबइनस्य छिनो वि ॥ ५५५२ ॥

''छेवहको'' अधिवगृहीतः स यदि मृतः तदा येन संनारकेण स नीतः तं विकर्ण कुर्वन्ति, खण्डग्रः कृत्वा परिष्ठापयन्तीत्यर्थः । कुतः है हत्याह—अविकरणं गृहस्तेन गृहीने प्रान्तदेवतया वा पुनरप्यानीने सवेत् तद् ना सृदिति कृत्या विकर्णाकियते । यश्च तदीय 10 उपविरपरो वा तेन खबपुषा छुन्नतं सबेनिय परिष्ठाययन्ति ॥ ५५५२ ॥

असिनम्मि णरिय न्नमणं, जोगनिन्हीं य णेन उस्तरगो । उनयोगढं तुलितं, णेन अहाजायकरणं तु ॥ ५५५३ ॥

श्रीवं मृतस क्षपणं न कर्तस्यम्, योगबृद्धिम्तु क्रियते । न चात्रिविर्गरहारानायाः कार्योत्सर्गः क्रियते । उपयोगाद्धां चान्तर्भुद्ध्नंमानां नोष्ठियन्त्रा यथानानं नत्स नेव कर्तन्यम् । । । क्रिसुक्तं मवति !—श्रीवच्छतस समीपं यथानानं न स्थाप्यते, अनो देवचोकं गनो यावद्धपयुक्तो मवति नावत् तर्नायं वर्षः प्रतिश्रय एव प्रनीकाष्यने येन प्रतिश्रयस्तिनं सं वपुद्देश्चा 'संयनोऽह्ममृत्वम्' इति नार्नाते ॥ ५५५३ ॥ श्रयावद्योकनद्वारमाह—

अवरज्ञुगस्य च ननो, मुत्त-ऽत्यविसारएहिं थेरेहिं । अवस्रोवण कायस्त्रा, सुमा-ऽसुभगर्ना-निमित्तद्वा ॥ ५५५३ ॥

20 ततोऽस काळातस 'अपरेखुः' हितीय दिवसे मृत्रा-ऽर्थविठारदेः स्वितेरः ग्रुमा-ऽग्रुप-गति-निमित्तज्ञानार्थमवठोकनं कर्तव्यम् ॥ ५५५२ ॥ कैथम् १ इन्याह्—

वं दिसि विगैष्टिनो खडु, देहेणं अक्खुएण संचिक्छे । तं दिसि सिवं बदंती, सुच-ऽत्यविसारया त्रीन ॥ ५५५५ ॥

यसां दिशि म शिवादिमिराक्रिरेतीऽङ्कतेन देहेन सन्दिष्टन् तसां दिशि मृत्रा-ऽर्शविशारग्र 25 वीराः <sup>वि</sup>शिवं' सुमिशं सुन्तविहारं च बदन्ति ॥ ५५५५ ॥

> जित दिवसे मंचिक्छति, तित वरिसे घात्रगं च केंमं च । विवरीए विवरीतं, अकड्डिए सच्विहें उदिनं ॥ ५५५६ ॥

'यति' यात्रतो दिवसान् यसां दिशि अञ्चदंद्शिष्ठति 'तिनि' तावन्ति वर्षाणि तसां दिशि त्रातं च वेसं च सवति । ४ क्रातं नाम-सुमिक्ष्य्, वेसं हु-यन्त्रहाशुपद्धवासावः । ४ अ व्यथ क्षतंद्दः सङ्खादः ततः 'विपरीने' क्षतंद्देहं विपरीतं यन्त्रव्यम्, वसां दिशि क्षतंद्रहो

१ तत्र गतिः शुमा-ऽशुमन्वरूपा पश्चादमियान्यते, निर्मिनं शुमा-ऽशुमं ताबदाह कर-वत्तर्गं छ० ॥ २ "गड़ियं चलु. सरीरमं अक्त्वतं तु सं ितका ॥ ३ शिवं वदन्ति । त्रिवं नाम—सुमिक्षं सुन्विद्दारं चेति ॥ ५५५५॥ छा० ॥ ४ ४५० एतदन्तर्गतः तरु छा० एव वर्ततं ॥

नीतस्तस्यां दुर्भिक्षादिकं भवतीति भावः । अथ नान्यत्राकृष्टः किन्तु तत्रैवाक्षतस्तिष्ठति ततः सर्वत्र 'उदितं' सुभिक्षं सुखिनहारं च द्रष्टव्यम् ॥ ५५५६॥ एतद् निमित्तं कस्य गृद्यते ? इत्याह—

> खमगस्साऽऽयरियस्सा, दीहपरिण्णस्स वा निमित्तं तु । सेसे तघडणाधा वा. ववहारवसा इमा य गती ॥ ५५५७ ॥

क्षपकस्य आचार्यस्य वा 'दीर्घपरिज्ञावतो वा' प्रभूतकालपालितानशनस्येदं निमित्तं यही-5 तन्यम् । 'शेषे' एतद्यतिरिक्ते तथा वाऽन्यथा वा भवेत् , न कोऽपि नियमः । न्यवहार-वशाचेयं गीतः प्रतिपत्तव्या ॥ ५५५७ ॥

> थलकरणे वेमाणितों, जोतिसिओ वाणमंतर समस्मि । गड्डाऍ भवणवासी, एस गती से समासेणं ॥ ५५५८ ॥

यदि तस्य शरीरकं स्थले कृतं-शिवादिभिरारोपितं तदा वैमानिकः सञ्जात इति मन्तव्यम् । 10 समभूभागे नीतस्य ज्योतिष्केषु व्यन्तरेषु वा उपपातो ज्ञेयः । गर्तायां नीते भवनवासिषु गत इति अवैमन्तव्यम् । एषा गतिः समासेन तस्याभिहिता ॥ ५५५८ ॥

व्याख्यातास्तिस्रोऽपि द्वारगाथाः । अथात्रैव प्रायश्चित्तमाह---

एकेकिम उ ठाणे, हंति विवचासकारणे गुरुगा। आणाइणी य दोसा, विराहणा संजमा-ऽऽयाए ॥ ५५५९ ॥

एवां प्रत्यपेक्षणादीनामेकैकस्मिन् स्थाने विपर्यासं कुर्वतां चत्वारो गुरुकाः, आज्ञादयश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मविराधना च द्रप्टव्या ॥ ५५५९ ॥

एतेण सुत्त न गतं, सुत्तनिवातो तु द्व्व सागारे। उडुवणिम वि लहुगा, छडुणें लहुगा अतियणे य ॥ ५५६० ॥

यद एतद द्वारकदम्बकमनन्तरं व्याख्यातम् एतेन सूत्रं न गतं किन्तु सामाचारीज्ञापनार्थ 20 सर्वमेतदुक्तम् । किं पुनस्तर्धत्र सूत्रे प्रकृतम् श इत्याह—सूत्रनिपातः पुनः सागारिकसत्के वहनकाष्ठरुक्षणे द्रव्ये भवँति । रात्री कारुगते यदि वहनकाष्ठानुज्ञापनाय सागारिकमुत्थापयन्ति तदा चतुर्रुघु अरहष्ट्रयोजनादयश्च दोषाः तस्मान्नोत्थापनीयः किन्तु यदि एकोऽपि कश्चिद् वैयावृत्यकरः समर्थस्तद् वोढुं ततः काष्ठं न गृह्यते । अथासमर्थस्ततो यावन्तः शक्नुवन्ति तावन्तः तेन काष्ठेन वहन्ति । अथ वहनकाष्ठं तत्रैव परिष्ठाप्यागच्छन्ति तदापि चतुर्रुघु, अप-25 रेण च गृहीतेऽधिकरणम् , सागारिको वा तद् अपश्यन् 'एतैः शबवहनार्थं नीत्वा तत्रैव परि-त्यक्तम्' इति मत्वा प्रद्विष्टः व्यवच्छेद-कटकमर्दादिकं कुर्यात्, तस्मादानेतव्यम् । यदि पुनरानीय तेन गृहीतेनैव अतिगमनं-प्रवेशं कुर्वन्ति तदाऽपि चतुरुषु ॥ ५५६० ॥

एते च दोषाः---

मिञ्छत्तऽदिन्नदाणं, समलावण्णो दुगुंछितं चेव ।

30

15

१ गतिः शुभा-ऽशुभखद्भपा प्रति॰ का॰ ॥ २ °वगन्त॰ मो॰ छे॰ ॥ ३ °पां महास्यण्डिल-प्रत्युपेक्षणा-दिग्भागग्रह-णन्तकधारणादीनां द्वाविशतेः स्थानानामेकै॰ का॰ ॥ ४ °वति । फथम् १ इत्याह—''उट्टवणस्मि वि'' इत्यादि, रात्रौ का॰ ॥

**a**0

दिय रातों आसितात्रण, बोच्छेओ होति वसहीए ॥ ५५६१ ॥
सागारिकस्तत् काष्ठं प्रवेद्यमानं हथ्वा मिश्यातं गच्छेत्, एते भणन्ति—असाकमदत्तस्यादानं न कल्पते; यथेतद्रलीकं नथा अन्यद्रप्रशिकमेव । अथवा त्र्यान्—समला अमी,
अस्यिसर्ज्ञकानामप्युपरिवर्तिनः; एवमवर्णा म्यात् । 'जुगुप्तिनं वा' जुगुप्तां म कुर्यात्—
कम्तकमृद्वा सम गृहमानयन्ति । ततो दिवा रात्री वा साधृनां "आसियावणं" निष्काग्रनं
कुर्यात्, वसतेश्च व्यवच्छेदं 'नातः परं ददामि' इत्येकस्यानेकपां वा कुर्यात् ॥ ५५५६१ ॥
यत एते दोषा अतोऽयं विधिः—

अइगमणं एगेणं, अण्णाएँ पतिहुनैति तत्थेन ।

णाए अणुलोमणं तस्स वयण वितियं उद्घाण असिवे या ॥ ५५६२ ॥
एकेन साधुना प्रथमम् 'अतिगमनं' प्रवेशनं कार्यम्, यदि मागारिको नाद्याप्युत्तिष्ठने तत एक्मज्ञाते काष्ट्रमानीय यतो गृहीतं तत्रेव प्रतिष्ठापयन्ति । अय सागारिक उत्यिनन्त्रतन्त्रस्याप्ये निवेद्यते—य्यं प्रयुप्ता इति कृत्या नासामिस्त्रथापिताः, रात्रे। नाद्युः कारुगतः युष्मदीय-काष्ट्रेन निष्काश्चितः, साम्प्रतं तदानीयतां उत परिष्ठाप्यताम् !। एक्मुक्ते यद् अमे। मणित तत् प्रमाणम् । अय तैः पूर्वमज्ञायमानः स्थापितं सागारिकेण च पश्चात् कथमपि ज्ञातं ततः किकुपितस्यानुरोमनं विद्ययम् । अय प्रज्ञाप्यमानस्थापि तम्य वश्यमाणं वचनं भवति तदा गुरुभिः स साधुनिष्काशनीय इति शेषः । द्वितीयपैदे उत्थितोऽसो यामः अशिवगृहीतो वाऽसी तत-स्त्रेव परिष्ठापयेत्, न सागारिकस्य प्रत्यपयेत् ॥ ५५६२ ॥ अय सागारिकवचनं दर्शयति—

जह नीयमणापुच्छा, आणिज्ञति किं पुणो घरं मज्झ । दुगुणो एसऽवराघो, ण एस पाणालओ भगवं ! ॥ ५५६३ ॥

20 यदि असाकमनाष्ट्रच्छया नीतं ततः किमर्थिमेदानीं पुनरिष मदीयगृहमानीयने १ एप हिग्र-णोऽपराघः, न चैप भगवन् ! मदीय आवासः पाणानां—मातङ्गानामालयो यदेवं मृनकोपकरण-भत्रानीतम् ॥ ५५६३ ॥ एतमुक्ते गुरुमिर्वक्तन्यम्—

> किमियं सिइम्मि गुरू, पुरतो तस्सेत्र णिच्छुमति तं त्। अविजाणंताण कयं, अम्ह वि अण्णे वि णं वेंति ॥ ५५६४ ॥

25 किमिदं वृत्तान्तजातमभृत् । ततः श्रेषसाव्विमः श्रव्यातरेण वा गुरूणां शिष्टम् — अमुकेन साधुना धनाष्ट्रच्छ्या काष्टं नीतम् । ततो गुरवः 'तस्येन' श्रव्यातरस्य पुरतः 'तं' सावुं 'किम-नाष्ट्रच्छ्या नयसि ?' इति निर्भर्त्य केतवेन निष्काशयन्ति । अन्येऽपि साववः ''ण''मिति तं श्रच्यातरं त्रुवते — असाकमप्यविज्ञानतामेवममुना कृतम्, धन्यया ज्ञानन्तो वयमपि कर्तुं न दद्म इति ॥ ५५६१ ॥

वारेति अणिच्छुभणं, इहरा अण्णाऍ ठाति चसहीए । मम णीतो णिच्छुमई, ऋद्तव कुरुहेण वा वितिओ ॥ ५५६५ ॥ यदि सागारिकः 'वारयति' 'मा निष्काद्ययत, नवं मुयः करिष्यति' इति ततः 'अनिष्का-

१ °पद्मत्र भवति, कथम् १ इति अत आह—"उट्टाण" चि उन्थि का॰ ॥

10

शनं' न निष्काश्यते । 'इतरथा' अवारयति सागारिकेर्डन्यस्यां वसतौ तिष्ठति । द्वितीयश्च साधुः 'कैतवेन' मातृस्थानेन भणति—मम निजको यदि निष्काश्यते ततोऽहमिप गच्छामि । सागारिकेण वा समं कोऽपि कल्हयति ततः सोऽपि निष्काश्यते, स च तस्य द्वितीयो भवति ॥५५६५॥

## ॥ विष्वग्भवनप्रकृतं समाप्तम् ॥

अ धिकरण प्रकृत स्

सूत्रम्-

भिक्खू य अहिकरणं कहु तं अहिगरणं अविओसवित्ता नो से कप्पइ गाहावइकुलं भत्ताए वा पाणाए
वा निक्खिमत्तए वा पिविसित्तए वा, विह्या वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा णिक्खिमत्तए वा पिविसित्तए वा, गामाणुगामं वा दूइजित्तए, गणातो वा
गणं संकिमत्तए, वासावासं वा वत्थए। जत्थेव
अप्पणो आयरिय-उवज्झायं पासेजा बहुस्सुयं बब्भागमं तस्संतिए आलोइजा पिडकिमिजा निंदिजा
गरिहजा विउद्देजा विसोहेजा अकरणयाए अब्भुदिजा आहारिहं तवोकम्मं पायिच्छत्तं पिडवजेजा।
से य सुएण पद्विए आईअव्वे सिया, से य
सुएण नो पट्टिवए नो आदिइतव्वे सिया, से य
सुएणं पद्वेजमाणे नो आइयइ से निजूहियव्वे
सिया ३०॥

20

15

अस्य सम्बन्धमाह-

केण कयं कीस कयं, णिच्छुच्मऊ एस किं इहाणेती। एमादि गिहीतुदितो, करेज कलहं असहमाणो।। ५५६६।।

केनेदं वहनकाष्ठानयनं कृतम् १ कस्पाद्वा कृतम् १ निष्काश्यतामेषः, किमर्थमिहानयति १; एवमादिभिर्वचोभिर्गृहिणा तुदितः—न्यथितः कश्चिदसहमानः कल्रहं कुर्यात् । अत इदम्धि-25 करणसूत्रमारभ्यते ॥ ५५६६ ॥

१ °के उपकरणं खकीयं गृहीत्वाऽन्य° का ।।

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याच्या—'भिक्षः' प्रागुक्तः, चशव्दाद् उपाच्यायादिपरिप्रदः, 'अधिकर्णं' करुई कृत्या नो कर्पने नस्य तदिधकरणमञ्जवश्रमञ्ज गृह्पतिकुरुं भक्ताय वा पानाय वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा, 🗠 वैहिर्विचारमुमे। वा विहारमुमें। वा निष्क्रमितुं वा प्रवेष्टुं वा, ⊳ प्रामानुष्रामं वा 'होतुं' विहतुंम्, गणाहा गणं सङ्क्षितुम्, वर्षावानं वा 5 वस्तुम् । किन्तु यत्रेवात्मन आचार्यापाच्यायं पर्येन् ; कथम्मृतम् <sup>१</sup> 'बहुश्रुतं' छेद्य्रन्यादिकुग्रछं 'बह्मगमम्' अर्थतः प्रमृतागमम् ; तत्र तन्यान्तिकः 'आछोचयेन्' स्वाग्राधं वचमा प्रकटयेत , 'प्रतिकामेन' मिथ्यादुप्कृतं तद्विषये दचान्, 'निन्चान्' आत्ममाक्षिकं जुगुप्सेत, 'गर्हेन' गुरू-साक्षिकं निन्यान् । इह च निन्द्रनं गर्हणं वा तास्त्रिकं तदा भवति यदा तस्त्ररणतः प्रति-निवर्तते तत आह—'व्यावर्तत' तमाद्रपगवपदाद् निवर्तेत । व्याष्ट्रचावि कृतात् पापात् 10तदा मुच्यते यदाऽऽत्मनो विशोधिर्मवति तत आह—आत्मानं 'विशोधयेन्' णपमछम्फेटनना निर्मेछीक्रयात् । विश्रुद्धिः पुनरपुनःकरणतायामुगपद्यते नतन्त्रामेवाह्—अक्रग्णता—अक्रग्णीयता तया अम्युचिष्टेन् । पुनरकरणतया अम्युत्यानेऽपि विद्योघिः प्रायश्चिचपतिपत्त्या भवति दत बाह्—'यथाईं' यथायोग्यं तपःकमं प्रायश्चित्तं प्रतिपंचत । 'तच्च' प्रायश्चित्तमाचार्येण 'श्रुतेन' श्रुतानुसारेण यदि 'प्रसापिनं' पद्चं तदा 'आदानद्दं' प्राबं 'साद्द' भवेन् , अय 10 श्रुतेन न प्रसापितं तदा नादात्रव्यं न्यात्, 'म च' आछोचको यदि श्रुनेन प्रसाप्यमानमपि तन् प्रायिक्षत्तं 'नाददाति' न प्रतिपद्यते तनः सः 'नियृहितज्यः' 'अन्यत्र शोधिं हुरुत्र' इति निषेषनीयः सादिति सुत्रार्थः ॥ अय माप्यविन्तरः—

> अचियचक्रलपनेसे, अतिभृमि अणेसणिजपडियेहे । अन्हारऽमंगलुचर, समानअचियच मिच्लचे ॥ ५५६७ ॥

20 कथमविकरणमुत्यत्रम् १ इत्यन्यां जिज्ञासायामिष्वीयने — किम्मिश्चित् हुन्ते सायवः प्रवि-श्रन्तोऽपीतिकतः तत्राज्ञानज्ञामनामोगाद्वा प्रवेशे स गृहपितगक्ताशेद्वा हन्याद्वा, माशुरप्यमह-मानः प्रत्याकोशेत् तत्तोऽविकरणमुत्ययतं । एवमिनिम्मि प्रविष्टं, अनेपर्णायमिकाया वा प्रति-षेत्रे, श्रेश्रत्य वा संज्ञानकत्यापद्दारे, यात्राप्रस्थितस्य वा गृहिणः साशुं दृष्ट्वाऽमङ्गक्तिति प्रतिप्ते। समयविचारण वा प्रत्युत्तरं दानुमसमर्थं गृहस्थे, स्वमावेन वा काऽपि साथो 'अचियन' अनिष्टे १८ दृष्टे, अमिग्रहमिथ्याद्वष्टवी सामान्यतः साथै। अवकोकितं अविकरणमुत्यवेत ॥ ५५६७॥

पिंदसेय पिंदसेयो, भिक्त वियार विद्वार गाम वा । दोसा मा होज वह, वम्हा आलोयणा सोवी ॥ ५५६८ ॥

भगवद्भिः प्रतिषिद्धम्—न वर्तते साध्नामधिकरणं कर्तुन् । एवंविधे प्रतिषेवे मृयः प्रति-पेषः क्रियते—कदाचित् तद् अविकरणं गृहिणा समं कृतं भवेत्, क्रत्या च तन्मिन् अनुर-20 श्रमिते भिक्षायां न हिण्डनीयम्, विचारम्मो विद्यारम्मे वा न गन्तव्यम्, श्रामानुश्रामं वा न विद्यवेत्यम् । क्रुतः १ इत्याह्—मा 'बह्वः' वन्यन-कटकमदादयो दोषा भवेगुः । तस्मान् वं

१ प्राच्यान्तर्गतः पाठः सा॰ एव वर्षते ॥ २ एवमिसः प्रकारीः गृहिणा सममिवकरणे उन्पन्ने सित विविमाह इजवतरां इा॰ ॥

गृहस्थमुपशमय्यं गुरूणामन्तिके आलोचना दातच्या । ततः शोधिः प्रतीच्छनीया ॥ ५५६८॥ इदमेव भावयति—

> अहिगरण गिहत्थेहिं, ओसार विकडूणा य आगमणं। -आलोयण पत्थवणं, अपेसणे होति चउलहुगा ॥ ५५६९ ॥

गृहस्थैः सममधिकरणे उत्पन्ने द्वितीयेन साधुना तस्य साधोरपसारणं कर्तव्यम् । अथ नाप-5 सरति ततः "विकहुणा य" ति बाहौ गृहीत्वाऽऽकर्षणीयः, इदं च वक्तव्यम्—न वर्तते मम त्वया साधिकरणेन समं भिक्षामिटतुम् अतः प्रतिश्रयोपरि निवर्तावहे । एवमुक्तवा प्रतिश्रयमा-गम्य गुरूणामालोचनीयम् । ततो गुरुभिरुपशमनार्थं वृपभास्तस्य गृहस्यस्य मुले प्रेषणीयाः । यदि न प्रेषयन्ति तदा चतुर्लघ् ॥ ५५६९ ॥

> आणादिणो य दोसा, वंधण णिच्छमण कडगमहो य । द्युग्गाहण सत्थेण व, अगणुवगरणं विसं वारे ॥ ५५७० ॥

आज्ञादयश्च दोपाः । स च गृहस्यो येन साधुना सहाधिकरणं जातं तस्य अनेकेपां वा साधूनां वन्धनं निष्काशनं वा कुर्यात् । 'कटकमदों नाम' सर्वानिप साधून् कोऽपि व्यपरोपयेत् । ध्युद्राहणं वा लोकस्य कुर्यात्—नास्त्यमीपां दत्ते परलोकफलम्, यद्वा अमी संज्ञां न्युतरहज्य विकिरन्ति न च निर्छेपयन्ति । खङ्गादिना वा शस्त्रेण साधूनाहन्यात्, अभिकायेन वा प्रतिश्रयं 16 दहेत्, उपकरणं वा अपहरेत्, विष-गरादिकं वा दद्यात्, भिक्षां वा वारयेत् ॥ ५५७० ॥

तच वारणमेतेष स्थानेष कारयेत-

रजे देसे गामे, णिवेसण गिहें णिवारणं कुणति । जा तेण विणा हाणी, इन्ह गण संघे य पत्थारो ॥ ५५७१ ॥

राज्ये सकलेऽपि निवारणं कारयेत्—एतेपां भक्तमुपिं वसितं वा मा दवात् । एवं देशे 20 मामे निवेशने गृहे वा निवारणं करोति । ततो या 'तेन' भक्तादिना विना परिहाणिः तां वृप-भान अप्रेपयन गुरुः प्रामोति । अथवा यः प्रभवति स कुरुख गणस्य सङ्घस्य वा 'प्रस्तारं' विस्तरेण विनाशं कुर्यात् ॥ ५५७१ ॥

एयस्स णित्थ दोसो, अपरिक्लियदिक्लगस्स अह दोसो ।

पशु कुजा पत्थारं, अपभू वा कारवे पशुणा ॥ ५५७२ ॥ गृहस्थि श्वन्तयति—'एतस्य साधोर्नास्ति दोपः किन्तु य एनमपरीक्ष्य दीक्षितवान् तस्यायं दोपः, अतस्तमेव घात्यामि' इति विचिन्त्य प्रमुः खयमेव प्रस्तारं कुर्यात् । अप्रमुरिप द्रव्यं राजकुले दत्त्वा प्रमुणा कारापयेत् ॥ ५५७२ ॥ यत एते दोषाः—

तम्हा खलु पहुचणं, पुन्वं वसभा समं च वसभेहिं। अणुलोमण पेच्छामी, णेंति अणिच्छं पि तं वसभा ॥ ५५७३ ॥

तसाद् वृषभाणां तत्र प्रस्थापनं कर्तव्यम् । "पुन्वं" ति येन साधुनाऽधिकरणं कृतं तं त्तावद् न प्रेषयन्ति यावद् वृषमाः पूर्वं प्रज्ञापयन्ति । किं कारणम् ? उच्यते—स गृहस्यस्तं हृष्ट्वा कदाचिदाह्न्यात् । अथ ज्ञायते 'नाह्निष्यति' ततो वृपभैः समं तमि भेपयन्ति । तत्र

40 96 E

Ľ,

गताश्चानुक्छवचोिमः 'अनुलोर्मनं' प्रगुणीकरणं तस्य कुर्वन्ति । अथासो गृहस्वो त्र्यात्— आनयत तावत् तं कल्हकारिणं येनैकवारं पश्यामः पश्चात् क्षमिप्ये न वा । ततो वृषमाखद-मिप्रायं ज्ञात्वा तं साधुं गृहिणः समीपमानयन्ति । अथासो साबुर्नेच्छति ततो वलादिष वृप-मास्तं तत्र नयन्ति ॥ ५५७३ ॥ ते च वृषमा ईदृशगुणयुक्ताः प्रस्थाप्यन्ते—

तस्तंत्रंचि सुद्दी वा, पगता ओयस्तिणो गहियतका । तस्तेत्र सुद्दीसहिया, गमेंति त्रसमा तमं पुन्तं ॥ ५५७४ ॥

तस्य-गृहिणः संयतस्य वा सम्बन्धिनः सुहृदो वा ते भवेयुः, 'प्रगताः' छोकपसिद्धाः 'श्रोजिख्निनः' वसीयांसः 'गृहीतवाक्याः' आदेयवचसः, ईट्टगा वृपमाः 'तस्येव' गृहिणः सुहृद्धिः सहिताः 'तकं' गृहस्यं पूर्व 'गमयन्ति' प्रज्ञापयन्ति ॥ ५५७४॥ कथम् १ इत्याह—

10 सी निच्छुव्मति साहू, आयरिए तं च जुजसि गमेतुं।

नाऊण वत्युभावं, तस्स जती णिति गिहिमहिया ॥ ५५७५ ॥

येन साधुना त्वया सह कलहितं स माधुराचार्यः साम्मतं निष्काश्यते, अस्मदीयं च वंची

गुरवो न सुष्टु शृज्वन्ति, अत आचार्यान् गमियतुं त्वं 'युज्यसे' युक्तो भवसि । एवमुक्ते

यद्याचार्यं गमयति क्षामयति च ततो रुष्टम् । अथ शृते—पश्यामन्तावत् तं कल्हकारिणम्;

16 ततो ज्ञास्त्रां वस्तुनः—गृहस्थस्य भावं—'किमयं हन्तुकामस्तमानाययति ? उत क्षामियतुकामः ?'

एवमिमायं ज्ञात्वा तस्य ये सुहृद्रस्तेर्गृहिमिः सहिता यतयतं साधुं तत्र नयन्ति ॥ ५५.७५ ॥ अथासौ गृही तीत्रकपायतया नोप्ञाम्यति ततस्तस्य साघोर्गच्छस्य च रक्षणार्थमयं विधिः—

वीसं उंबस्सए वा, ठवेंति पेसंति फड्डवतिणो वा ।

देंति सहाते सब्ये, व णेंति गिहिते अणुवसंते ॥ ५५७६ ॥

20 'विष्वग्' अन्यसिञ्चपाश्रये तं साधुं स्थापयन्ति, अन्यमामे वा यः स्पर्द्धकपतिस्तस्यान्तिके मेपयन्ति । निर्गच्छतश्च तस्य सहायान् दृद्ति । अय मासकस्यः पूर्णस्ततः सर्वेऽपि 'निर्यन्ति' निर्गच्छन्ति ॥ ५५७६ ॥ एप गृहस्थेऽनुपन्नान्ते विविः । अय गृहस्थ उपनाम्यति न साधु-स्तदा तस्येदं मायश्चित्तम्—

अविओसियम्मि लहुगा, मिक्ख वियारे य वसहि गामे य । गणसंक्रमणे मण्णति, इहं पि तत्थेव वचाहि ॥ ५५७७ ॥

25 गणसंक्रमणे भण्णति, इहं पि तत्थेव चचाहि ॥ ५५७७ ॥ अधिकरणेऽज्यवशमिते यदि मिल्लां हिण्डते, विचारमृपि विहारमृपि वा गच्छति, वसतेनिर्गत्यापरसाधुवसितं गच्छति, शामानुशामं विहरति; एतेषु सर्वेषु चतुरुंषु । अथापरं गणं सङ्गामित ततस्तैरन्यगणसाधुमिर्भण्यते—इहापि गृहिणः क्रोधनाः सन्ति ततस्तैत्र व वज्ञ ॥ ५५७७ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह—

इह वि गिही अविसहणा, ण य वोच्छिण्णा इहं तुह कसाया।
... अनेसिं पाऽऽयासं, जणइस्सिस वच तत्थेव ॥ ५५७८॥

''इहाँपि' श्रामे गृहिणः 'अविपहणाः' क्रोधनाः सन्ति, न चेहः संमागतस्य तव कपाया ध्यवच्छित्राः, अतः 'अन्येपामपि' असादादीनामायासं जनियप्यसि तसात् तत्रेव वर्ज ॥ ५५७८॥

सिद्धम्मि न संगिण्हति, संकंतम्मि उ अपेसणे लेघुगा । 🔁 गुरुगा अजयणकहणे, एगतरपतोसतो जं च ॥ ५५७९ ॥

्र अनुपरान्ते साधी गणान्तरं सङ्गान्ते मूळाचार्येण साधुसङ्घाटकस्तत्र प्रेषणीयः । तेन च सङ्घाटकेन 'शिष्टे' कथिते सति द्वितीयाचार्यों न सङ्गृह्णीयात् । अथ मूलाचार्यः सङ्घाटकं न मेषंयति तदा चतुर्रुघु । सङ्घाटको यद्ययतनया कथयति ततश्चतुर्गुरु । अयतनाकथनं नाम⊸ष्ट वहुजनमध्ये गत्वा भणति—एष निर्धर्मा गृहिभिः सममधिकरणं कृत्वा समायातः, सकले-नापि गच्छेन भणितो नोपशान्तः । एवमयतनया कथिते स साधुरेकतरस्य-गृहिणः 'साधु-सङ्घाटकस्य मूलाचार्यस्य वा प्रद्वेषतो यत् करिष्यति तन्निष्पन्नं प्रायश्चित्तम् ॥ ५५७९ ॥

तसादयं विधिः-

उवसामितो गिहतथो, तुमं पि खामेहि एहि वचाहि। दोसा हु अणुवसंते, ण य सुन्झति तुन्झ सामइगं ॥ ५५८० ॥

पूर्व गुरूणामेकान्ते कथयित्वा ततः स्वयमेकान्ते स भण्यते—उपशामितः स गृहर्स्थः एँहि त्रजामः, त्वमपि तं गृहस्थं क्षामय, अनुपशान्तस्येह परत्र च बहवो दोषाः, समभावः सामायिकं तचैवं सकषायस्य भवतः 'न शुद्धाति' न शुद्धं भवति । एवमेकान्ते भागितो यदि नोपशाम्यति ततो गणमध्येऽप्येवमेव भणनीयः ॥ ५५८० ॥ ततोऽपि कश्चित्रोपशाम्येत् 16 प्रत्युत खचेतिस चिन्तयेंत् 'तस्य गृहिणो निमित्तेनेहाप्यवकाशं न छमे' ततः-

> तमतिमिरपडलभूतो, पावं चितेइ दीहसंसारी। पावं ववसिजकामे, पिन्छत्ते मग्गणा होति ॥ ५५८१ ॥

कृष्णचतुर्दशीरजन्यां भाखरद्वव्याभावस्तम उच्यते, तस्यामेव च रात्री यदा रजो-धूम-धूमिका भवति तदा तमस्तिमिरं भण्यते, यदा पुनस्तस्यामेव रजन्या रजःप्रभृतयो मेघदुर्दिनं च 20 भवति तदा तमस्तिमिरपटलम्भिधीयते । यथा तत्रैवान्धकारे 'पुरुषः किञ्चिदपि न पश्यति एवं यातीव-तीवतर-तीवतमेन कषायोदयेनान्धीभूतैः स तमस्तिमिरपटलभूतो भण्यते, भूतशब्दस्ये-होपमार्थवाचकत्वात् । एवम्भूतश्चेह-परलोकहितमपश्यन् दीर्घससारी तस्य गृहस्थस्गोपरि 'पापम्' 'ऐश्वर्याद् जीविताद्वा अंशयिष्यामि' इति रूपं चिन्तयति । एवं च पापं कर्तुं व्यवसिते तस्मि-नियं प्रायश्चित्ते मार्गणा भवति ॥ ५५८१ ॥

वचामि वचमाणे, चउरो लहुगा य होंति गुरुगा य।

उगिगणिमि य छेदो, पहरणें मूलं च जं जत्थ ॥ ५५८२ ॥ - 'त्रजामि, तं गृहस्थं व्यवरोपयामि' इति सङ्गल्पे चतुरुंघवः । पदमेदादारस्य पथि त्रजत-श्चतुर्गुरवः । यष्टि-लोष्टादिकं प्रहरणं मार्गयति षड्लघवः । प्रहरणे लञ्चे गृहीते च पङ्गरवः । उद्गीणें प्रहारे छेदः । प्रहारे पतिते यदि न मियते ततश्छेद एव । अय मृतस्ततो मूलम् । 80 यच यत्र परितापनादिकं सम्भवति तत् तत्र वक्तव्यम् ॥ ५५८२ ॥ एते चापरे दोषाः---

१ °ित तस्स साम ताभा वना ॥ २ °तः सन् कृत्यमकृत्यं वा नं किमपि पदयति सं र्तम का ॥ ३ पापं व्यवसितुकामें कर्तुमनसि तसि का ॥

तं चेत्र णिद्धवेती, वंद्यण णिद्धव्मण कहनमदो य । आयरिए गच्छम्मि य, क्कुल गण संवे य पत्थारो ॥ ५५८३ ॥

स गृह्सः 'तं' संयतं वधार्थमागतं दृष्टां कटाचित् तंत्रेव 'निष्टापयति' व्यापादयति, अ पीणवां बन्धापयति, अ ग्राम-नगरादेवी निर्द्धाटयति, कटकमदेन वा मृद्राति, अथवा ध 'कटकमदेः' एकस्य मृष्टः सर्वमिष गच्छं व्यापादयति, यथा पालकः स्कन्द्काचार्यगच्छम्। अथवा बन्धन-निष्काशनादिकमाचार्यस्यापरगच्छस् वा करोति । तथा कुरुसमवायं कृत्वा कुरुस्य बन्धनादिकं कुर्यान्, एवं गणस्य वा सङ्घस्य वा । एप प्रम्तारः ॥ ५९८२ ॥

एवंपेकाकिनो व्रज्ञत आरोपणा दाषाश्च भणिताः । अय सहाययहितसारोपणामाह— संजनगणे गिहिगणे, गामे नगरे व दंग रखे य ।

अहिवति रायकुछिम्म य, जा जिहें आरोत्रणा मिणिया ॥ ५५८४ ॥ वहवः संयताः संयत्राणः तं सहायं गृहाति । एवं गृहिगणं वा सहायं गृहाति । स च गृहिगणो त्रामं वा नगरं वा देशो वा राज्यं वा भवेत्, त्रामादिवास्त्रव्यत्तनसमुदाय इत्ययः । एतेषां वा संयतादीनां चेऽविषत्रयसान् वा सहायत्वेन गृहाति, अन्यहा रानकुछं गृहीत्वा गच्छति, यथा कालकाचार्येण शुक्रराज्यस्त्रम् । अत्र चेकािकनो या 'यत्र' सङ्ग्यादावारोपणा

15 मणिता सेवेद्यपि द्रष्टव्या ॥ ५५८८ ॥ एतदेव व्याचष्ट— संजयगणी तद्विवो, गिही तु गाम पुर देम रखे वा । एतेसिं चिय श्रद्धिवा, एगतरज्जतो उमयतो वा ॥ ५५८५ ॥

'स्यतगणः' प्रतीतः । तेषां—संयतानामिष्यः तद्विषः, श्राचार्य इत्ययः । ये त गृहिणके प्राम-पुर-देश-राज्यवाद्यश्याः एतेषामिष्यतयो वा भवेष्यः । तत्र प्रामाषिपतिः—मोगिकादिकः, १० प्रराधिपतिः—श्रेष्ठी कोष्ट्रपाछो वा, देशाधिपतिः—देशारिशको देशव्याप्रतको वा, राज्यायिपतिः—सहामग्री राजा वा । एतेषामैकतरेणोमयेन वा युक्तो श्रजति ॥ ५५८५ ॥

तत्रेयं प्रायश्चित्तमार्गणा-

ति वर्षेते गुरुता, दोसु तु छछहुत गहणे छग्गुरुता । उत्मिणि पहर्णे छेदो, मूठं जं जत्य वा पंथे ॥ ५५८६ ॥

26 'संयतगणेन तद्रविपेन वा रमयेन वा महाई ब्रजामि' इति सङ्कणं चतुर्छेषुं । पद्रमेदमादी इत्या तत्र ब्रज्ज ग्रुर्श । प्रहरणस्य मागणे दर्शने च ह्रयोरिप पद्छषु । प्रहरणस्य प्रहणे पहुरु । रहीणे पहरणे छेदः । प्रहार दर्ज मृत्यु । 'यद् वा' परितापनादिकं पृथिच्यादिविनाशनं 'यत्र' पथि प्रापे वा करोति तिविष्यक्षमि यन्तव्यम् । तथा गृहस्ववर्गेऽपि 'प्रापेण वा प्रापाविपतिना यावद् राज्येन वा राज्याविपतिना वा रमयेन वा सह ब्रजामि' इति सङ्करेप अ चतुर्गु । पथि गच्छतः प्रहरणं च गृहतः पद्छषु । गृहीते पहुरु । जेपं प्राप्तन् । एवं भिक्षोः प्रायक्षित्रज्ञम् ॥ ५५८६ ॥

र १०४० एतर्न्सर्गतः पाठः भा॰ कां॰ एत वसंते ॥ २ श्रु, एतकार्याद् च्याख्यातम् । एद् कां॰ ॥

## एसेव गमी णियमा, गणि आयरिए यं होति णीयन्त्री। नवरं पुण नाणत्तं, अणवहुप्पो य पारंची ॥ ५५८७ ॥

एष एव गमो नियमाद् 'गणिनः' उपाध्यायस्य आचार्यस्य चशब्दाद् गणावच्छेदिकस्य वा मन्तव्यः । नवरं पुनरत्र नानात्वम्-अधस्तादेकैकपदहासेन यत्र भिक्षोर्मूलं तत्रोपाध्यास्यानव-स्थाप्यम्, आचार्यस्य पाराञ्चिकम् ॥ ५५८७ ॥ तपोर्हे च प्रायश्चित्तमित्थं विशेषयितन्यम्—5

भिक्खस्स दोहि लहुगा, गणवच्छे गुरुग एगमेगेणं। उज्झाए आयरिए, दोहि वि गुरुगं च णाणत्तं ॥ ५५८८ ॥

भिक्षोरेतानि पायश्चित्तानि 'द्वाभ्यामप' तपः-कालाभ्यां लघुकानि, गणावच्छेंदिकस्यैक-तरेण तपसा कालेन वा गुरुकाणि, उपाध्यार्थस्याचार्थस्य च 'द्वाभ्यामपि' तपः-कालाभ्यां गुरु-काणि । एतद् 'नानात्वं' विशेषः ॥ ५५८८ ॥

काऊण अकाऊण व, उवसंत उवद्वियस्स पिञ्जतं। सत्तेण उ पट्टवणा, असुत्तें रागी व दोसी वा ॥ ५५८९ ॥

गृहस्थस्य प्रहारादिकमपकारं कृत्वाऽकृत्वा वा यदि उपशान्तः-निवृत्तः प्रायश्चित्तपत्तिपत्त्यर्थे चालोचनाविधानपूर्वकमपुनःकरणेनोपस्थितस्तदा प्रायिधत्तं दातन्यम् । कथम् ! इत्याह— सूत्रेण प्रायश्चित्तं प्रस्थापनीयम् । असूत्रोपदेशेन तु प्रस्थापयतो रागो वा द्वेषो वा भवति, 15 प्रमृतमापन्नस्य स्वरुपदाने रागः स्तोकमापन्नस्य प्रभृतदाने द्वेषः ॥ ५५८९ ॥

एवं राग-द्वेषाभ्यां प्रायश्चित्तदाने दोषमाह-

्थोनं जित आवण्णे, अतिरेगं देति तस्स तं होति । सुत्तेण उ पद्ववणा, सुत्तमणिच्छंतें निज्जहणा ॥ ५५९० ॥

स्तोकं प्रायश्चित्तमापन्नस्य यदि अतिरिक्तं ददाति ततो यावताऽधिकं तावत् 'तस्य' प्राय-20 श्चित्तदाद्वः प्रायश्चित्तम् आज्ञादयश्च दोषाः, अयोनं ददाति ततो यावता न पूर्वते तावद् आत्मना प्रामोति, अतः सूत्रेणे प्रस्थापना कर्तन्या । यस्तु सूत्रोक्तं प्रायक्षितं नेच्छति स वक्तव्यः - अन्यत्र शोधि कुरुष्व । एषा निर्यूहणा भण्यते ॥ ५५९० ॥

अस्या एव पूर्वाई न्याचष्टे

जेणऽधियं ऊणं वा, ददाति तावतिअमप्पणा पावे । अहवा सत्तादेसा, पावति चतुरो अणुग्वाता ॥ ५५९१ ॥ \_

'येन' यावता अधिकं ऊनं वा ददाति तावद् आत्मना प्रामोति । अथवा स्त्रादेशादृना-ऽतिरिक्तं ददानश्चतुरोऽनुद्धातान् मासान् प्रामोति । तचेदं निशीथदशमोद्देशकान्तर्गतं स्त्रम्—

जे उग्धाइए अणुग्धाइयं देइ जे अणुग्धाइए उग्धाइयं देइ से आवज्जह चाउम्मासियं परि-॥ ५५९१ ॥ अथ द्वितीयपदमाह--- 30 हारहाणं अणुग्घाइयं (सू० १७-१८)।

बितियं उप्पाएउं, सासणपंते असज्झे पंच वि पयाई।

१ नेयव्वो ताभा । ॥ २ °ण, तुराब्दोऽवधारणे, सूत्रेणैव प्रायश्चित्तस्य प्रस्थापना कर्त्तव्या, नासत्रेण। यस्त कां॰ ॥

10

20

23

आंगाँहें कारणस्मि, रायमैयारिए जनणा ॥ ५५९२ ॥

हितीयपदं नाम-अधिकरणसुत्यादयेद्रि । मः 'शासनयान्तः' प्रवचनप्रत्यनीकः 'अस-ध्यश्च' न यथा तथा शासितुं शक्यते ततन्त्रेन सममधिकगणमुत्याच शिक्षगं कृतंत्र्यम् । तत्र च स्वयमसमर्थः सेयत-प्राम-नगर-देश-राज्यस्थणानि पञ्चापि पटानि महायतया गृहीयान्। इक्षागाढे कारणे राजमंसारिका—राजान्तरसायना नामित यननया द्वर्यात् । तथाहि—यदि रानाऽतीव प्रवचनप्रान्तः अनुविष्ट्यादिभिरनुङ्कोपाँयनीपशास्यति तननं राज्ञानं संस्टियिता तहंशजमन्यवंशजं वा मद्रकं राजानं स्वापयेत् ॥ ५५९२ ॥

ं यंश्च तं रफेटयति स ईंद्रग्रगुणयुक्तो मयति—

विज्ञा-शोरस्यचली, तेयसळढी महायळढी वा ।

उप्पादेउँ सामति, अतिपंतं कारकक्षा वा ॥ ५५९३ ॥ यो विद्यावलेन युक्तो यया आयखपुटः, ऑग्सन वा वलन युक्तो यया बाह्यवर्षा, नेनो-छट्या वा सङ्घिको यथा ब्रह्मदृत्तः सम्भृतमये, महायङ्घित्रको वा यथा हरिकेश्वरणः। ई्डग्रोऽचिक्त्णमुलाय 'अतिपान्तम्' अनीवप्यचनप्रत्यनीकं शान्ति, 'कालिकाचार्य इव' यथा कालकाचार्यो गर्दमिष्टराजानं शासिवनान् । कथानकं सुप्रतीवलाल लिम्यते ॥ ५५९३ ॥

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम् ॥

### प रिहा रिक प्रकृत सू

परिहारकष्पट्टियस्स णं भिक्खुस्स कष्पइ आचरिय-उनज्झाएणं तद्दिवसं एगगिहंसि पिंडवायं द्वावि-त्तए, तेण परं णो से कप्यइ असणं वा पाणं वा

खाइमं वा साहमं वा दाउं वा अणुप्पदाउं वा। कप्पइ से अन्नयरं वेयावडियं करित्तए, तं जहा-उट्टावणं वा निसिक्षावणं वा तुपहावणं वा उच्चार-पासवण-खेल-सिंघाणविगिंचणं वा विसाहणं वा करित्तए। अह पुण एवं जाणिजा-छिन्नावाएस पंथेसु आउरे झिंझिए पित्रासिए, तवस्ती हुन्तरे क्रिंदेते मुच्छिज वा पवडिज वा एवं से कप्पह

- असणं वा ४ दाउं वा अणुष्यदाउं वा ३१ ॥

अस्य सम्बन्धमाह-

पंच्छित्तमेव पगतं, सहुस्स परिहार एव न उ सुद्धो । तं वहतो का मेरा, परिहारियसुत्तसंबंधो ॥ ५५९४ ॥

प्रायश्चित्तमेवानन्तरसूत्रे प्रकृतम्, तच 'सहिष्णोः' समर्थस्य प्रयमसंहननादिगुणयुक्तस्य परिहारतपोरूपमेव दातन्यम्, न पुनः ग्रुद्धतपोरूपम्, अतः 'तत्' परिहारतपो वहतः 'का प्रमर्थादा' का सामाचारी ई इति । अस्यां जिज्ञासायामिदं परिहारिकसूत्रमारभ्यते । एप सम्बन्धः ॥ ५५९४ ॥

वीसुंभणसुत्ते वा, गीतो वल्वं च तं परिद्वप्पा । चोयण कलहम्मि कते, तस्स उ नियमेण परिहारो ॥ ५५९५ ॥

ं अथवा 'विष्यग्भवनस्त्रे' म्रणस्त्रे गीतार्थः 'वलवांश्च' प्रथमसंहननयुक्तः 'तद्' मृतकं 10 परिष्ठाप्य काष्ठमानयन् गृहस्थेन नोदितो यदि कल्हं करोति तदा तस्य नियमेन परिहारो दातन्यः, तस्य च विधिरनेनाभिधीयते ॥ ५५९५ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—परिहारकरपिस्तित्य भिक्षोः करुपते आचार्योपाध्यायेन 'तिह्वसम्' इन्द्रमहाद्युत्सविदेने एकसिन् गृहे 'पिण्डपातं' विपुलमवगाहिमादिभक्तलामं दापियतुम् । ततः परं ''से" तस्य नो करुपते अगनं वा पानं वा खादिमं वा खादिमं 15
वा दातुमनुप्रदातुं वा । तत्र दातुं एकगः, अनुप्रदातुं पुनः पुनः । किन्तु करुपते ''से" तस्य
परिहारिकस्यान्यतरद् वैयादृत्यं कर्तुम् । तद्यथा—उत्थापनं वा निपादनं वा त्वग्वर्तापनं वा
उच्चार-पश्रवण-खेल-सिद्धानादीनां च विवेचनं वा—परिष्ठापनं 'विगोधनं वा' उच्चारादिखरिण्टतोपकरणादेः प्रक्षालनं कर्तुम् । अथ पुनरेवं जानीयात्—'छिन्नापातेपु' व्यवच्छिन्नगमा-ऽऽगमेषु पथिषु 'आतुरः' ग्लानः 'झिन्झितः' वुमुक्षार्तः 'पिपासितः' नृपितो न शकोति विविक्षतं 20
ग्रामं प्राप्तम्, अथवा ग्रामादाविप तिष्ठता सः 'तपस्ति' पष्ठा-ऽष्टमादिपरिहारतपःकर्म कुर्वनः दुर्वलो भवेत्, ततो भिक्षाचर्यया क्लानः सन् मूर्च्छेद्वा प्रपतेद्वा, एवं ''से" तस्य करुपते
अशनादिकं दातुमनुपदातुं वा । एप स्त्रार्थः ॥ अथ निर्युक्तिविस्तरः—

कंटगमादीस जहा, आदिकाडिले तहा जयंतस्स्।

अवसं छलणाडऽलोयण, ठवणा जुत्ते य वीसग्गो ॥ ५५९६ ॥

ननु स भगवान् 'प्रमादो न कर्तव्यः' इत्युपदेशेन संयमाध्यनि गच्छन् कथं परिहारकत्वं प्राप्तः ! इति उच्यते —य्या कण्टकाकीणं मार्गे उपयुक्तस्यापि कण्टको लगति, आदिशव्दाद् विप्रमे वा यथोपयुक्तोऽप्यागच्छन् प्रपति, कृतप्रयतो वा यथा नदीवेगेन हियते, सुशिक्षि- तोऽपि यथा खन्नेन लाव्छर्चते; एवं कण्टकादिस्थानीयमादिकिष्ठिस् —आद्यगहनं यद् उद्गमो- स्पादनैपणारूपं ज्ञानादिरूपं वा तत्र यतमानस्याप्यवश्यं कस्यापि च्छल्ना भवति, छितेन ३० चावश्यमालोचना दातव्या । ततो यः संहनना-ऽऽगमादिभिर्गुणैर्युक्तः—सहितस्तस्य 'स्यापना' परिहारतपः प्रायश्चित्तदानं कर्तव्यम् । तत्र चायं विधिः — प्रगस्तेषु द्रव्य-देत्र-काल-भावेषु

१ 'सी' चतुर्थ-पष्टा-प्रम-दशंम-हादशलक्षणं परि<sup>०</sup> का॰ ॥

तस्य सामोनिविष्ठतपःक्रमेसमासये दोषसावृनां च मयजननार्थं सक्तेनापि गच्छेन 'व्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः कर्तन्यः । तत्राचार्यो मणति—"एतम्स साबुत्स निव्वसगानिमिन् द्यपि काड-स्समं जाव वासिरामि" तत्रश्चतुर्विद्यतिन्त्रवमनुष्रेक्ष्य "नमो श्ररिहंताणं" इति मणिला चतुर्विद्यतिन्त्रवं सुर्वेनोचार्यं भणति ॥ ५५९६ ॥

> ्रस तर्व पहिवलति, ण किंचि आलवित मा ण आलवहा । अत्तदृचितगस्सा, वावातो मे ण कायव्यो ॥ ५५९७ ॥

'एपः' आत्मित्रशुद्धिकारकः परिहारतपः यतिपद्यते अतो न किञ्चिद् युन्मानाञ्पति, अत्र ''सत्सामीप्ये सहहा'' (सि० है० ५-१-१) इति स्कृण मित्रप्यदर्थे वर्तमाना, ठतो नारुष्यतीत्पर्यः; यूपमपि ''णं'' एनं माऽऽल्पत । एप युप्मान् स्त्रा-ऽर्णे अर्रारोदन्तं ना न रिष्ट्याति, यूपमप्येनं मा एच्छत । एतमन्येप्विप परिवर्तनादिपदेषु मावनीयम् । इत्यमात्माये-चिन्तकत्मासं भ्यानस परिहारतपस्त्र व्यायातः ''में' मबद्धिनं कर्तव्यः ॥ ५५९७ ॥

अथ यानि प्रानि तेन साञ्चिमश्च परम्यरं परिहर्तत्र्यानि वानि दर्शयति— आकावण पहिषुच्छण, परिपहृहाण वंदणग मचे । पहिलेहण मंघाडग, मचदाण संग्रंजणा चेव ॥ ५५९८ ॥

15 'श्रान्यनं' सम्मापणमनेन युम्माकं न कर्तव्यं युम्मामिर्ध्यस्य न विवेषम्। एवं मृत्रा-ऽर्थयोः अरीरवाद्यीया वा प्रतिप्रच्छनम्, पृत्रीवीतस्य श्रुतस्य परिवर्तनम्, काव्यव्यानिमित्तं ''उद्याणं' नि स्त्यापनम्, रात्री सुप्तीत्यित्तेवेन्द्रनककरणम्, स्तव्य-कायिका-वंत्रामात्रकाणां समर्पणम्, स्प-करणस्य प्रस्त्येष्यणं मिल्ला-विचारादी गच्छन्तं सङ्घाटकेन मननम्, मक्तस्य वा पानकस्य वा द्यानम्, एकमण्डस्यां वा सम्-एकीम्य मोर्जनं न कर्तव्यम्॥ ५५९८॥

20. स्थ इत्येन्ति तत इदं मायश्चितम्— संघादगाओ लाव ज्यासको सासी द

संवाडगाओ जाव उ, लहुओ मासी दसण्ह उ पवाणं। लहुगा य मर्चेंदाणे, मंग्रंजण होंनऽणुग्वाना॥ ५५९९॥

प्तेषामाल्यनादीनां दशानां पदानां मध्यादाल्यनादारम्य यावत् सङ्घाटकपदं तावद् अष्टानां पदानां करणे गच्लसावृतां प्रत्येकं मासल्ह । अय मर्कदानं क्ववीन्त्र तत्रश्चतुर्वेष्ठ । एकमण्डल्यां २५ सम्युक्तते तत्रनेषामेव चत्वारोऽनुद्धाता मासाः ॥ ५५९९ ॥ परिद्यारकस्य इदं प्रायक्षित्रम्—

अड्डण्डं तु पदाणं, गुरुओ परिहारियस्य मासो उ । मचपदाणे संग्रंजणे य चडरो अशुरवाया ॥ ५६०० ॥

परिहारिकत्याष्टानां पदानां सङ्घादकान्तानां करणे मासगुरु । मक्तपदानं सम्मोजनं वा कुर्वतश्चत्वारो मासा अनुद्धाताः ॥ ५६०० ॥ इमे च दोषाः—

१ °तिस्त्रम ? दे० ॥ २ °तिस्त्रं सु ँ दे० ॥ ३ °तनं-सम्मोत्तनं सब्द्रिरनेन सार्घ न कर्त्तस्यानि, एयोऽपि सब्द्रिः सार्घ न करिष्यतीति ॥ ५५६८ ॥ स्रथ छं० ॥ ४ °त्त-पाण छा॰ तामा॰ विना । एतस्य अतुपारंगेन मा॰ दीझ । इद्यतां दिनकी ५ ॥ ५ °त्त-पाने कु मा॰ । °त्त-पान कु छो० ॥

क्षुन्वंताणेयाणि उ, आणादि विराहणा दुवेण्हं पि । देवय पमत्त छलणा, अधिगरणादी य उदित्रव्यि ॥ ५६०१ ॥

'एतानि' आलपनादीनि कुर्वतामाज्ञादयो दोषाः, विराधना च 'द्वयोरिप' पारिहारिक-गच्छसाधुवर्गयोर्भवति । प्रमत्तस्य च देवतया छलनम् । अन्येन वा साधुना भणितः— 'किमित्यालपनादीनि करोषि !' एवं 'उदिते' भणिते सति अधिकरणादयो दोषा भवन्ति । ॥ ५६०१ ॥ अथ "कृष्पइ० एगगिहंसि" इत्यादि सूत्रं व्याख्यानयति—

विडलं व मत्त-पाणं, दहूणं साहुवज्जणं चेव । नाऊण तस्स मावं, संघाढं देति आयरिया ॥ ५६०२ ॥

सङ्ख्यामुत्सवे वा विपुर्छं भक्त-पानं साधुभिरानीतं दृष्ट्वा तिद्वपय ईपद्मिलापो भवेत्, 'साधुवर्जनां च' 'साधुभिः खदुश्चरितैः परित्यक्तोऽहम्' इत्येवं मनित चिन्तयेत्। एवं ज्ञात्वा 10 तदीयं भावमाचार्याः सङ्घाटकं ददित ॥ ५६०२ ॥ अथेदमेवं भावपदं व्याचष्टे—

भावो देहावत्था, तप्पडिवद्धो व ईसि भावो से । अप्पातित हयतण्हो, वहति सुहं सेसपछित्तं ॥ ५६०३ ॥

भावो नाम 'देहावस्था' देहस्य दुर्वलता 'तत्प्रतिवद्धो वा' विपुलमक्त-पानविषय ईषद्र 'भावः' अभिलापः तस्य सङ्घातः, ततश्च यथाभिलिषताहारेणाप्यायितो हततृष्णश्च सन् सुखेनैव 18 शेषं प्रायश्चित्तं वहतीति मत्वा सङ्घाटको दीयते ॥ ५६०३ ॥

अमुमेवार्थमन्याचार्थपरिपाट्या किश्चिद् विशेषयुक्तमाह—

देहस्स तु दोबछं, भावो ईसिं व तप्पडीवंधो । अगिलाएँ सोहिकरणेण वा वि पावं पहीणं से ॥ ५६०४ ॥

देहस्य दौर्वल्यम् ईपद्वा मनोज्ञाहारविषयप्रतिबन्धः, एप माव उच्यते । यद्वा अग्लान्या 20 शोधिकरणेन पापं तस्य प्रक्षीणप्रायम् एवंविधं भावमाचार्या जानीयुः ॥ ५६०४ ॥

कथं पुनरेतद् जानन्ति ! इति उच्यते-

आगंतु एयरो वा, भावं अतिसेसिओ सें जाणिज्ञा । हेऊहि व से भावं, जाणित्ता अणतिसेसी वि ॥ ५६०५ ॥

आगन्तुकः 'इतरो वा' वास्तव्यः 'अतिशयी' नवपूर्वधरादिरविद्यानादियुक्तो वा स 25 एवंविधं भावं "से" तस्य जानीयात् । अथवा अनतिशयज्ञान्यिप बाह्यराकारादिभिहेंद्रिमिस्तस्य भावं जानीयात् ॥ ५६०५ ॥ ततः—

सक्तमहादी दिवसी, पणीयभत्ता व संखडी विप्रुला। धुवलंभिग एगघरं, तं सागकुलं असागं वा ॥ ५६०६ ॥

शक्रमहादेदिवसो यदा सञ्जातस्त्रदा तं कापि श्राद्धगृहे नयन्ति, प्रणीतमक्ता वा काचिद् 30 विपुला सङ्घाडिस्तत्र वा विसर्वयन्ति । तच 'घ्रुवलम्भिकम्' अवश्यसम्भावनीयलाममेकमेव गृहं विद्यते । इदं च श्रावकगृहमश्रावकगृहं वा भवेत् उभयत्रापि गुरवः स्वयं प्रथमतो गच्छन्ति,

१ एतदनन्तरं प्रन्थाप्रम्—४५०० का॰ ॥ २ °व निर्युक्तिगाथागतं भा<sup>०</sup> काँ० ॥

तं च परिहारिकं हुवते—आर्थ! समागन्तत्र्यमसुऋगृहे पत्रऋगुहाझ त्वयेति । तदन्तत्र पाप्तस्य त्रिपुरस्यवगाहिमादिकं येकं दापयन्ति । अयासी तत्र गन्तुं न द्यकोति तत्रो माननानि गृहीत्रा स्वयमानीय गुग्वो ददति ॥ ५२०६ ॥

एतावता "कप्पद् आगरि-चवज्ञाएणं तद्विमं एगगिहंसि विद्वायं द्वावितए" इति उस्त्रं व्याख्यातं मन्तव्यम् । अय "तेण परं नो से कप्पद्" द्वादि स्त्रं व्याख्याति—

भत्तं वा पाणं वा, ण दिति परिहारियस्य ण करेंति । कारणें उद्ववणादी, चोयग गोणीय दिइंतो ॥ ५६०७ ॥

यक्तं वा पानकं वा ततः परं परिहारिकस निम्कारणे न प्रयच्छिन, न वा किमण्याच-पनादिकं कुवेन्ति । 'कारणे तु' यदा उत्थानादिकं कर्तुं क्षीगदेहतया न अकोति तत उत्थाप-10 नादिकं कारयन्ति । अत्र नोदकः पाह—िकं प्रायक्षितं राजदण्ड इवावगेन वोद्यं येनेद-श्रीमवस्थां प्राप्तस्थापि मक्त-पानमानीय न दीयते !। स्रीरराह—गोद्यान्तोऽत्र क्रियते—यण नवप्राद्यपि या गोस्त्यातुं न अकोति तां गोप उत्थापयित अर्थां च चारिचरणाय नयति, या तु गन्तुं न अकोति तस्या गृहं आनीय प्रयच्छिति । एवं पारिहारिकोऽपि यत् कर्तुं अकोति तत् कार्यते, यत् पुनस्त्यानादिकं कर्तुं न अकोति तद् अनुपारिहारिकः कराति ॥ ५६०७॥ 10 कर्यं पुनरसी करोति ! इत्याह—

> रहेज निसीएजा, भिक्लं हिंदेज मंदर्ग पेंद्रे । इतियपियर्वघवस्म व, करेंद्र्द्रपरो वि तृसिणीओ ॥ ५६०८ ॥

स परिद्यारिकत्वपसा छान्नो त्रवीति—टिच्छेयं निपीदेयं मिट्टां हिण्डेयं माण्डकं प्रत्युरेशे-यम्; एवमुक्तेऽनुपारिद्यारिक दत्यापनादिकं सर्वमिन करोति । क्यम्? इन्याह—यण प्रिय-20 वान्त्रवस्य क्रिपितः कश्चिद् वस्तुर्यत् करणीयं तत् नृष्णीकः करोति, एवम् 'इन्ररोऽपि' अनुरा-रिद्यारिकः सर्वमिप नृष्णीकमावन करोति ॥ ५६०८ ॥ अय मिलाहिण्डनादो विविमाह—

णीणिति पवेसेति व, मिक्खगए उन्गई नउन्गहियं। रक्खित य रीयमाणं, उक्खिवइ करे य पहाए॥ ५६०९॥

मिक्षां गतस्य पारिहारिकस्य 'अवग्रहें' यतिग्रहें तेन—पारिहारिकेण गृहीन्यनुपारिहारिकः 25 पात्रवन्याद् निष्काश्यति तत्र वा प्रवेशयति, 'रीयमाणं च' पर्यटन्तं श्वान-गवाशुपद्रवात् प्रपत्रनादेवी रक्षति, भाण्डपस्यपेक्षणायामशक्तस्य 'करो' हम्तावनुर्गरहारिक दिल्पाति येन स्वयमेव प्रस्तुपेक्षते ॥ ५६०९ ॥

थाह—यदि नामाञ्चल्यार्हि कलाइसा मिझाहिण्डनादिकं विघाण्यते ! इलाह— एवं तु असहमात्रो, विरियायारी य होति अशुचिण्गो ।

र मक्ष्यं दा? मो० छै॰ ॥ २ "बोद्गो मगति—ई। चहुनिस्ति । बहुन्ति से निस्त होहिते । एयाऽप्रगिष्टो गोणिदिष्टुंतं चरेति—तथा गोर्णा पचुनिष्टा कति ण टहुनिस्ति सर्तत छुवाए, तथा से वि अष्टुर्वस्तो सरेसा । चंदमर्शनितं च कमास्कण्ट्राए विरं इस्किनते, स्वयस्त्रसम्बाख्या कर्णे ॥" इति स्यूर्णो विद्योपसूर्णो च ॥

Б

भयजणणं सेसाण य, तवो य सप्पुरिसचरियं च ॥ ५६१० ॥

'एवं' यथाशक्ति कुर्वतस्त्रस्याशठभावो भवति, वीर्याचारश्चानुचीणों भवति, 'शेषाणामिप' साधूनां भयजननं कृतं भवति, तपः सम्यगनुपालितं भवति, सत्पुरुपचरितं च कृतं भवति ॥ ५६१०॥ अथ ''छिन्नावाप्सु पंथेसु'' इत्यादि सूत्रं व्याचेष्टे—

> छिण्णावात किलंते, ठवणा खेत्तस्स पालणा दोण्हं। असहुस्स मत्तदाणं, कारणें पंथे व पत्ते वा ॥ ५६११ ॥

छिन्नापातेऽध्विन गच्छन् परिहारिको यदि वुसुक्षया तृपा च क्लान्तो प्रामं प्राप्तं न शक्तोति ततोऽनुपारिहारिको भक्त-पानं गृहीत्वा तत्यान्तरप्रामे ददाति । अथवा स भगवान् अनिगृहि-तबल-वीयों विह्योमे भिक्षां पर्यटति, तत्र हिण्डित्वा तपःक्लान्तो यदा न शक्तोत्यागन्तुं तत आगन्तुमसमर्थे तिस्मन् क्षेत्रस्य स्थापना कर्तव्या, मूलप्राम एव स हिण्डते न विहर्भिक्षाचर्या 10 गच्छतीत्यर्थः। ''पालणा दोण्हं'' ति 'द्वयोरिष' पारिहारिका-ऽनुपारिहारिकयोः पालना कर्तव्या। कथम् श इत्याह—''असहुस्स भत्तदाणं कारणे'' ति यदि स पारिहारिकः स्वप्रामेऽि हिण्डितुं न शक्तोति ततोऽनुपारिहारिको हिण्डित्वा तस्य प्रयच्छिति अनुपारिहारिकस्तु मण्डलीतः समु-हिशति; अथानुपारिहारिकोऽिष ग्लानत्वेनासिहिष्णुर्भिक्षां गन्तुं न शक्तोति तत एवंविधे कारणे द्वयोरिष गच्छसत्काः साधवः प्रयच्छिन्तः, एवं द्वाविष पालितो—अनुक्तिपत्तो भवतः । एवं 15 स्थानस्थितानां यतना भणिता। सम्प्रति पूर्णे मासे वर्षावासे वा प्रामानुप्रामं विहरतां ''पंथे व पत्ते व'' ति पथि वा प्रामे प्राप्तानां वा यतनाऽभिषीयते॥ ५६११॥

्र उनयंति डहरगामं, पत्ता परिहारिए अपावंते । तस्सऽद्वी तं गामं, ठविति अनेमु हिंडंति ॥ ५६१२ ॥

पथि व्रजन्तो डहरं-लघुतरं श्रामं प्राप्ताः अ पैरिहारिकश्चाद्यापि न प्राप्तोति ततस्तस्यार्थं 20 तं श्रामं स्थापयन्ति । स्वयं तु गच्छसाधवोऽन्येषु श्रामेषु भिक्षां हिण्डन्ते ॥ ५६१२ ॥

वेलड्वाते द्रिम्म य गामे तस्स ठाविउमदं । अदं अडंति सो वि य, अद्भमडे तेहिं अडिते वा ॥ ५६१३ ॥

अथ यावत् ते गच्छन्ति तावदन्यग्रामेषु वेळाया अतिपातो भवति दूरे वा स ग्रामस्ततः 'तस्यैव' मूलग्रामस्यार्द्धं > परिहारिकस्यार्थाय स्थापियता द्वितीयमर्द्धं स्वयमटन्ति । एवं तावत् 25 पथि वर्तमाने पारिहारिकं भणितम् । यत्र तु साधवः पारिहारिकश्च समकमेव प्राप्तास्तत्राप्यर्द्धे मामे साधवो हिण्डन्तेऽद्धं पारिहारिकः । अथ साधूनामर्द्धे पर्यटतां न पूर्यते ततस्तैः सर्वसिन् मामे पर्यटिते पारिहारिकः पश्चात् पर्यटति ॥ ५६१३ ॥

भथ पारिहारिको यथा कारणे गच्छसाधूनां वैयावृत्यं करोति तथाऽभिधीयते—
विद्यपय कारणिमा, गच्छे वाऽऽगार्हे सो तु जयणाए ।
अणुपरिहारिओं कृष्पद्वितो व आगाह संविग्गो ॥ ५६१४ ॥
द्वितीयपदे 'कारणे' कुलादिकार्ये पारिहारिकोऽपि साधूनां वैयावृत्यं करोति, यथा पाराधिकः

१ °द्वा णं गा° ताभा• ॥ २ ॰ ० एतिचिहान्तर्वती पाठ भा• पुस्तक एव वर्तते, नान्येप्वादर्शेष्विति ॥

"अच्छउ महाणुमागो, जहामुँहं गुणसयागरो संघो।" (गा० ५०१५) इत्यादि मणिला वैयादृत्यं कृतवान्। तथा गच्छे वा आगाढं कारणं समज्ञिन ततः सोऽपि 'यतनया' वश्य-माणया मक्त-पानाहरणादिकं वैयादृत्यं करोति। "अणुपरिहारिय" इत्यादि पश्चाद्भम् —अभ गच्छसायवः प्रज्ञाप्तिमहाश्चवादीनामन्यत्रमागाढयोगं प्रतिपन्ना चपाच्यायश्च ग्छानः कालगतो व ततोऽजुपारिहारिकः कल्पस्तितो वा वाचनां गच्छस्य दृदाति। अथ वावप्यद्यको ततः पारिहारिकोऽपि वाचनां दृदाति। स च तां दृदानोऽपि संविम्न एव मन्तव्यः। इह मा मृत् कस्यापि मतिः—पूर्वस्त्रेण प्रतिपिद्धं स्त्रार्थदानादिकमनेनानुज्ञातम्, एवं पूर्वापरिवरुद्ध-माचरन् असंविम्नोऽसाविति तन्मतिव्यपोहार्थं संविम्नम्रहणम्॥ ५६१९॥

अय गच्छस्यागाढकारणं व्याच्छे—

10 मयण च्छेन निसोमे, देति गणे सो तिरो न अतिरो ना । तन्माणेस सण्स न, तस्स नि नोगं नणो देति ॥ ५६१५ ॥

मदनकोद्रवक्तरेण मुक्तेन गच्छः सर्वोऽपि ग्छानः लातः, छेवकप्-अश्चिनं तेन वा गृहीतः, प्रायनीकेन वा निषं दत्तम्, अवमोद्रयं वा न संस्तरतिः तत एवमागांड कारणे 'सः' पारिहारिको मक्त-पानमीपवानि वा 'तद्भावनेषु' गच्छसत्केषु पात्रकेषु तेपाममावे त्वमावनेषु वा १० गृहीत्वा तिरोहितं नाम-स आनीयानु- पारिहारिकस्य ददाति सोऽपि गच्छस्यापयति, अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानस्तदा कर्मस्यतस्य ददाति सोऽपि तथेव गच्छस्यापयति, अथानुपारिहारिकोऽपि ग्छानस्तदा कर्मस्यतस्य ददाति सोऽपि तथेव गच्छस्यापयति । कर्मस्यतस्यापि ग्छानत्वेऽतिरोहितं—स्वयमेव गच्छस्य ददाति । यच तेषां योग्यं जनो ददाति तत् तेपामर्थाय गृहाति, यत् तु तस्य योग्यं तद् आरमनो गृहाति ॥ ५६१५॥

एवं ता पंथिंम, जत्य वि च ठिया तिह पि एमेव। वाहिं अडती डहरे, इयरे अद्वद्ध अहिते वा ॥ ५६१६॥

एवं तावत् पथि गच्छतामिहितम् । यत्रापि च शामादौ स्थितान्त्रत्राप्येवमेव मन्तव्यम् । मार्गे च यत्र गच्छो न प्राप्तन्तत्र इहरे शामे पारिहारिकः प्राप्तो वहिश्रीमे पपटित । "इतर्" ति अध वैद्यातिकमो दूरे वा स शामः ततन्त्रतेव मृज्यामेऽद्धं पारिहारिकः पर्यटित अर्द्धे गच्छ-

25 साववः, तेन वा अटिते गच्छः पर्यटित ॥ ५६१६ ॥

किं वहुना ? पश्चह्रयसाप्ययं परमार्थ उच्यते—

कप्पहिय परिहारी, अणुपरिहारी व मच-पाणेणं। पंथे खेचे व दुवे, सो वि य गच्छस्स एमेव॥ ५६१७॥

पथि वा क्षेत्रे वा द्वयोरिष वर्तमानी ग्छानत्वादी कारणे कत्यस्थितोऽनुपारिहारिको वा ॐपारिहारिकस्य भक्त-पानेनोपम्रइं करोति । सोऽपि च पारिहारिको गच्छस्यवमेवोपम्रइं करोति ॥ ५६१७॥

॥ प्रिहारिकप्रकृतं समाप्तम् ॥ -

## म हा न दी प्र कृत म्

सूत्रम्—

नो कप्पइ निगंथाण वा निगंथीण वा इमाओ पंच महण्णवाओ महानदीओ उद्दिष्टाओ गणियाओ वंजियाओ अंतो मासस्स दुकंखुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा । तं जहा—गंगा जडणा सरऊ कोसिया मही ३२॥

अस्य सम्बन्धमाह---

अद्धाणमेव पगतं, तत्थ थले पुन्वविणया मेरा। जित होज तत्थ तोयं, तत्थ उ सुत्तं इमं होति।। ५६१८।।

10 । तत्र

अनन्तरसूत्रे "छिन्नावाएस्र पंथेसु" इति वचनाद् 'अध्वा' मार्ग एव तावत् प्रकृतैः । तत्र च स्थले गच्छतां 'पूर्ववार्णता' प्रथमोद्देशके अध्वसूत्रे भणिता मर्यादा अवधारणीया । यत्र तु मार्गे तोयं भवति तद्विषयविधिप्रतिपादकमिदं सूत्रं भवति ॥ ५६१८॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—'नो कल्पन्ते' न युज्यन्ते, सूत्रे एकवचननिर्देशः प्राक्तत्वात्, निर्श्रन्थानां वा निर्श्रन्थीनां वा 'इमाः' प्रत्यक्षासन्नाः पश्च 'महाणेवाः' बहूदकतया 16 महाणेवकल्पा महासमुद्रगामिन्यो वा 'महानद्यः' गुरुनिम्नगाः 'उद्दिष्टाः' सामान्येनामिहिता यथा महानद्य इति, गणिता यथा पश्चेति, 'व्यिखताः' व्यक्तीकृता यथा गङ्गित्यादि, 'अन्तर' मध्ये मासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा वाहु-जङ्घादिना सन्तरीतुं वा नावादिना । तद्यथा—गङ्गा १ यमुना २ सरयूः ३ कोशिका ४ मही ५ । एव सूत्रार्थः ॥

अथ भाष्यकारः कानिचिद् विषमपदानि विवृणोति-

20

इमाउ ति सुत्तउत्ता, उद्दिष्ट नदीउ गणिय पंचेव । गंगादि वंजिताओ, बहुओदग महण्णवातो त् ॥ ५६१९ ॥

इमा इति मत्यक्षवाचिना सर्वनामा सूत्रोक्ता उच्यन्ते । उद्दिष्टा नद्य इति । गणिताः पञ्चेति । व्यक्षिता गङ्गादिभिः पदैर्व्यक्तीकृताः । यास्तु वहूदकास्ता महार्णवा उच्यन्ते ॥ ५६१९ ॥ कृता विषमपदव्याख्या माष्यकृता । अथ निर्युक्तिविस्तरः—

पंचण्हं गहणेणं, सेसा वि उ सहया महासिलला।

तत्थ पुरा विहरिंसु य, ण य तातों कयाइ सुक्खंति ॥ ५६२० ॥

'पश्चानां' गङ्गादीनां महणेन शेषा अपि योः 'महासिललाः' वहूदका सिनच्छेदवाहिन्यस्ताः स्चिता मन्तन्याः । स्याद् बुद्धिः—किमर्थं गङ्गादीनां महणम् ! इत्याह—''तत्थ'' इत्यादि,

१°तः, गाथायां नपुंसकत्वनिर्देशः प्राकृतत्वात् । तत्र कां ॥ २ याः सिन्धुप्रभृतयः 'महा° कां ॥

15

20

येषु त्रिपयेषु गङ्गादयः पञ्च महानद्यो वहन्ति तेषु पुरा साधवो त्रिहृतवन्तो न च ताः कटा-चनापि शुट्यन्ति अतन्त्रासां ग्रहणम् ॥ ५६२० ॥

> पंच परुवेतणं णावासंतारिमे उ वं जन्य । उत्तरणिम वि लहुगा, तत्य वि आणाद्गो दोसा ॥ ५६२१ ॥

पञ्चापि महानदीः प्ररूप्य या यादृशी यत्र विषये तां तथा वर्णयित्वा प्रस्तुतमियातव्यम्। तचेदम्—नीसन्तारिमं यत्रोदकं तत्र यत् पदकायविराधनामात्मविराधनां वा प्रामोति तनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । यत्रापि जङ्घादिनोत्तरणं भवति तत्रापि चतुर्छेष्ठकाः, अपिशब्दान् सन्तरणेऽपि चतुरुंघु । 'तत्रापि' उत्तरणे आज्ञादयो दोपाः, किं पुनः सन्तरणे ? इत्यपिशब्दार्थः ॥ ५६२१ ॥

तत्र सन्तरणे ताबद्दोपानाह्-

अणुकंपा पर्डिणीया, च होज बहवी उ पचवाया ऊ। एतेसि णाणचं, बोच्छामि अहाणुपृच्चीए ॥ ५६२२ ॥

अनुक्रम्पादोपाः प्रत्यनीकडोपा बह्बो वा प्रत्यपाया नावमारुदानां सवन्ति । एनेपां च 'नानाखं' विभागं यथाऽऽनुपृच्यी वक्ष्यामि ॥ ५६२२ ॥ तदेवाह-

छुभणं जले थलातो, अण्णे वोयारिता छुमति साह ।

ठेवणं व परियताप्, दहुं णावं व आणेती ॥ ५६२३ ॥ साधुं तरणार्थिनं ज्ञात्वा नीवाणिना नाविको वा अनुकम्पया नावं स्वछाद् जले प्रक्षिपेत्, ये वा पूर्वे नावमारोपिनान्तानुदक तटे वा अवतार्य साधृत् प्रक्षिपेद् नावमारोपयेदित्यर्थः, संस्थ-स्थितां वा नार्व 'साधव उत्तरिष्यन्ति' इति कृत्वा स्थापयेत्, साधृत् वा दृद्वा परकृछाद् नावमा-नयेत्॥ ५६२३॥ अत्र चामी ढोपाः—

नावित-साधुपदोसो, णियचणऽच्छंतगा य हरियादी। र्ज तैण-सावपहि व, पवहण अण्णाऍ किणणं वा ॥ ५६२४ ॥

ये विडिकाया अवतारिनाम्ते नाविकस्य वा साधूनां वा उपरि प्रदेशं गच्छेयुः, यहा ते निवर्तमानाः तटे वा तिष्ठन्तो हरितादीनां विराधनामन्यहाऽधिकरणं यत् कुवैन्ति, यहा स्तेन-श्वापदेस्य उपद्रवं प्रामुवन्ति, अवहन्तीं वा नावं यत् प्रवाहयिप्यन्ति, अन्यस्या वा नावः ऋयणं 2b करिप्यन्ति तनिष्यत्रं प्रायश्चित्तम् ॥ ५६२२ ॥ परक्रु आड् नावानयने दृष्टान्तमाह—

मजगगतो मुरुंडो, णावं दहुण अप्यणा णेति । कहिगा जित अक्सेवा, तिते लहुगा मग्गणा पच्छा ॥ ५६२५ ॥

'मज्जनगतः' कानं कुर्वन् ग्रुमण्डो राजा साधृत् दृङ्घा नावमात्मना नयति, ततो नावारुदः साधुः कथिकाः कथितुं उमः, यावन्तश्च तत्रावङ्कक्षेपाम्तावन्ति चतुर्रुवृति, पश्चाच साघृतां 80मार्गणा तेनान्तःपुरे धर्मकथनाथं कृता इत्यवसार्थः । मावार्थस्त्वयम्—

पाडिलिपुचे मुरुंडो राया गंगाए नावारुढो उद्दे ण्हायंतो अभिरमद् । साहुणो परक्रुडे पासिचा सयमेव नावं नेडं साहुणो विखगाविचा मणइ—कहं कहेह वाव न उत्तरामी । अक्से-

१ जावें नहें उत्त<sup>2</sup> है॰ ॥

30

वणाइकहालद्भिजुत्तो साह्न कहैं उमारद्धो । तेण कहिंतेण अक्खितो नावियं सन्नेइ—सणियं कहेहि जेण एस साह चिरं कहेइ । साहण कारणे सणियं गच्छंताणं जितया आवस्रसेवा तत्तिया चडलहूँ । उत्तिण्णेण रत्ना अंतेडरे कहियं, जहा—सुंदराओ कहाओ तरङ्गवत्याद्याः कथयन्ति साधवः । अंतेउरियाणं कोउगं जायं । रायाणं विण्णवेति--जइ ते साहुणो इह-माणिजिज तो अम्हे वि सुणेजामो । रत्ना गवेसित्ता पवेसिया साहुणो अंतेउरे ॥ ५६२५॥ ठ

तत्र च प्रविद्यानामेते दोषाः—

सुत्त-ऽत्थे पलिमंथी, षोगा दोसा य णिवघरपवेसे । सहकरण कोउएण व. भ्रता-ऽभ्रताण गमणादी ॥ ५६२६ ॥

सूत्रा-ऽर्थयोः परिमन्थः, स्मृतिकरणेन कौत्रकेन च सक्ता-ऽसक्तानां प्रतिगमनादयोऽनेके दोपा नृपगृहप्रवेशे भवन्ति ॥ ५६२६ ॥ 10

एते अनुकम्पायां दोषा उक्ताः । अथ प्रत्यनीकतायां दोपानाह—

व्यथ्भण सिंचण बोलण, कंबल-सबला य घाडितिनिमित्तं। अणुसद्वा कालगता, णागकुमारेसु उववण्णा ॥ ५६२७ ॥

वाहनं सेचनं घोळनं वा प्रत्यनीकेनं साधूनां क्रियते तत्र सामान्येन इप्टान्तोऽयम्—म्थूरायां भण्डीरयक्षयात्रायां कम्बल-श्ववली वृषमी घाटिकेन-मित्रेण जिनदासस्यानाप्टच्छ्या वाहिती, 16 तिमित्तं सञ्जातवैराग्या श्रावकेणानुशिष्टी भक्तं प्रत्याख्याय कालगती नागकुमारेपूपपत्री ॥ ५६२७ ॥ ततस्ताभ्यां किं कृतम् ? इत्याह-

> वीरवरस्स भगवतो, नावारूढस्स कासि उवसग्गं। मिच्छिद्दिद्वि परद्धो, कंबल-सबलेहिं तारिओ भगवं ॥ ५६२८ ॥

वीरवरस्य भगवतो नावारुदस्य सुदादो नागकुमार उपसर्गमकार्पीत् । तेन मिथ्यादृष्टिना 20 प्रार्व्यो जले वोलयितुं कम्बल-श्रवलाभ्यां मोचितो भगवान् । कथानकमावश्यकादवधार-णीयम् (आव० निर्यु० गा० ४६९-७१ हारि० टीका पत्र १९९-१)। एवं नावारूढस्य साघोर्बोलनादिकं सम्भवतीति ॥ ५६२८ ॥ अथ वाहनादिपदानि व्याचछे-

> सीसगता वि ण दुक्लं, करेह मञ्झं ति एवमवि वोतुं। जा छुन्भंत समुद्दे, मुंचित णावं विलग्गेस ॥ ५६२९ ॥

'सिद्धार्थका इव शिरसि गता अपि मम दुःखं न कुरुथ' एवमप्युक्तवा कश्चित् प्रत्यनीको यदा साधवो नावं विरुमास्तदा नावं नदीमुखेषु मुखित येन समुद्रे प्रक्षिप्यन्ते, तत्र पतिताः क्किरयन्तां मियन्तां चेति कृत्वा ॥ ५६२९ ॥ गतं वाहनम् । अथ सेचनं वोलनं चाह—

सिंचित ते उवहिं वा, ते चैव जले छुमेज उवधिं वा। मरणोवधिनिष्कनं, अणेसिंग तणादि तरपणां ॥ ५६३० ॥

नाविकोऽन्यो वा प्रत्यनीकस्तान् साधूनुपिं वा सिञ्चति, तानेव साधृनुपिं वा जले प्रक्षि-पेत्, बोलयेदित्यर्थः । तत्र चात्मविराधनायां मरणनिष्पन्नम् , उपिषनाशे उपिषिनिष्पन्नम् ।

20

यचानेपणीयमुपिं ग्रहीप्यन्ति तृणानि वा सेविष्यन्ते तिविष्यन्नं सर्वपि प्रामोति । तरपयं वा स मार्गयेन्, वदीयमाने चिरं निरुम्ब्यात्, दीयमानेऽधिकरणम् ॥ ५६३०॥

गताः प्रत्यनीकदोषाः । अध 'वह्यः प्रत्यपायाः' इति व्याचेष्टे---

संघट्टणाऽऽयसिचण, उवगरणे पहण संजमे दोमा ।

मावत तुंणे निण्हेरातर, विराहणा मंजमा-ऽऽयाए ॥ ५६३१ ॥

त्रसार्टानां सञ्चाहना, वलेन वा मचनमुपकरणस्यात्मनो वा, पतनं वा, एते र्चयमे दोपाः । श्वापदकृता स्तेनकृता या आत्मविराधना । ''तिण्हेगयर'' ति अनुक्रम्या-प्रन्यनीकता-नदुमया-दिक्ष्पाणां त्रयाणामेकतर्निन् संयमविराधनाऽऽत्मविराधना च भवति । एप सञ्चाहिनायाः नासार्थः ॥ ५६३१ ॥ अर्थनामेव विवृणोति—

10 तस-उद्ग-वणे घट्टण, सिंचण छोगे थ णावि सिंचणना । ग्रुच्मण उवघाऽऽतुमये, मगरादि म्रप्रद्वेणा य ॥ ५६३२ ॥

जहोद्भवानां त्रसानाम् उदकस्य वा सेवाछादिक्षपस्य यनस्यतेवी सङ्घटनं मवेत् । छोकेन नाविकेन वा साधोरुपकरणस्य वा सेवनं क्रियेत । अतिसम्बाये वा उपवेरात्मनन्त्रहुमण्स वा सावेऽन्तावे वा लेळे "बुट्मणं" बोल्नं मवति । मकरादयः श्वापदाः समुद्रन्त्रनाश्च तत्र 16 मवेयुः ॥ ५६२२ ॥ इदमेव न्याचेष्टे—

> ओहार-मगरादीया, घोरा तत्य उ सावया । सगरोवहिमादीया, णावातेणा य ऋन्यद्दे ॥ ५६३३ ॥

ओहार-मकरादयः 'तत्र' नद्यां घोराः श्वापदा मवन्ति । ओहारः—मत्स्वित्रोत्रः, म किन्न नावमधन्त्रले जरुस्य नयति । शरीरहरा उपिष्टरा वा आदिश्वन्दाहुमयहरा वा नीन्त्रेनाः कुत्रारि 20मवेग्रः, एतेरात्मन उपवेवी विनाहो तिक्षपत्रं मायश्चित्तम् ॥ ५६३३ ॥

अय ''तिण्हेगयर" चि पदं त्र्यास्त्राति—

सावय तेणे उमयं, अणुकंपादी विराहणा तिण्यि । संजम आडमयं वा, उत्तर-णावृत्तरंते वा ॥ ५६२४ ॥

श्वापदाः १ स्तैनाः २ श्वापदा अपि म्त्रेना अपि ३ एतत् त्रयम् । श्वयवा अनुक्रम्या १ १० अत्यनीकतया २ अनुक्रमा-मत्यनीकार्यत्या वा ३ । अथवा तिलो विराधनाः, तद्यया— स्वयमित्राधना १ आत्मविराधना २ स्मयविराधना वा ३ । यदि वा स्दक्रमदत्रतः १ नावारुद्धस्य २ नाव स्तर्वश्चेति ३ । एतेषां त्रयाणामेकतरिसन् वहवः प्रत्यप्रया सवन्ति । ५६३१ ॥ स्कं सन्तरणम् । अथोत्तरणमाह—

> उत्तरणिम परुविते, उत्तरमाणस्य चडलह् होति । आणादणो च दोमा, विराहणा संतमा-ऽऽताष ॥ ५६३५ ॥

च्चरणं नाम—यद् नावं विना वस्यमाणः सङ्घद्यादिमिः प्रकार्म्सीयेने, निम्मृत्रुचरणे प्रक्-पिते सित इदमिष्वीयते—यदि बङ्घादिनाऽप्युचरित नृजा चतुर्वृष्ठ, आज्ञाद्यश्च दोषाः, संयमा-ऽऽत्मविराधना च भवति ॥ ५६३५ ॥ तस्य चाउरणसेते मदाः— ्जंघद्वा संघट्टो, संघडुवरिं तु लेंबों जा णामी । तेण परं लेवोवरि, तुंबोडुव णावबज्जेषु ॥ ५६३६ ॥

यसिन् जले उत्तरतां पादतलादारम्य जङ्घाया अर्ड बुडित स सङ्घटः । तस्यैन सङ्घटस्यो-परि यावद् नामिरेतावद् यत्र प्रविश्वति स लेपः । 'ततः परं' नामेरारम्योपिर सर्वमि लेपो-परि भण्यते । तच द्विधा—स्ताधमस्ताधं च । यत्र नासिका न बुडित तत् स्ताधम्, यत्र तु ठ नासिका बुडित तद् अस्ताधम् । तच तुम्बोङ्घपादिभिनीविर्जितैर्यद् उत्तिर्यते तद् उत्तरणं मन्त-न्यम् । तत्रोत्तरणे एते संयमा-ऽऽत्मविराधनादोषाः ॥ ५६३६ ॥

संघद्दणा य सिंचण, उवगरणे पडण संजमे दोसा । चिक्खळ खाणु कंटग, सावत भय घुट्मणे आया ॥ ५६३७ ॥

लोकेन साधोः सङ्घटनं भवेत्, साधुर्वी जलं सङ्घट्टयेत्, सङ्घटनप्रहणात् परितापनमपद्रावणं 10 च स्चितम्, एतेषु कायनिष्पन्नं प्रायश्चित्तम् । प्रत्यनीकः साधुमुपिं वा सिञ्चति, स्वयं वा साधुरात्मानं सिञ्चेत्, साधोरुपकरणस्य जले पतनम्, एते संयमे दोषाः । तथा चिक्लले यद् निमज्जति, जलमध्ये वा चक्षुरविषयतया स्थाणुना कण्टकेन चा यद् विध्यते, मकरादिश्चापद- भयं वा भवति, नदीवाहेन वा वाहनम्, एषा सर्वाऽप्यात्मविराधना ॥ ५६३७॥

सूत्रम्--

15

अह पुण एवं जाणिजा—एरवइ कुणालाए जत्थ चिक्रया एगं पायं जले किचा एगं पायं थले किचा एवण्हं कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा; एवं नो चिक्रया एवण्हं नो कप्पइ अंतो मासस्स दुक्खुत्तो वा तिक्खुत्तो वा उत्तरित्तए वा संतरित्तए वा ३३॥

20

अथ पुनरेवं जानीयात्—ऐरावती नाम नदी कुणालाया नगर्याः समीपे जहार्द्धप्रमाणे-नोद्वेघेन वहति तस्यामन्यस्यां वा यत्रैवं ''चिक्कया'' शक्तुयात् उत्तरीतुमिति शेषः । कथम् ! इत्याह—एकं पादं जले कृत्वा एकं पादं 'स्थले' आकाशे कृत्वा, ''एवण्ह''मिति वाक्याल-क्कारे, यत्रोत्तरीतुं शक्तुयात् तत्र कल्पते अन्तर्भासस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा 'उत्तरीतुं' लङ्घयितुं 20 'सन्तरीतुं वा' भूयः प्रत्यागन्तुम् । यत्र पुनरेवमुत्तरीतुं न शक्तुयात् तत्र नो कल्पते अन्तर्भा-सस्य द्विकृत्वो वा त्रिकृत्वो वा उत्तरीतुं वा सन्तरीतुं वा इति स्त्रार्थः ॥

अथ भाष्यकृद् विषमपदानि व्याचष्टे-

एरवइ जिम्ह चिकिय, जल-थलकरणे इमें तु णाणचं। एगो जलिम्म एगो, थलिम इहुई यलाऽऽगासं॥ ५६३८॥

30

१ गायायां संघट्टणाऽऽयसिंचण इलाकारप्रकेषेऽयमर्यः ॥ छ० १८८

Ū

25

ऐरावर्ती नाम नदी, वस्यां नर-खल्योः पादकरणेनोत्तरीतुं शक्यम् । इदमेव चात्र नाना-त्वम—यत् पूर्वसृत्रोक्तासु महानदीषु मासान्तर्ही त्रीत् वा वारात् उत्तरीतुं न कल्पते, असां तु कल्पते । यचात्र 'एको वल एकश्च पादः सले' इत्युक्तं तद् इह सरस्माकाशसुच्यते ॥५६३८॥

एखह जुणालाए, विन्यिण्णा अद्वजीयणं बहति ।

कप्पति तत्थ अपुण्णे, गंतुं जा वैरिसी अण्गा ॥ ५६३९

एरात्रती नटी कुणालानगर्या अद्देऽद्वेयोजनं विस्तीणी बहति, सा चोह्नेयेन जङ्घाद्विप्रमाणा, तत्र ऋतुबद्धे काले मासकरेषे अपूर्णे त्रिकृत्वो मिखाब्रहण-लपानयनाद्दे। कार्ये यतनया गन्तुं कर्पते । या वा ईदशी अन्याऽपि नटी तस्त्रामपि त्रिकृत्वो गन्तुं कल्पते ॥ ५६३९ ॥

कृता विषमपद्व्याख्या भाष्यकृता । सम्प्रति निर्युक्तिविम्नरः—

10 ंसंक्रम थले च णोयल, पासाणजले च बालुगजले च । सुद्धदूरा पंक्रमीसे, परिचऽणंत्रे तसा चेत्र ॥ ५६४० ॥

नदीमुत्तत्वयः पत्यानः, तद्यथा—सङ्घमः १ स्यङं २ नौस्यङं २ च । तत्र यद् एकाहि-कादिना सङ्घमेण गम्यते स सङ्घमः । स्यङं नाम—नद्याः कृपरेण वरणेन वा यद् नदीज्ञं परिह्त्य गम्यते । नोस्यङं चतुर्विषम्—पापाणज्ञङं वाङ्कज्ञज्ञङं शुद्धोदकं पद्धमिश्रज्ञङम् । एनेषु 16 चतुष्विषि गच्छतां यथासम्मवं परीत्ता-ऽनन्तकागञ्चसाश्च विराधनां प्रामुवन्ति ॥५६४०॥ तथा—

> उद्द् चिक्खछ परित्त-ऽर्णनकाह्ग तसे त मीसे त । अकंतमणकंते, संजोए होति अप्यवर्डु ॥ ५६४१ ॥

उदके चिक्तछादिकः पृथिवीकायः वनस्पत्तयश्च परीत्तकायिका अनन्तकायिका वा त्रसाश्च द्वीन्द्रियादयो भवेषुः । एते च सर्वेऽपि यथासम्मवं मिश्चा सचित्रा वा आकान्ता अना-२० कान्ता वा स्थिरा अस्थिरा वा समत्यपाया निष्यत्यपाया वा भवेषुः । एतेषु च वहवः संयोगा उपयुज्य वक्तव्याः । तेषु यत्रास्पवहुत्वं भवति, अन्यत्रराः संयमा-ऽऽत्मविराधनादोषा वहवश्च गुणा भवन्तीत्यर्थः, तत्र कारणे समुत्यन्तं गन्तव्यम् ॥ ५६११ ॥

यत्र च सङ्गमो मनति तत्रामी मङ्गनिकरमा मनेयुः—

एर्गिगय चल थिर पारिसाडि साउंद विजय समय । पडिपक्खेमु त गमणं, तज्जातियरं व संडेवा ॥ ५६४२ ॥

सद्रम एकाक्रिको वा स्यादनेकाक्रिको वा । एकाक्रिकः—य एकेन फलकादिना कृतः, अनेकाक्रिकः—अनेकफलकादिनिर्मितः । अत्रैकाक्रिकेन गन्त्रज्यं नानेकाक्रिकेन, एवं स्थिरण न च चंजन, अपरिशादिना न परिशादिना, साल्ज्वंन गन्त्रज्यं न 'वर्जितेन' निराल्ज्वंने-स्ययः । साल्ज्वोऽपि द्विया—एकृतः साल्ज्वो द्विया साल्ज्वश्च । एवं द्विया साल्ज्वंन, तत्र २० एकतः साल्ज्वंनापि । तथा निर्मयेन गन्त्रज्यं न समयेन । अत्र एवाइ—"पहिपक्रेसु य गमणं" ति अनेकाक्षिक्र-चल-यरिशादि-निराल्ज्व-समयास्थानां पञ्चानां पद्मानां ये एकाक्रि-

१ "र्चक्रम यन्ने य॰ पुरातनं गायाद्वयम्" इति विशेषचूर्णां ॥ २ स पन्या अप्युपचारात् सङ्ग्रे हां ॰ ॥ ३ ध्या उपलक्षणन्त्रात् सचि ॰ हां ॰ ॥

कादयः प्रतिपक्षास्तेषु गमनं कर्तव्यम् । अत्र पञ्चमिः पदैद्वीत्रिंशद् भङ्गाः—एकाङ्गिकः स्थिरोऽपरिशाटी सालम्बो निर्भय इत्यादि । एषु प्रथमो मङ्गः शुद्धः शेषा अशुद्धाः, तेष्वपि बहुगुणतरेषु गमनं यतना च कर्तव्या । सण्डेवका अपि सङ्गमभेद एव, अत आह—तज्जा-तकाः 'इतरे वा' अतज्ञातकाः सण्डेवका भवेयुः । तत्रैव जातास्तज्ञाताः शिलादयः, अन्यतः स्थानादानीय स्थापिता अतजाताः इद्दालकादयः । तेष्वपि चला-ऽचला-ऽजानता-ऽना-४ क्रान्तादयो भेदाः कर्तव्याः ॥ ५६४२ ॥ उक्तः सङ्गमः । अथ खलमाह---

> नदिकोप्पर वरणेण व, थलमुद्यं णोथलं तु तं चउहा। उवलजल वालुगजलं, सुद्धमही पंकम्रुदगं च ॥ ५६४३ ॥

नद्या आकुण्टितकूर्पराकारं वलनं नदीकूर्परमुच्यते । जलोपरि कपाटानि मुत्तवा पालिवन्धः क्रियते स वरण उच्यते । एताभ्यां यदुदकं परिहृत्य गम्यते तत् खेलं द्रष्टव्यम् । अथ नोखलं 10 तत् चतुर्विधम्—'उपलजलम्' अधः पाषाणा उपरि जलं १ 'वालुकाजलम्' अधो वालुका उपरि पानीयं २ 'शुद्धोदकं' अधः शुद्धा मही उपरि जलं ३ 'पङ्कोदकं' अधः कर्दम उपरि जलम् ४ ॥ ५६४३ ॥ पद्गोदकस्य चामूनि विधानानि-

> लत्तगपहे य खुलए, तहऽद्धजंघाऍ जाणुउवरिं च । लेवे य लेवउवरिं, अकंतादी उ संजोगा ॥ ५६४४ ॥

25

यावन्मात्रमरुक्तकेन पादो रज्यते तावन्मात्रो यत्र पथि कर्दमः स रुक्तकपथः । खुँरुक-मात्र:-पादघुण्टकप्रमाणः । अर्द्धजङ्घामात्रः-जङ्घार्द्धं यावद् भवति । 'जानूपरि' जानुमात्रं यावद् भवति । 'लेपः' नाभिप्रमाणः । तत ऊर्द्धं सर्वोऽपि लेपोपरि । एते सर्वेऽपि कर्दम-प्रकाराः । चहुर्विधे नोस्थले कर्दमे चाकान्ता-ऽनाकान्त-सभय-निर्भयादयः संयोगा यथासम्भवं वक्तव्याः । अमुना दोषेण युक्तः पन्थाः परिहर्तव्यः ॥ ५६४४ ॥

जो वि य होतऽकंतो, हरियादि-तरोहिं चेव परिहीणो। तेण वि तु न गंतन्वं, जत्थ अवाया इमे होंति ॥ ५६४५ ॥

योऽपि च पन्थाः 'आकान्तः' दरमलितो हरितादिभिस्रसैध्य परिहीणो भवति तेनापि न गन्तव्यम् । यत्र अमी अपाया भवन्ति ॥ ५६४५ ॥

गिरिनदि पुण्णा वाला-ऽहि-कंटगा द्रपारमावता। चिक्खल्ल कल्लुगाणि य, गारा सेवाल उवला य ॥ ५६४६ ॥

यत्र पिथ गिरिनदी 'पूर्णा' तीववेगा वहति, मकरादयो व्याला अहयो वा यत्र जलमध्ये भवन्ति, कण्टका वा पूरेणानीताः, दूरपारम् आवर्तवहुरुं वा जलं भवेत्, चिक्खल्लो वा नदीपु तादशो यत्र पादो निमज्जित, 'कछुकाः' गाथायां नपुंसकत्वं प्राकृतत्वात् पापाणेषु द्वीन्द्रय-जातिविशेषा भवन्ति ते पादौ छेद्यन्ति, 'गाराः' पापाणशृक्षिकाः, 'सेवालः' प्रसिद्धः, so

१ "धरु णाम परिरएणं गम्मइ, बहा कोष्परादीणं । णोयलं पाणियं, त चडिवह" इति विशेपचूर्णां ॥ २ खलुप मो॰ रे॰ । खुलुप मा॰ । एवममेऽपि सर्वत्र ॥ ३ खलुक॰ मो॰ रे॰ । खुलुक॰ मा॰ । एवममेऽपि सर्वत्र ॥ ४ तानेवाह इखवतरणं कां॰ ॥

'डपलाः' छित्रपापाणाः । ऐभिरपायेर्विजितेन पूर्वं स्वलेन गन्तव्यम् , तद्रभावे सङ्ग्रमेण, तर्-भावे नोस्वलेनापि ॥ ५६४६ ॥ तत्र चतुर्वित्रे नोस्वले पूर्वमसुना गन्तव्यम्—

उवलजलेण तु पुन्वं, अकंत-निरचएण गंतन्वं । तस्यऽस्ति अणकंते, णिरचएणं तु गंतन्वं ॥ ५६४७ ॥

छ उपराजले कर्त्रमो न भवति, स्थिरसंहननं च तद् भवति, खतः पूर्वं तेन 'खाकान्त-निरत्ययेन' क्षुण्ण-निष्प्रत्यपायेन गन्तव्यम् । तस्यागावे खनाकान्त-निरत्ययेनापि गन्तव्यम् ॥ ५६४७ ॥

एमेव सेसएस वि, सिगतजलाई।हिं होति संजोगा । पंफ महुसित्थ लत्तग, खुलऽद्वजंघा य जंघा य ॥ ५६४८॥

उपलाद् वालुका अरुपसंहनना, तत उपल्जलामाये वालुकाजलेन गन्तन्यम् । वालुकायाः 10 शुद्धपृथिवी सर्पतरसहनना, ततो वालुकाजलानन्तरं शुद्धोदकेन गम्यते । तेण्यपि सिकता-जलादिषु शेपपदेषु 'एवगेय' प्राग्यद् आकान्ता-ऽनाकान्तादयः संयोगा मवन्ति । पङ्कजलं वहु-प्रत्यपायम्, अतः सर्वेषामुपलजलादीनामभावे तेन गम्यते । स च यः 'मधुसिक्थाङ्कतिः' कमन-लयोरेव केवलं लगति यो वा अलक्तकमात्रलेन पूर्व गम्यते, पश्चात् खुलकमात्रण, पश्चादर्द-जह्मात्रण, ततो जह्ममात्रण जानुप्रमाणेनेत्यर्थः ॥ ५६४८ ॥

16 यस्तु जानुपमाणादुपरि पङ्कान्तन न गन्तन्यम्, यत आह-

अह्रोरुतिमत्तातो, जो खद्ध उत्रि त कहमी होति । फंटादिजहो वि य सो, अस्थाहनलं व सावायं ॥ ५६४९ ॥

'अर्द्धोरुकमात्राद्' जानुप्रमाणादुपरि यः कर्दमो भवति स कण्टकाद्यपायवर्जिनोऽप्यम्ताव-जलमिव गन्तुमञ्चयत्वात् सापायो मन्तन्यः ॥ ५६ ४९ ॥

20 एप निधिः सर्वेऽपि सचित्तप्रथिन्यामुक्तः । अथाचित्तप्रथिन्यां तमेवाह-

जत्थ अचित्ता पुरवी, तहियं आउ-तरुजीवसंजीगा । जोणिपरित्त-थिरेहि य, अक्रंत-णिरचएहिं च ॥ ५६५० ॥

यत्र पृथिची अचित्ता तत्राष्कायजीवानां तरुजीवानां च संयोगाः कर्तव्याः। तद्यथा—
पृथिची सर्वत्राप्यचित्ता किमण्कायेन गच्छतु ! किं वा वनस्पतिना ! उच्यते—अण्काये नियमाद्
26 वनस्पतिरित्ति तसात् तेन मा गात् , वनस्पतिना गच्छतु , तत्राणि परीत्तयोनिकन स्थिरसहननेन आकान्तेन निरत्ययेन च—निष्प्रत्यपायेन । अत्र पोड्य भद्गाः, तद्यथा—प्रत्येकयोनिकः स्थिर आकान्ते निःपत्यपायः, एप प्रथमो भद्गः, सपत्यपायेन द्वितीयः, अनाकान्तेऽप्येवमेव द्वी विकल्पो, एवं स्थिरे चत्वारो विकल्पाः उच्याः, अस्थिरेऽप्येवं चत्वारः, एते प्रत्येकयोनिकेनाष्टी मङ्गा उच्याः, अनन्तयोनिकेऽप्येवमेवाष्टी उप्यन्ते, एवं सर्वसद्यया वनस्पतिकाये अपरीत्तादिभिः पद्माः पोड्या भङ्गा मवन्ति ॥ ५६५० ॥ अथाष्कायस्य त्रसानां च संयोगानाह—

एमेव य संनोगा, उदगस्स चडिन्चहेहिँ तु तसेहिं। अकंत-थिरसरीरे-णिरचएहिं तु गंतन्त्रं॥ ५६५१॥

१ पर्तर° मा• ॥ २ गन्तव्यम्, तेप्न° मा• ॥

चतुर्विधास्त्रसाः—द्वीन्द्रियास्त्रीन्द्रियाधातुरिन्द्रियाः पञ्चेन्द्रियाश्चेति । एतेश्चतुर्विधेरपि त्रसे-राक्तान्तादिभिः पदैरेवमेव उदकेन सह संयोगाः कार्याः, तद्यथा—आकान्ताः स्थिरा निःप्रत्य-पायाः १ आकान्ताः स्थिराः समत्यपायाः २ एवं त्रिभिः पदैरष्टो भक्ता भवन्ति, एते च द्वीन्द्रियादिषु चतुर्ष्विप प्रत्येकमष्टावष्टो रूभ्यन्ते, जाता भक्तकानां द्वात्रिंशत् । अथ सान्तर-निरन्तरिकरुपविवक्षा कियते ततश्चतुःषष्टिः संयोगा उत्तिष्ठन्ते । अत्र चाकान्त-स्थिरशरीर-६ निरत्ययैः सान्तरेक्षसेर्गन्तव्यं नाष्कायेन ॥ ५६५१॥

तेऊ-वाडविहूणा, एवं सेंसा वि सन्वसंजोगा। उदगस्स उ कायन्वा, जेणऽहिगारो इहं उदए ॥ ५६५२॥

'तेजो-वायुकाययोगीमनं न सम्भवति' इति कृत्वा तेजो-वायुविहीना एवं शेपा अपि संयोगाः सर्वेऽपि कर्तव्याः । तत्राप्कायस्य वनस्पतिना त्रसैध्य सह भक्तका उक्ताः, अथ वनस्पति-त्रसानां 10 द्विकसंयोगेन भक्का उच्यन्ते—कि वनस्पतौ गम्यताम् १ उत त्रसेषु १ उच्यते—त्रसेषु सान्त-रेषु गन्तव्यम्, न पुनर्वनस्पतौ, तत्र हि नियमेन त्रसा भवेषुः । आह च निश्चीश्रचूणिकृत्—

पुषं तसेसु थिराइसु गंतवं, जतो वणे वि नियमा तसा अत्थि ।

पृथिवयष्काय-वनस्पतित्रयसम्भने कतमेन गम्यताम् १ उच्यते—पूर्वं पृथिवीकायेन, ततो वनस्पतिना, ततोऽप्कायेनापि । पृथिव्युदक-वनस्पति-त्रसलक्षणचतुष्कसंयोगसम्भने कतमेन 16 गन्तव्यम् १ उच्यते—पूर्वमचित्तपृथिव्यां प्रविरलत्रसेषु, ततः सचित्तपृथिव्याम्, ततो वनस्पिता, ततोऽप्कायेनापि गम्यम् । एवमिह बहुभङ्गविस्तरे चीजमात्रमिदमुक्तम् । इह च उदकपदममुख्यता ये भङ्गाः प्राप्यन्ते ते कर्तव्याः, येनेह सूत्रे उदकस्याधिकारः। शेषास्तु विनेय-व्युत्पादनार्थमभिहिताः॥ ५६५२॥ "अंतो मासस्स दुक्खुतो वा" इत्यादि सूत्रं व्याख्याति—

एरवइ जत्थ चिक्कय, तारिसए न उवहम्मती खेत्तं। पिडिसिद्धं उत्तरणं, पुण्णासित खेत्तऽणुण्णायं॥ ५६५३॥

या ऐरावती नदी कुणालाजनपदे योजनाई विस्तीर्णा जहाई मानमुदकं वहति तस्याः केचित् प्रदेशाः शुष्का न तत्रोदकमिता, तामुत्तीर्य यदि भिक्षाचर्या गम्यते तदा ऋतुवहे त्रय छदकसङ्घद्यः, ते च गता-ऽऽगतेन पद् भवन्तिः, वर्षाम्र सप्त दकसङ्घ्यः, ते च गता-ऽऽगतेन चतुर्दश भवन्ति । एवमीहशे सङ्घट्टप्रमाणे क्षेत्रं नोपहन्यते, इत एकेनाप्यधिके सङ्घट्टे १६ उपहन्यते । अन्यन्नापि यन्नाधिकतराः सङ्घ्यासत्रोत्तरणं प्रतिषिद्धम् । पूर्णं मासकल्पे वर्षावासे वा यचनुत्तीर्णानामपरं मासकल्पप्रायोग्यं क्षेत्रमित्त ततो नोत्तरणीयम् । अथानुत्तीर्णानामन्यत् क्षेत्रं नास्ति ततोऽसति क्षेत्रे उत्तरणमनुज्ञातम् ॥ ५६५३ ॥ इदमेव व्याचष्टे—

जह कारणम्मि पुण्णे, अंतो तह कारणम्मि असिवादी ।

उबहिस्म गहण छिपण, णाबीयग नं पि जनणाए ॥ ५६५५ ॥

• यथा कारणे पूर्णे मासकरने वर्षावासे वाऽपरक्षेत्रामावे दृष्टमुत्तरणे तथा माससान्तरप्यिश-वादिभिः कारणेरुपयेवी अहणार्थे छपसानयनार्थं वा दृष्टर्णायम् । कारणे यत्र नावाऽप्युदकं तीयते तत्रापि यसनया सन्तरणीयम् ॥ ५६५५ ॥ तत्र चायं विविः—

> नाव थल लेवहेंहा, लेवो वा उवरि एव लेवम्य । दोर्णा दिवहुमेकं, अहं णावाएँ परिहानी ॥ ५६५६ ॥

स्रांद्र-पश्चाद्धेयत्वानां ययामद्देन योजना—नानुत्तरणस्त्रानाद् यदि है योजने वर्क स्रांद्रन गम्यतं तेन गन्तन्त्रं न च नागरादन्त्रा, "लेबिह्रि" ति लेपन्यायम्ताद् दक्ष सङ्घेन यदि सार्द्धयोजनपरिरयेण गम्यतं ततम्त्रत्र गम्यतां न च नावपित्रराहेन्, एवं योजनपर्याद्दारण लेपन १० गच्छन् मा च नावपित्रस्त्रत्र अद्योजनपर्यवद्दारण लेपार्पराणा गच्छेत् न च नावपित्रराहित् । एवं नावुत्तरणस्त्रानात् सर्छादिषु योजनद्वयादिकं परिहीयते । एवमेव लेपोपरिस्त्रानात् साद्धयोजनपरिहारण स्रांचन, एक्रयोजनपरिहारण साह्रयोजनपरिहारण वा लेपन गम्यतां न च लेपोपरिणा । लेपोनरणस्त्रानादेक्रयोजनपर्यवद्दारण स्रांचन, अद्वयोजनपरिहारण वा सङ्घेन गन्तन्त्रं न लेपेन । सङ्घेनरणस्त्रानादद्वयोजनपर्यवद्दारण स्रांचन गम्यतां न च सङ्घ- । एनेपां परिहारपरिमाणानाममावं नावा लेपोपरिणा लेपेन मङ्घेन वा गम्यने न क्रियान्द्रांचा । ५६५६॥ अत्र "नाव यद्ध" ति पदं व्याच्छे—

दो जोयणाईँ गंतुं, जहियं गम्मति थलेण तेण वए । मा य दुरुहे नावं, नत्थाताया वह दुत्ता ॥ ५६५७ ॥

द्व योजने गला यत्र सर्लन गम्यत तेन पया बजेड् मा च नावमागेहन् । यनस्तत्र वह-१० बोडपायाः पूर्वमेदोक्ताः । कारणे तु तत्रापि गम्यने ॥ ५६५७ ॥

तत्र महार गुल्छतां, ताबद् यतनामार-

थलमंक्रमण नयणा, परोयणा पुच्छिका उत्तरणं । परिपुच्छिका गमणं, जनि पंथो तेण जनणाए ॥ ५६५८ ॥

सक्सङ्कमणे यत्रना कार्या, एकं पादं लंड एकं च पादं सांड कुर्यादित्यर्थः । प्रकोकना 25 नाम—ठोकसुत्तरन्तं प्रकोकयति, यन्मिन् पार्थं जङ्घाईनात्रमुदकं तत्र गच्छति । अथोत्तरतो न पर्यति ततः प्रातिपिथकमन्यं वा प्रच्छति, नतो यत्र नीचत्रसुदकं तत्रोत्तरणं विवेयन् । "पिर्युच्छिकण" इत्यादि, यदि तसोदकस्य परिहोरण पन्था विचेत तदा तं परित्यत्य यत्रनया तेन गन्तव्यम् ॥ ५६५८ ॥ अथ म्यक्ययेडमां दोषा मनेषुः—

समुदाणं पंथो वा, वसही वा थलपंथण जति नित्य । सावन-तेणसर्य वा, संबद्धेणं तती गच्छे ॥ ५६५९ ॥

'समुदानं' मिला दल नान्ति, सकाय एव वा नान्ति, वस्तिवा सक्ययं यदि न समन्ति, श्वापदमयं न्तेनमयं वा तत्र विद्यंत ततः सक्ययं मुक्तवा सङ्घेतेन प्रथमते। गच्छेन्, तद्मावे रूपेन ॥ ५६५६ ॥ तत्रयं यतना—

30

णिभये गारत्थीणं, तु मग्गतो चोलपद्दमुस्सारे । सभए अत्थग्घे वा, उत्तिण्णेसुं घणं पद्दं ॥ ५६६० ॥

यदि स साधुर्गृहिसार्थसहायस्तत उदकसमीपं गत्वोद्धिकायं मुखबिक्षकयाऽधःकायं रजोहर-णेन प्रमाज्योंपकरणमेकतः कृत्वा यदि निर्भयं—चौरमयं नास्ति ततो गृहस्थानां 'मार्गतः' सर्व-पश्चादुदकमवतरित । यथा यथा चोण्डमुण्डतरं जलमवगाहते तथा तथोपर्युपिर चोलपष्टकमु- क त्सारयेद् येन न तीम्यते । अथ तत्र सभयम् अस्ताधं वा जलं ततो यदा कियन्तोऽपि गृहस्था अम्रतोऽवतीर्णास्तदा मध्ये साधुनाऽवतरणीयम् चोलपष्टकं च 'धनं' दृढं वधीयात् ॥ ५६६०॥ एतेन विधिनोत्तीर्णस्य यदि चोलपट्टकोऽन्यद्वा किश्चिदुपकरणजातं तीमितं तदाऽयं विधिः—

दगतीरे ता चिट्ठे, णिप्पगलो जान चोलपृद्दो तु।

सभए पलंबमाणं, गच्छति काएण अफुसंतो ॥ ५६६१ ॥

'दकतीरे' स्निग्धपृथिन्यामप्कायरक्षणार्थं तावत् तिष्ठेत् यावत् चोलपृहकोऽन्यद्वोपकरणं निष्प-गलं भवति । अथ तत्र तिष्ठतः सभयं ततः प्रगलन्तमेव तं चोलपृहकं कायेनास्पृशन् बाहायां प्रलम्बमानं नयन् गच्छति ॥ ५६६१ ॥ यत्र सार्थविरहित एकाकी समुत्तरति तत्रायं विधिः—

असइ गिहि णालियाए, आणक्लेडं पुणी वि पडियरणं। एगाभीगं च करे, उवकरणं लेव उवरि वा ॥ ५६६२॥

गृहिणामभावे सर्वोपकरणमवतरणतीरे गुक्तवा नालिकां—आत्मप्रमाणात चतुरङ्गुलातिरिक्तां यि गृहीत्वा तया "आणक्खेडं" अस्ताघतामनुमीय परतीरात् पुनरिप जले प्रतिचरणं करोति, प्रत्यागच्छतीत्यर्थः; आगत्य च तदुपकरणमेकामोगं करोति, एकत्र नियम्रयतीत्यर्थः; तत-स्तद् गृहीत्वा तेन परीक्षितजलपथेनोत्तरित । एव लेपे लेपोपरे। वा विधिरुक्तः ॥ ५६६२ ॥ अथ नावं यैः कारणरारोहेत् तानि दर्शयति—

विइयपय तेण सावय, भिक्खे वा कारणे व आगाढे। कज्जुविह मगर छुव्भण, नावीदग तं पि जतणाए।। ५६६३॥

द्वितीयपदमत्रोच्यते— खल-सङ्घद्वादिपथेषु शरीरोपिषस्तेनाः सिंहादयो वा श्वापदा भनेयुः, भैक्षं वा न लभ्यते, आगाढं वा कारणम्—अहिदप्ट-निष-निस्चिकादिकं भनेत् तत्र त्वरितमी-षधान्यानेतन्यानि, कुलादिकार्यं वा अक्षेपेण करणीयमुपिखतम्, उपघेरुत्पादनार्थं वा गन्तन्यम्, 25 लेपे लेपोपरी वा मकरभयं ततो नावमारोहेत् । तत्र च प्रथममेवोपकरणमेकाभोगं कुर्यात् । कुतः ! इत्याह—"छुन्भण" ति कदाचित् प्रत्यनीकेन उदके प्रक्षिप्येत, तत एकाभोगकृतेषु भाजनेषु विलमस्तरतीति । "नावोदग तं पि जयणाए" ति यदि वल्लियोगेन नावुदकस्यो-त्सेचापनं कार्यते तदा तदिष यतनया कर्तन्यम् ॥ ५६६३ ॥

कथं पुनरेकामोगमुपकरणं करोति ? इत्याह—

पुरतो दुरुहणमेगतों, पिंढलेहा पुन्य पच्छ समगं वा । सीसे मग्गतों मज्झे, वितियं उवकरण जयणाए ॥ ५६६४ ॥ गृहिणां पुरत उपकरणं न प्रखपेक्षते, न वा एकाभोगं करोति । "दुरुहण" वि नावमारो- हुकामेन एकान्तमपक्रम्योपकरणं प्रख्येक्षणीयम् । "पिडिलेह" चि ततोऽघःकायं रजोहरणेन लपिरकायं मुखानन्तकेन प्रमृत्य साजनान्येकत्र बद्राति, तेपामुपरिष्टादुपि सुनियिन्नतं करोति । "पुत्र पच्छ समगं व" चि कि गृहिभ्यः पूर्वमारोहत्यम् इत पश्चात् इलाहो समकम् अत्रोत्तर् — यदि भद्रका नाविकादयो यदि च खिरा नानं होलायते ततः पूर्वमारोहत्त्रम् इत प्रथातः ततः पूर्वमारोहत्त्रम् इत प्रशास नानं सार्व मान्ताः ततः पूर्व नारुखते, मा 'अमक्रलम्' इति इत्ता प्रहेषं गमन, तेषां प्रान्तानां मार्व मात्वा समकं पश्चाहा आरोहणीयम् । "सीसे" चि नावः शिरसि न स्थातव्यम्, देवतास्थानं तिदिति इत्वा; मार्गतोऽपि न स्थातव्यम्, निर्यामकस्तत्र तिष्ठतीति इत्या; मध्येऽपि यत्र कृपकसानं तत्र न स्थातव्यम्, तद् मुक्ता यद् अपरं मध्ये स्थानं तत्र स्थेयम् । अय मध्ये नान्ति स्थानं ततः शिरसि पृष्टतो वा यत्र ते स्थापयन्ति तत्र निरायाघे स्थीयते । साकारं मकं 10 प्रत्याख्याय नमस्कारपरिनष्ठति । उत्तरत्रि न पूर्वमुचरित न वा पश्चात् किन्तु मध्ये उत्तरी । सारोपिषश्च पूर्वमेवाल्यसागारिकः कियते, यद् अन्तमान्तं चीवरं तत् प्राष्ट्रणोति । यदि च तर्पण्यं नाविको मार्गयति तदा धर्मकथाऽनुशिष्टिश्च कियते । अय न मुञ्जति तनो हितीयपदे यद् अन्तमान्तमुपकरणं तद् यतनया दातव्यम् । अय तद् नेच्छति निरुगद्धि वा ततोऽनुक्रम्या यदि अन्यो दद्यति तदा म वारणीयः ॥ ५६६४॥

॥ महानदीपकृतं समासम् ॥

उपाश्रय प्रकृत स्

सुत्रम्--

16

20

25

से तणेसु वा तणपुंजेसु वा पळालेसु वा पळाले पुंजेसु वा अप्पंडेसु अप्पाणेसु अप्पवीएसु अप्पह-रिएसु अपुस्तेसु अप्पानंग-पणग-दगमिहय-मक्कड-गसंताणप्सु अहेसवणमायाप् नो कप्पइ निग्नं-थाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उवस्तप् हेमंत-गिम्हासु वस्थए ३४॥ से तणेसु वा जाव संताणप्सु उप्पिसवणमायाप् कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तहप्पगारे उव-स्तप् हेमंत-गिम्हासु वस्थए ३५॥ से तणेसु वा जाव संताणप्सु अहेरयणीसुक्रम-उदेसु नो कप्पइ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा तह-प्पगारे उवस्तप् वासावासं वस्थप् ३६॥

Б

से तणेसु वा जाव संताणएसु उिंपरयणीमुक्कम-उडेसु कप्पइ निग्गंथाण य निग्गंथीण य तहप्पगारे उवस्सए वासावासं वत्थए ३७॥

अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह-

अद्धाणातो निलयं, उविंति तहियं तु दो इमे सुत्ता । तत्थ वि उडुम्मि पढमं, उडुम्मि दृइजाणा जेणं ॥ ५६६५ ॥

पूर्वसूत्रे 'अध्वा' जलपथलक्षणः प्रकृतस्तत उत्तीर्णाः 'निलयम्' उपाश्रयमुपागच्छन्ति । तिद्विषये च ऋतुबद्ध-वर्षावासयोः प्रत्येकमिमे द्वे सूत्रे आरम्येते । तत्रापि प्रथमं सूत्रद्वयमृतु-बद्धविषयं द्वितीयं वर्षावासविषयम् । कुतः ! इत्याह—ऋतुबद्धे येन कारणेन "वृह्जजा" विहारो भवति न वर्षावासे, पूर्वसूत्रे च विहारोऽधिकृतः, अतः सम्बन्धानुलोम्येन पूर्वमृतुबद्ध-10 सूत्रद्वयं ततो वर्षावाससूत्रद्वयमिति ॥ ५६६५ ॥

अहवा अद्धाणविही, बुत्तो वसहीविहिं इमं भणई। सा वी पुन्वं बुत्ता, इह उ पमाणं दुविह काले॥ ५६६६॥

अथवाऽध्विन विधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, इमं तु प्रस्तुतसूत्रे वसतिविधि भणति । साऽपि च वसतिः 'पूर्वं' प्रथमोद्देशकादिष्वनेकशः प्रोक्ता, इह तु 'द्विविधेऽपि' ऋतुवद्ध-वर्षावासलक्षणे 15 काले तस्याः प्रमाणमुच्यते ॥ ५६६६ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा पलालेषु वा पलाल-पुञ्जेषु वा अल्पाण्डेषु अल्पपाणेषु अल्पवीजेषु अल्पहरितेषु अल्पावश्यायेषु अल्पोत्तिज्ञ-पनक-दकमृत्तिका-मर्कटसन्तानकेषु । इह अण्डकानि पिपीलिकादीनाम्, प्राणाः—द्वीन्द्रियादयः, वीजम्—अनङ्कुरितम्, तदेवाङ्कुरितोद्भित्तं हरितम्, अवश्यायः—स्तेहः, उत्तिङ्गः—कीटिकानगरम्, 20 पनकः—पञ्चवर्णः साङ्कुरोऽनङ्कुरो वाऽनन्तवनस्पतिविशेषः, दकमृत्तिका—सचितो मिश्रो वा कर्दमः, मर्कटकः—कोलिकत्तस्य सन्तानकं—जालकम् । अल्पशन्दश्चेह सर्वत्राभाववचनः, ततोऽण्डरितेषु प्राणरिहतेषु इत्यादि मन्तन्यम्। "अहेसवणमायाए" ति 'अधःश्रवणमात्रया' श्रवणयोरधस्ताद् यत्र छादनतृणादीनि भवन्ति तथाप्रकारे उपाश्रये नो कल्पते निर्धन्थानां वा निर्धन्थीनां वा हेमन्त-प्रीष्मेषु वस्तुम्, अष्टावृतुनद्भमासानित्यर्थः॥

एवं प्रतिपेधसूत्रमभिधाय प्रपश्चितज्ञ विनेयानुपहार्थे विधिसूत्रमाह—

अथ तृणेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु उपरिश्रवणमात्रया युक्तेषु तथाविधोपाश्रये कल्पते हेमन्त-श्रीष्मेषु वस्तुम् ॥ एवमृतुवद्धसूत्रद्वयं व्याख्यातम् । अथ वर्षावाससूत्रद्वयं व्याख्यायते—

अथ तृणेषु वा तृणपुञ्जेषु वा यावदल्प० सन्तानकेषु "भवेरयणीमुक्तमण्डेमु" ति अञ्जन लिमुकुलितं बाहुद्वयमुच्छितं मुकुट उच्यते स च हस्तद्वयममाणः । यदाह वृहद्भाष्यकृत्—30

मडडो पुण दो रयणी, पमाणतो होइ हू मुणेयन्त्रो । रित्रभ्यां-हस्ताभ्यां मुक्ताभ्यां-डच्छ्रिताभ्यां यो निर्मितो मुकुटः स रित्रमुक्तमुकुटः । एता-४० १८९

वसमाणमधस्तादुपरि च यत्रान्तरारूं न प्राप्यते तेप्वचोरितसुक्तसुकुटेषु तृणादिषु न कल्पते वर्षावासे वस्तम् ॥

अथ तृणेषु वा यावद्रस्प० सन्तानकेषु उपरिरितमुक्तमुकुटेषु यथोक्तपमाणेषु मुकुटोपरि-वर्तिषु संस्तारके निविष्टस्य साघोरर्धतृतीयहस्ताचपान्तराल्युकेन्वित्यर्थः । ईदृश्यां वसतो कल्पते वर्षावासे वस्तुमिति सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ माप्यकारः प्रथमसूत्रं विवरीषुराह—

> तणगहणाऽऽरण्णतणा, सामगमादी उ सृह्या सन्वे । सालीमाति पलाला, पुंजा पुण मंडवेसु कता ॥ ५६६७ ॥

तृणग्रहणाद् आरण्यकानि स्यामाकादीनि सर्वाण्यपि तृणानि स्चितानि । पटालग्रहणेन शाल्यादीनि पटाटानि गृहीतानि । पुद्धाः पुनस्तृणानां पटाटानां वा उपरिमण्डपेषु कृता 10 भवन्ति । येषु हि देशेषु सल्पानि तृणानि तेषु पुद्धस्त्पत्तया तानि मण्डपेषु सङ्गृह्यन्ते, अधन्ता-द्भौ स्यापितानि मा विनश्येषुरिति कृत्वा ॥ ५६६७ ॥

> पुंजा उ जिहें देसे, अप्पप्पाणा य होंति एमादी । अप्प तिग पंच सत्त य, एतेण ण बचती सुत्तं ॥ ५६६८ ॥

एवं यत्र देशे मण्डपेषु पुद्धाः कृता मवन्ति तत्र विवक्षितायां वसतौ ते पुद्धा अल्पमाणा 15 अल्पंचीला एवमादिविशेषणयुक्ता भवेयुः, अत्र कस्याप्येवं वुद्धिः स्यात्—अल्पाः प्राणास्त्रयः पद्ध सप्त वा मन्तव्याः, अत आह—न 'एतेन' परोक्तेनामिप्रायेण सूत्रं वजति, कि तर्हि ! अल्प- शब्दोऽत्रामाववाचको दृष्टन्यः, प्राणाद्यसेतुषु न सन्तीति मावः ॥ ५६६८॥ अत्र परः प्राह—

वत्तन्त्रा उ अपाणा, त्रंघणुलोमेणिमं क्यं मुत्तं । पाणादिमादिएसं, ठंते सङ्घाणपच्छित्तं ॥ ५६६९ ॥

20 यदि अमावार्थे। इत्याद्य एवं स्त्रालापका वक्तन्याः—''अपाणेमु अवीएमु अहरिएमु'' इत्यादि । गुरुराह—वन्धानुलोम्येनेत्यं स्त्रं कृतम् ''अप्पपाणेमु'' इत्यादि, एवंविधो हि पाठः गुलिलतः मुखेनैवोचरितुं शक्यते । यदि पुनर्ह्वो त्रयः पञ्च वा द्वीन्द्रियाद्यः माणिन आदिशव्दादण्डादीनि वा यत्र भवन्ति तत्र तिष्ठन्ति तत्तत्तेषां विराधनायां स्वस्थानपायि तं दृष्टव्यम् ॥ ५६६९ ॥ कथं पुनरस्पशव्दोऽभावे वर्तते ! तत आह—

थोविन्म अभाविन्म य, विणिओगो होति अप्पसद्स्स । थोवे च अप्पमाणो, अप्पासी अप्पनिद्दो य ॥ ५६७० ॥ निस्सत्तस्म उ लोए, अभिहाणं होइ अप्पमत्तो ति । लोउत्तरे विसेसो, अप्पाहारो तुअड्डिजा ॥ ५६७१ ॥

स्तोकेऽमावे च अरुपश्चन्य 'विनियोगः' न्यापारी भवति । तत्र स्तोकार्थवाचको यथा— 30 अरुपमानो अरुपार्शी अरुपनिद्रोऽयम् ॥ ५६७० ॥ अभाववाचको यथा—

यः किछ निःसत्त्वः पुरुषख्य छोकेऽरूपसत्त्वोऽयमित्यभिष्ठानं भवति । छोकोचरेऽप्ययं विशेषः समितः, यथा—अरूपाहारो भवेद् अरूपं च त्वग्वतंत्रेत्। अभावेऽपि दृश्यते, यथा—"सप्पायंके" नीरोग इत्यर्थः ॥ ५६७१ ॥ अथ बीजादियुक्तेषु तिष्ठतां प्रायश्चित्तमाह—

30

<sup>9</sup>विय-मद्दियासु लहुगा, हरिए लहुगा व होंति गुरुगा वा । पाणुत्तिग-दएसं, रहुगा पणए गुरू चरते ॥ ५६७२ ॥

बीज-मृत्तिकायुक्तेषु तृैणादिषु तिष्ठतां चतुर्रुषुकाः । हरितेषु प्रत्येकेषु चतुर्रुषु, अनन्तेषु चतुर्गुरु । प्राणेषु—द्वीन्द्रियादिषु उत्तिहोदकयोश्चतुर्रुषु । पनके चतुर्गुरवः ॥ ५६७२ ॥ 5

उक्तः सूत्रार्थः । अय निर्युक्तिविस्तरः—

सवणपमाणा वसही, अधिठंते चउलहुं च आणादी। मिच्छत्त अवाउड पंडिलेह बाय साणे य वाले य ॥ ५६७३ ॥

श्रवणप्रमाणा वसतिः कर्णयोरधस्तात् तृणादियुक्ता या भवति तस्यामधःश्रवणमात्रायां तिष्ठतश्चतुर्रुषु, आज्ञादयश्च दोपा मिथ्यात्वं च भवति । कथम् ! इति चेद् इत्याह—येपां साधूनां सागारिकमपावृतं वैकियं वा तान् पविशतो हृद्वा लोको वृयात्—अहो। द्वीप्रच्छाद- 10 नमपि तीर्थकरेण नानुज्ञातम्, रुज्ञामयश्च पुरुष-स्त्रियोररुद्वारः, तद् नृनमसर्वज्ञ एवासाः; एवं मिथ्यात्वगमनं भवेत् । "पडिलेह" ति उपर्यपत्युपेक्षिते शीर्पमास्फिटति, तत्र प्राणविराधना-निष्पन्नम् ; अवनतानां च प्रविशतां निर्गच्छतां च कटी पृष्ठं वा वातेन गृह्यते । अवनतस्य च प्रविशतः सागारिकं लम्बमानं पृष्ठतः श्वानो मार्जारो वा त्रोटयेत् । "वाले य" चि उपरि शीर्पे आस्फिटिते सर्पे बृश्चिको वा दशेत्। यत एते दोषा अतोऽघः श्रवणमात्रायां वसतौ न 15 स्थातन्यम् । द्वितीयपदे तिष्ठेयरपि ॥ ५६७३ ॥

> सवणपमाणा वसही, खेत्ते ठायंतें बाहि वोसग्गो । पाणादिमादिएसुं, वित्थिणाऽऽगाढ जतणाए ॥ ५६७४ ॥

परेषु क्षेत्रेप्त्रशिवादीनि मवेयुः ततः क्षेत्राभावेऽधःश्रवणमात्रायामप्यल्पपाणादियुक्तायां तिष्ठतामियं यतना-वसतेर्विहरावश्यकं कुर्विन्ति । अन्योऽपि यः 'ब्युत्सर्गः' कायोत्सर्गः स 20 बहिः कियते । द्वितीयपदे सप्राणेषु आदिशन्दाद् वीजादिष्वपि वसती विद्यमानेषु तिष्ठेषुः तत्र यतनया विस्तीर्णाया तिष्ठन्ति । सा येष्ववकाशेषु संसक्ता तान् क्षारेण रुक्षयन्ति, कुटमु-खेन वा हरितादिकं स्थायन्ति. दकमृत्तिका-बीजादीन्येकान्ते वृषभाः स्थापयन्ति । एवमागाढे कारणे स्थितानां यतना विज्ञेया ॥ ५६७४ ॥

वेउन्द-ऽदाउडाणं, वृत्ता जयणा णिसिज कप्पो ना । उवओग णितऽइंते, हु छिंदणा णामणा वा वि ॥ ५६७५ ॥

ये विकुर्विता-ऽपावृतसागारिकास्तेषां प्रथमोद्देशकोक्ता यतनाऽवघारणीया । प्रविशन्तो निर्ग-च्छन्तश्च प्रष्ठतो निपद्यां करूपं वा कुर्वन्तिं । श्वानादीनामुपयोगं ददाना नित्यं निर्गच्छन्ति प्रवि-शन्ति च । यान्यपरि तृणान्यवरुम्बन्ते तेपां प्रमार्च्य च्छेटनं नामनं वा कुर्वन्ति ॥ ५६७५ ॥ व्याल्यातं ऋतुबद्धसूत्रद्वयम् । अथ वर्षावाससूत्रद्वयं विवृणोति-

अंजलिमजलिकयाओ, दोण्णि वि वाहा समृतिया मउडो। हेटा उवरिंच भवे, मुकं तु तओ पमाणाओं ॥ ५६७६ ॥

१ अग्रान्तरे ग्रन्थात्रम्—५००० गा॰॥ २ तृणेषु कां॰ निना॥ ३ उक्ती भाष्यसना स्त्रा° का ।। ४ °िन्त येन गृहस्थाः सागारिकं न पदयेग्रुरिति । अवाना वां ।।

ij

30

थलिसुकुछीकृती द्वाविष वाह् समुच्छिती मुकुट उच्यते । मुक्तमुकुटं पुनः 'ततः प्रमा-णात्' तावत्प्रमाणमङ्गीकृत्य संस्तारकनिविष्टस्याय उपरि च यत्रान्तग्रालं प्राप्यते देवद्यामुपरि-रिविमुक्तमुकुटायां वसती वर्षाकाले स्थातन्त्रम् ॥ ५६७६ ॥ कृतः १ इति चेद् उच्यते—

हत्यो लंबह हत्यं, भृमीओ सप्पों हत्यमुद्देति ।

मप्पस्स य इत्यस्स य, जह इत्थो अंतरा होड़ ॥ ५६७७ ॥

फलकाटो संस्तारके सुप्तस्य 'इन्तः' हन्तमेकं अधो लम्बते, सृमिनश्च संपा हन्त्रमुचिष्ठति, ततः सर्पस्य च हम्तस्य च यथा हन्तो अन्तरा मवति तथा कर्तव्यम् ॥ ५६७७ ॥ तथा—

माला लंबति इत्थं, मण्यो संथारए निविद्वस्स ।

सप्पस्त य सीसस्त य, नह हत्यो अंतरा होह ॥ ५६७८ ॥

गंस्तारके निविष्टस्य मालात् सर्गे हर्स्तं लम्बते, ततः मर्पस्य च श्रीर्पस्य च यथा हन्तो
 अन्तरा भवति तथा विधेयम्, ईदक्पमाण उपाश्रयो महीतव्य इत्यर्थः ॥ ५६७८ ॥

काउरसग्गं तु ठिए, मालो जइ हवह दोसु रयणीसु । कप्यह वासावासी, इय तणपुंजसु सब्वेमु ॥ ५६७९ ॥

कायोत्सर्गे स्थितस्य मालो यदि द्वयो रक्योरुपरि मनति तटा करूपते तस्यां वसनौ वर्षावासः 15कर्तुम् । ''इय'' एवं सर्वेप्विप तृणपुञ्जेषु विधिर्द्रष्टव्यः ॥ ५६७९ ॥

उप्पि तु मुक्कमउडे, अहि ठंते चउलहुं च आणाई। मिच्छत्ते वालाई, वीयं आगाद संविग्गो ॥ ५६८०॥

अत उपरिमुक्तमुकुटे प्रतिश्रये स्थानन्यम् । अयायोमुक्तमुकुटे तिष्ठति तनश्चतुर्छेषु आज्ञादयो मिथ्यात्वं व्यालादयश्च दोपाः पृत्वेख्त्रोक्ता मवन्ति । द्वितीयपदमप्यागांद कारणे 20 तथेव मन्तन्यम् । तत्र च तिष्ठन् संविम एव मवति ॥ ५६८० ॥ अत्रयं यतना—

दीहाइमाईस उ विजवंयं, इञ्चंति उछोय कडं च पोति।

कप्पाऽसईए ख़ल सेसगाणं, मृतं जहण्णेण गुरुस्स कुजा ॥ ५६८१ ॥ दीर्घनातीयादिषु वसतो विद्यमानेषु तेषां विद्यया बन्धं कुर्वन्ति । विद्याया अमावे उपिर-ष्टादुक्षोचं कुर्वन्ति । उछोचामावे केटम् । कटामावे "पोचिं" ति चिलिमिलिका सर्वसाघूना-25 सुपरि कुर्वन्ति । अथ नावन्तः करुपा न विद्यन्ते ततः देषाणां सुत्तवा जयन्येन गुरोरुपरिष्टा-दुष्टोचं कुर्यात् ॥ ५६८१ ॥

॥ उपाश्रयविधिप्रकृतं समाप्तम् ॥ ॥ इति कल्पटीकायां चतुर्थोद्देशकः समाप्तः ॥

श्रीचृर्णिकार्वदनास्त्रवचोमरन्द्रनिप्यन्द्रपारणकपीवर्पेद्यस्श्रीः । उद्देशके मम मंतिश्रमरी तुरीय, टीकामिषेण मुखर्त्वमिदं वितेने ॥

१ सप्रे ऊर्ज्वाभवन् हस्तमेकमुत्ति<sup>०</sup> कां॰ ॥ २ °ष्टु अधोमुक्तमुकुटायां वसती कां॰ ॥ ३ 'कटं' वंदाादिमयसुपरिष्टाव् ददति । कटा<sup>०</sup> ग्रं॰ ॥ ४ मतिमेधुपी तुरीये मा॰ ॥



#### ॥ श्रीमद्विजयानन्दस्त्रिवरेभ्यो नमः॥

# पूज्यश्रीभद्रवाहुखामिविनिर्मितखोपज्ञनिर्युक्युपेतं

# बृहत् कल्पसूत्रम्।

श्रीसङ्घदासगणिक्षमाश्रमणसूत्रितेन लघुभाष्येण भूषितस्। तपाश्रीक्षेमकीर्त्त्याचार्यविहितया वृत्त्या समलङ्कृतम्।

# पञ्चम उद्देशकः।

⊃त्र ह्या पाय प्रकृत म् ़

5

10

15

व्याख्यातश्चतुर्थोद्देगकः । सम्प्रति पञ्चम आरभ्यते । तस्य चेदमादिस्त्रचतुष्टयम्—
देवे य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निग्गंथं पिडगाहिजा,
तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं पिरहारट्ठाणं अणुग्घाइयं १ ॥
देवी य इत्थिरूवं विउव्वित्ता निग्गंथं पिडगाहिजा,
तं च निग्गंथे साइजेजा, मेहुणपिडसेवणप्पत्ते आवजइ चाउम्मासियं पिरहारट्ठाणं अणुग्घाइयं २ ॥
देवी य पुरिसरूवं विउव्वित्ता निग्गंथिं पिडगाहेजा,
तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ३ ॥
देवे य पुरिसरूवं विउद्यत्ता निग्गंथिं पिडगाहिजा,
तं च निग्गंथी साइजिजा, मेहुणपिडसेवणपत्ता
आवजइ चाउम्मासियं अणुग्घाइयं ४ ॥

अथास्य सूत्रचतुष्ट्यस्य कः सम्बन्धः ? इत्याह--

पाएण होंति विजणा, गुन्सगसंसेविया य तणपुंजा। होज मिह संपयोगो, तेसु य अह पंचमे जोगो॥ ५६८२॥

10

15

प्रायेण तृणपुद्धाः 'विजनाः' जनसम्पातरहिताः गुह्यकैश्च—च्यन्तरैः सेविताः—अविष्ठिता भवन्ति, ततस्तेषु तिष्ठतां तेः सह मिथः सम्प्रयोगोऽपि भवेत्, अत इदं सृत्रमारम्यते । 'अथ' एप पञ्चमोद्देशके आद्यस्त्रचतुष्टयस्य सम्बन्यः ॥ ५६८२ ॥

अवि य तिरिओवसग्गा, तत्युदिया आयवेयणिजा य । इमिगा उ होंति दिन्ना, ते पडिलोमा इमे इयरे ॥ ५६८३ ॥

'अपि च' इति सम्बन्धस्य प्रकारान्तराम्युचये । 'तत्र' इति अनन्तरस्त्रे 'तिर्यगुपसर्गाः' व्यालदिकृताः 'आत्मसवेदनीयाश्च' वातेन कटीप्रहणादयः 'टदिताः' भणिनाः, एतेषु प्रस्तु- तस्त्रेषु दिव्या टपसर्गा उच्यन्ते । उपसर्गाश्च द्विया—'प्रतिलोगाः' प्रतिकृताः 'इतरे च' अनुकृताः । तत्र प्रतिकृताः पूर्वसृत्रोक्ताः, इहानुकृता भण्यन्ते ॥ ५६८३ ॥

अहवा आयावाओ, चउन्थचरिमम्मि पवयणे चेव । इमओ वंभावाओ, तस्म उ भंगम्मि किं सेसं ॥ ५६८४ ॥

अथवा चतुर्थोद्देशकचरमस्त्रेते आत्मापायः प्रवचनापायश्चोक्तः, अयं पुनः प्रस्तुतस्त्रेषु त्रझ-त्रतापाय उच्यते । तस्य हि मङ्गे किं नाम दोपममझम् ! अतस्त्रद्वङ्गो मा मृदिति प्रकृतस्त्रा-रम्मः ॥ ५६८४ ॥ अथवा चतुर्थेन प्रकारेण सम्बन्धः, तमेवाह—

> सरिसाहिकारियं वा, इमं चउत्थस्स पहमसुत्तेणं । अन्नहिगारम्मि वि पत्थुतम्मि अन्नं पि इच्छंति ॥ ५६८५ ॥

अथवा इदं स्त्रं चतुर्थोद्देशकस्य 'प्रथमस्त्रेण' ''तओ अणुग्वाइया पण्णता'' इत्यादिरूपेण सँमं सदशाधिकारिकम्, तत्राप्यनुद्धातिकाथिकार उक्त इहापि स एवामिवीयत इति मावः । आह—चतुर्थप्रथमस्त्रानन्तरमपराणि म्यांसि स्त्राणि गतानि तेषु चापरापरेऽधिकारास्ततः 20 कथमयं सम्बन्धो घटते ! इत्याह—अन्यसिन्नधिकारे प्रस्तुतेऽपि अन्यमिवकारियच्छन्ति सुर्यः ॥ ५६८५ ॥ तथा चात्र दृष्टान्तः—

जह जाइस्त्रघातुं, खणमाणों लिमज उत्तमं वयरं। तं गिण्हह न य दोसं, वयंति तहियं इमं पेवं॥ ५६८६॥

यथा जातरूपं—मुनर्णं तस्य वातुं खनमानो यदि उत्तमं वज्ञं रुमेत ततन्त्रं गृहाति न 25च तस्य वज्ञं गृहतः कमपि दोषं वदन्ति । एवम् 'इदमपि' प्रस्तुतमपराविकारे प्रस्तुतेऽपरावि-कारग्रहणं न विरुध्यते ॥ ५६८६॥

१ द्वितीयप्रकारेण सम्यन्यमाह इलकारणं डां॰॥ २ °ताः, इसे नु एनेषु पुनः प्रस्तुं डां॰॥ ३ °स्त्रे प्रोक्ताः, इह पुनरनुं बं॰॥ ४ छतीयेनापि प्रकारेण सम्यन्यः समस्तानि (?) दर्शयति इलकारणं डा॰॥ ५ °स्त्रे नीचतरायां वसतो अवनतानां प्रविद्यत आत्मां डां॰॥ ६ °पु चतुर्षु प्रव् डां॰॥ ७ °स्त्रचतुष्ट्यारं डां॰॥ ८ समम् 'इदं' स्त्रचतुष्ट्यं सहशाधिकारिकं मन्तव्यम्, तता कं ।॥ ९ °ह्याति, इदं काका व्याख्ययम्, तता कं न यहाति ? अपि तु यहात्येव, न च तस्य डां॰॥

अत्र परः प्राह—ननु चानेन सुवर्ण-वज्रदृष्टान्तेनेदमापत्रम्—अधस्तनसूत्रेभ्येः पञ्चमस्या-दिस्त्रं प्रधानतरम् । सूरिराह—नैवम् , प्राधान्यस्योभयोरप्यापेक्षिकतया तुल्यत्वात् । तथाहि—

कणएण विणा वहरं, न भायए नेव संगहमुवेह । न य तेण विणा कणगं, तेण र अन्नोन्न पाहनं ॥ ५६८७॥

कनकेन विना वज्रं 'न भाति' न शोभते न च 'सङ्गहं' सम्बन्धसुपैति, आश्रयाभावात्; ठ न च 'तेन' वज्रेण विना कनकं शोभते, तेन कारणेन 'र' इति निपातः पादपूरणे उभयोर-प्यन्योन्यं प्राधान्यम् । एवमधस्तनसूत्राणां कनकतुल्यानां पञ्चमोद्देशकादिस्त्रैस्य च वज्रतुल्यस्य पापप्रतिषेधकत्वात् तुल्यमेव प्राधान्यम् ॥ ५६८७ ॥

अनेन सम्बन्धचतुष्टयेनापतितस्यास्यें व्याख्या—देवश्य स्नीरूपं विकुर्व्य निर्मन्थं प्रतिगृही-यात्, तच्च निर्मन्थो मैथुनप्रतिसेवनप्राप्तो यदि 'खादयेद्' अनुमोदयेत् तत आपद्यते 10 चातुर्मीसिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवं द्वितीयसूत्रं देवी स्नीरूपं विकुर्व्य निर्प्रन्थं मितगृह्वीयादित्याद्यपि मन्तन्यम् ॥

तृतीयसूत्रम्—देवी पुरुषस्य रूपं विकुर्व्य निर्प्रन्थीं मितगृह्वीयात्, तच्च निर्मन्थी स्नादयेद्,
मैथुनप्रतिसेवनप्राप्ता आपद्यते चातुर्मासिकमनुद्धातिकं स्थानम् ॥

एवं देवः पुरुषरूपं विकुर्व्य निर्मन्धीं मितगृहीयादित्याद्यपि चतुर्थसूत्रं वक्तव्यम् । एप 15 सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथाद्यसूत्रद्वयं तावद् विवरीपुराह—

देवे य इत्थिरूवं, काउं गिण्हे तहेव देवी य । दोस्र वि य परिणयाणं, चाउम्मासा भवे गुरुगा ॥ ५६८८ ॥

देवो देवी वा स्नीरूपं कृत्वा निर्श्रन्थं गृह्णीयात् । ततः किम् ? इत्याह—'द्वयोरिप' देव-देवीसियोः प्रतिसेवने परिणतानां चत्वारो मासा गुरुकाः प्रायिश्चतं भवेत् ॥ ५६८८ ॥ २० अथैतयोः सत्रयोविषयसम्भवमाह—

> गच्छगय निग्गए वा, होज तगं तत्थ निग्गमो दुविहो । उवएस अणुवएसे, सच्छंदेणं इमं तत्थ ॥ ५६८९ ॥

गच्छगतस्य गच्छिनिर्गतस्य वा 'तद्' अनन्तरोक्तं वृत्तान्तजातं भवेत्। तत्र गच्छाद् निर्गशे द्विविधः—उपदेशेन अनुपदेशेन च। अनुपदेशः खच्छन्द इति चैकोऽर्थः। तत्र खच्छन्देन १६ इदं गच्छाद् निर्गमनमभिषीयते॥ ५६८९॥

सुत्तं अत्थो य वहू, गहियाइं नविर में झरेयच्वं । गच्छिम्म य वाघायं, नाऊण इमेहिं ठाणेहिं ॥ ५६९० ॥

१ °भ्यः सुवर्णकल्पेभ्यः पञ्चमस्यादिस्त्रचतुष्टयं वज्ञकल्पं प्रधा° दा० ॥ २ भाइती ण इय संग° ताभा० ॥ ३ °त्रचतुष्टयस्य च गं० ॥ ४ °स्य स्त्रचतुष्टयस्य व्याव्या—देवः चश्चो वाक्योपन्यासे स्त्रीरूपं ग० ॥ ५ °म् । इह निर्प्रन्थीस्त्रहये यत् परिहारस्थान-मिति पद्मनुद्धातिकविशेषणतया नोक्तं तद् निर्प्रन्थीनां परिहारतपो न भवति विन्तु शुद्धतप पवेति शापनार्थम् । एप ग० ॥

ß

कश्चिद् गृहीतस्त्रार्थश्चिन्तयति — स्त्रमर्थश्च मया 'वह्' प्रम्तो गृहीतां, नवरिमदानीं मया प्रेगृहीतं ''झरेयव्वं'' ति 'म्मतंव्यं' परिजितं कर्तव्यम् , गच्छे च सरणस्यामीिमः 'स्यानः' कारणव्याघातं ज्ञात्वा निर्गमने मितं करोति॥ ५६९०॥ कानि पुनखानि स्थानानि ? इत्याह—

र्घम्मकह महिद्वीए, आवास निसीहिया य आलोए । पडिपुच्छ वादि पाहुण, महाण गिलाण दुलमभिक्खं ॥ ५६९१ ॥

स धर्मकथालिबसम्पन्नस्ततो भ्यान् जनः श्रोतुमागच्छतीति धर्मकथया व्यावातः । 
'महद्धिकः' राजादिर्धर्मश्रवणाय समायाति तस्य विशेषतः कथनीयम्, तदावर्जने भ्यसामावर्जनात्। तथा महति गच्छे वहवो निर्गच्छन्त आवश्यिकीं कुर्वन्ति प्रविश्वन्तो नेपेथिकीं कुर्वन्ति
ते सम्यग् निरीक्षणीयाः। चश्चद्राद् असङ्गड्व्यवग्यनादां वा म्यर्सा वेछा छगेत्। "आलोए"

10 ति मिक्षामिटत्वा समागतानामन्यसाधृनामाछोचयतां यदि परावर्त्यते तत आलोचनाव्यावातः।
तथा गच्छे वसतो वहवः प्रतिष्टच्छानिमत्तमागच्छन्ति तेषां प्रत्युत्तरदाने व्यावातः। तं च
बहुश्चतं तत्र स्थितं श्चत्वा वादिनः समागच्छन्ति तत्रसेऽपि निष्रद्यीतव्याः, अन्यथा प्रवचनोपथातः। तथा "महाणि" ति 'महाजने' महति गणे वहवः प्रावृ्णकाः समागच्छन्ति तेषां
विश्रामणया पर्युपासनया च व्याधातः। तथा वहवो महति गणे ग्ञनान्तदर्थमोपघादिकमाने
15 तत्र्यम्। दुर्लमं वा तत्र क्षेत्रे मैक्षं तद्रथे चिरमटनीयम्। एवंविधो व्याधातो गच्छे भवतीति

सङ्ग्रह्माथासमासार्थः ॥ ५६९१ ॥ साम्यतं त्रिक्तरार्थमिभिषत्युर्वमेकथाद्वारं गुगमित्यनादृत्य महर्द्धिकद्वारं ज्याक्याति—तत्र यो राजा राजामात्योऽपरो वा महर्द्धिको धर्मश्रवणायागच्छिति तस्यावश्यं विशेषण च धर्मः कथनीयः । परः प्राह—किं कारणं महर्द्धिकस्य विशेषतो धर्मकथा कियते ? ननु भगवद्विरित्यमुक्तम् — "जहा पुत्रस्स कत्थई तहा तुच्छस्स कत्थई" 20 (आचा० श्रु० १ अ० २ उ० ६) अत्रोच्यते—

कामं जहेव कत्थिति, पुत्रे तह चेव कत्थई तुच्छे । वाउलणाय न गिण्हर्, तम्मि य रुद्वे वह दोसा ॥ ५६९२ ॥

'कामम्' अनुमतिमदं येथव 'पूर्णस्य' महद्धिकस्य धर्मः क्रथ्यते तथेव 'तुच्छस्य' अल्पद्धि-कस्यापि कथ्यते, परं स महद्धिको व्याक्तित्वातो यथातथा धर्म कथ्यमानं सम्यग् 'न गृहाति' 25न प्रतिपद्यते रोपं च गच्छति, 'तस्मिद्य' राजेश्वर-तल्बरादिके रुप्टे 'वहवः' निर्विपयाज्ञापना-दयो दोपाः, अतोऽवस्यं विशेषण वा तस्य धर्मः कथनीयः; एवं सुत्रार्थस्मरणव्याधातः। अथवा गुरवो महद्धिकाय धर्म कथयन्ति तदानीमपि तूप्णीकैमीवितव्यम्, मा मृत् कोलाहरु-तस्तस्य सम्याधर्मापतिपत्तिपिति कृत्वा॥ ५६९२॥

आवश्यिकी-नेपेधिकीपदे चग्रव्दस्चितं चार्थं व्याचष्टे—

30 आवासिगा-ऽऽसज्ज-दुपेहियादी, विसीयते चेव सवीरिओ वि । विओसणे वा वि असंखडाणं, आलोयणं वा वि चिरेण देती ॥ ५६९३ ॥ आवश्यकीकरणे उपलक्षणत्वाद् नेषेविकीकरणे आसज्जकरणे दुःप्रत्युपेक्षित-दुःप्रमार्जनादि-करणे च 'सवीर्योऽपि' समर्थोऽपि यः प्रमादबहुलतया विधीदति स सम्यग् निरीक्ष्य शिक्ष- णीयः । असर्ब्बडानि च साधूनामुत्पचेरन् तेषां व्यपशमने भूयसी वेला लगति । प्रतिक्रमणे वा प्रमूतसाधुसमूहः क्रमेणालोचयन् चिरेणालोचनां ददाति ॥ ५६९३ ॥

> मेरं ठवंति थेरा, सीदंते आवि साहति पवत्ती । थिरकरण सङ्कहेर्ड, तबोकिलंते य पुच्छंति ॥ ५६९४ ॥

'स्वितराः' आचार्या यावद् 'मर्यादां' सामाचारी स्थापयन्ति तावत् चिरीभवति । यो वा 5 कोऽपि सामाचार्यो सीदति तस्य प्रवृत्तिर्यावद् आचार्याणां निवेचते तावत् स्नाध्यायपरिमन्थः। अभिनवश्राद्धस्य वा स्थिरीकरणार्थं धर्मः कथनीयः। ये च तपस्तिनो विक्रप्टतपसा झान्तास्ते 'सुस्ततपः समित भवताम् ?' इति भूयोभूयः प्रष्टव्याः ॥ ५६९४ ॥

आवासिगा निसीहिगमकरेंतें असारणे तमावज्जे। परलोइगं च न कयं, सहायगत्तं उनेहाए ॥ ५६९५ ॥

10

अत्रावश्यिकी-नैषेषिक्यादिसामाचारीमकुर्वतामाचार्यः सारणां न करोति ततो यत् तद-करणे पायश्चित्तं तद् उपेक्षमाण आचार्य आपचते । उपेक्षायां च पारलैकिकं सहायत्वं तेपा-माचार्येण कृतं न भवति । तदकरणाच नासौ तत्त्वतस्तेषां गुरुः । तथा चौक्तमू-

> अशासितारं च गुरुं, मन्दरेतहं च वान्धवम्। अदातारं च भर्तारं, जनस्थाने निवेशयेत्॥

॥ ५६९५ ॥ 15

"आह्रोए" ति पदं व्याख्याति-

'सम्मोहो मा दोण्ह वि, वियि जिंतमिम तेण न पहिति। पिडपुच्छे पिलमंथो, असंखडं नेव वच्छछं ॥ ५६९६ ॥

ये भिक्षाचर्या गतास्त आगत्य यावद् आलोचयन्ति तावत् पूर्वागतानां परिवर्तनव्याघातः। अथालोचयतामपि परिवर्तयन्ति तत आचार्या आलोच्यमानं नावधारयन्ति । आलोचकोऽपि 20 सम्यग् हस्तं मात्रकं व्यापारं वा तेन व्याक्षेपेण न सारति । एवं 'द्वयेपामि सम्मोहो मा भूत्' इति कृत्वा 'विकट्यमाने' आलोच्यमाने यत्र पठन्ति एप न्याघातः। "पडिपुच्छ" चि द्वारं व्याख्यायते—तस्यान्तिके ये सुत्रार्थपतिष्टच्छा क्वेते तेषां प्रत्युत्तरं ददतः खाध्यायपरिमन्यः। अथ प्रत्युत्तरं न ददाति ततस्ते रुप्येयुः—'स्तव्यस्त्वम्, कस्तवान्तिके प्रश्नयिष्यति !' इत्यादि च जरुपन्ति; ततोऽसङ्घडं भवति । न च प्रतिवचनमप्रयच्छता साधर्मिकवात्सस्यं कृतं भवति 25 ॥ ५६९६ ॥ अथ वादि-प्राघुणक-महाजन-ग्लान-दुर्लभमेक्षद्वाराणि व्याचष्टे---

चिंतेइ वादसत्थे, वादिं पडियरति देति पडिवायं। महरू गणे पाहुणगा, वीसामण पञ्जवासणया ॥ ५६९७ ॥ आलोयणा सुणिजति, जाव य दिज्ञह गिलाण-वालाणं । हिंडंति चिरं अने, पाओगुभयस्स वा अहा ॥ ५६९८ ॥ 30 पाउग्गोसह-उन्वत्तणादि अतरंति जं च वेअस्म । किमहिजउ खंलुभिक्खे, केसवितो भिक्ल-हिंडीहिं ॥ ५६९९ ॥

१ खुलिभे<sup>2</sup> भा॰ ताभा॰ ॥

वादिनमागच्छन्तं श्रुत्वा वादशास्त्राणि चिन्तयित । तं च वादिनं यावत् प्रतिचरित प्रति-वादं च यावत् तस्य प्रयच्छिति तावद् व्याघातः । तथा महित गणे प्राष्टुणका श्रागच्छेयुः तेषां विश्रामणा पर्युपासना च कर्तव्या ॥ ५६९७ ॥

थाछोचना च यावत् तेषां श्रृयते, यावच ग्छान-वाछानां दीयते, तथा प्राष्ठुणकादीनां 5 प्रायोग्यस्य उमयस्य-भक्तस्य पानकस्य चार्थाय चिरमेके पर्यटन्ति, 'अन्ये च' निवृत्ता अपि तानागच्छतो यावत् प्रतीक्षन्ते ॥ ५६९८ ॥

'अतरतः' ग्लानस्य प्रायोग्यापघादिकं यावद् आनयन्ति, उद्वर्तनादिकं वा तस्य कुर्वन्ति, वैद्यस्य वा 'यद्' मज्जनादिकं परिकर्म कुर्वन्ति तावद् व्याघातः । खंछुश्रेत्रे वा खल्यया मिक्षया वाद्यया च हिण्ड्या चिरं क्षेत्रितः सन् किमबीताम् श्रेन किम्निदित्यर्थः ॥ ५६९९ ॥

10 ते गंतुमणा चाहिं , आपुच्छंती वर्हि तु आयरियं ।

मणिया मणंति मंते !, ण तात्र पज्जचगा तुन्मे ॥ ५७०० ॥

एतैः कारणैः 'तत्र' गच्छे व्याघातं मत्ता 'ते' गृहीतस्त्रार्थाः साधवो वहिगेन्तुमनस आचार्यमाप्रच्छिन्ति । तत आचार्येण वारिता दिज्य-मानुष्य-तरश्चोपसगसहने विहारे च न तावद् अद्यापि यृथं पर्याप्ताः । एवं मणितास्ते मणन्ति—भदन्त ! युष्मचरणप्रसादेनेदृशा 15 मविष्यामः ॥ ५७०० ॥

> उपणो उनसरगे, दिन्दे माणुस्सए तिरिक्खे य । हंदि ! असारं नाउं, माणुस्सं जीवलोगं च ॥ ५७०१ ॥

दिन्य-मानुष्य-तैरश्चान् उपसर्गान् उत्पन्नान् सम्यगिषसिह्ण्याम इत्युपस्कारः । कृतः ? इत्याह—'इन्दि' इति हेतूपदर्शने, वयं मानुष्यं जीवछोकं चासारमेव जानीमम्त्रतम्बद् ज्ञात्वा 20 कथमुपसर्गान् न सिह्ण्यामः ? ॥ ५७०१ ॥

ते निग्गया गुरुकुला, अन्नं गामं कमेण संपत्ता । काऊण विद्दिसणं, इत्थीरुवेणुवस्सग्गो ॥ ५७०२ ॥

प्वमुक्तवा 'ते' साधवः खच्छन्देन गुरुकुछाद् निर्गताः ऋमेणान्यं आमं सम्प्राप्ताः, तत्र चैकस्यां देवकुलिकायां स्थिताः । तेषां मध्ये यो मुख्यः स प्रतिश्रयपाछः स्थितः, शेषा मिश्रार्थे 25 प्रविष्टाः । ततः क्याचिद् देवतया 'विदर्शनं' विशेषेण दर्शनीयं रूपं ऋत्वा स्थीरूपेणोपसर्गः ऋतः ॥ ५७०२ ॥ इदमेव मुज्यक्तमाह—

पंता व णं छिलेखा, नाणादिगुणा व होंतु सि गच्छे । न नियत्तिर्हितऽछिलया, महेयर मोग वीमंसा ॥ ५७०३ ॥

सम्यग्दृष्टिरेका देवता चिन्तयति—एते तावद् अनुपदेशेन प्रस्थिताः अतो माऽमृन् प्रान्ता 30 देवता छरुयेद्, ज्ञानादयो वा गुणाः "सिं" अमीषां गच्छे वसतां भवन्तु इति कृत्वा केना-प्युपसर्गेणाच्छिलिताः सन्तो न निवर्तिप्यन्ते इतिबुद्धा महिका समागच्छति । इतरा तु प्रान्ता मोगार्थिनी 'विमर्श्वं वा' परीक्षां कर्तुकामा छरुयेत् ॥ ५७०३ ॥

१ खुङक्षे° मा॰ ॥

20

कथं पुनः स्नीरूपेणोपसर्गयेत् ? इत्याह--

भिक्ख गय सत्थ चेडी, गुन्झिक्लिण अम्ह साविया कहणं। विहवारूविउन्वण, किइकम्माऽऽलोयणा इणमो॥ ५७०४॥

सा देवता मिक्षां गतेषु साधुषुं सार्थ विकुर्व्य तां देवकुलिकां परिक्षिप्यावासिता। ततश्चीट-कारूपं विकुर्व्य प्रतिश्रयमागत्य साधुं वन्दित्वा भणति—'गोज्झिक्लणी' खामिनी मदीया ह श्राविका, सा न जानाति अत्र साधून् स्थितान्, ततोऽहं खामिन्याः कथयामि येन सा युष्मान् वन्दितुमायाति । ततः सा निर्गत्य विधवारूपं विकुर्व्य चेटिकाचक्रवालपरिवृता प्रतिश्रयमागत्य 'कृतिकर्म' वन्दनं कृत्वा पर्युपास्ते । ततः साधुना भणिता—कृतः श्राविका समायाता ? । ततः सा इमामालोचनां ददाति ॥ ५७०४ ॥

> पाडलिपुत्ते जम्मं, साएतगसेट्टिपुत्तभञ्जतं । पइमरण चेइवंदणछोम्मेण गुरू विसज्जणया ॥ ५७०५ ॥ पन्वजाऍ असत्ता, उज्जेणि भोगकंखिया जामि । तत्थ किर वहू साथू, अवि होज परीसहजिय तथा ॥ ५७०६ ॥

पौटलिपुत्रे नगरे मम जन्म समजिन, साकेतवास्तव्यस्य श्रेष्ठिपुत्रस्य च भार्यात्वम्, पितमरणे च सलाते चैत्यवन्दनच्छद्मना 'गुरुभ्यः' श्रशुरादिभ्य आत्मनो विसर्जनं कृत्वा सम्प्रित 15 प्रवज्यायामशक्ता सती उज्जयिन्यां भोगानां काङ्क्षिका गच्छामि । 'तत्र' उज्जयिन्यां किल इति श्रूयते—वहवः साधवः परीषहपराजिताः सन्ति, 'थ' इति निपातः पादपूरणे, अमुनाऽभिपायेण निर्गताऽहम्, साम्प्रतं तु युष्मासु हष्टेषु मदीयं मनो नाम्रतो गन्तुं ददाति ॥ ५७०५ ॥ ५७०६ ॥ ततः—

दूरे मन्झ परिजणो, जोन्नणकंडं चऽतिन्छए एवं । पेन्छह विभवं में इमं, न दाणि रूवं सलाहामि ॥ ५७०७ ॥ पिडरूववयत्थाया, किणा वि मन्झं मणिन्छियाँ तुन्मे । भ्रंजाम्र तात्र भोए, दीहो कालो तव-गुणाणं ॥ ५७०८ ॥

दूरे तावद् मदीयः परिजनः, 'यौवनकाण्डं च' तारुण्यावसर आवयोरेवमितकामद् वर्तते, पश्यत मदीयम् 'एनम्' एतावत्परिस्पन्दरूपं विभवम्, रूपं पुनरात्मीयं नेदानीमहं श्लाघे 25 प्रत्यक्षोपरुभ्यमानत्वान्न तद् वर्णयितुमुचितिमत्यर्थः, यूयं च मम प्रतिरूपवयसायाः केनापि कारणेनात्यन्तं मनस ईप्सितास्ततो भुझीविह तावद् भोगान्, तपो-गुणानां तु पालने दीर्वः पम्बादिप कालो वर्तते ॥ ५७०७ ॥ ५७०८ ॥

भणिओ आलिद्धो या, जंघा संफासणाय ऊरुयं । अवयासिओ विसन्नो, छट्टो पुण निप्पर्कपो उ ॥ ५७०९ ॥ ३० एवं तया भेंणितमात्रे एव प्रथमः 'विषण्णः' परामग्रः, प्रतिसेविद्धं परिणत इत्यर्थः ।

१ 'यु प्रभूतं यलीवदीदिसार्धे का॰ ॥ २ ऋण्वन्तु पूज्याः ! मदीयं मृत्तान्तम्—पाट° कां॰ ॥ ३ 'या उन्मे ताभा॰ ॥ ४ 'भणितमात्र एव' निमलितमात्र एव प्रथ' कां॰ ॥

द्वितीयो भणितोऽपि यदा नेच्छिति तदा सुकुमारहस्तैराश्चिप्टस्त्तो विपण्णः । तृतीय आश्चिप्टो-ऽप्यिनच्छिन् जङ्घाभ्यां संस्पृष्टो विपण्णः । एवं चर्तुर्थ करुभ्यां संस्पृष्टो विपण्णः । पञ्चमः 'अवतासितः' वरुमोटिकया आलिङ्गितो विपण्णः । पष्टः पुनः सर्वेपकारैः क्षोभ्यमानोऽपि निप्प्रकम्पः ॥ ५७०९ ॥ अथ एपु प्रायश्चित्तमाह—

पदमस्त होइ मूलं, वितिए छेओ य छग्गुरुगमेव। छछहुगा चउगुरुगा, पंचमए छट्ट मुद्धो ट ॥ ५७१०॥

अत्र प्रथमस्य मृह्णेष्, द्वितीयस्य च्छेदः, तृतीयस्य पहुरु, चतुर्थस्य पह्लघु, पञ्चमस्य चतुर्गुरु, अत्र च सूत्रनिमातः । पष्टस्तु शुद्धः ॥ ५७१० ॥

सन्वेहिं पगारेहिं, छंदणमाईहिं छहुओ सुद्धो ।

10 तस्स वि न होइ गमणं, असमत्तमुए अदिने य ॥ ५७११ ॥

सर्वेरिप प्रकारेः छन्द्रनीदिमिर्निप्पकम्पत्वात् पष्टो यद्यपि शुद्धस्तथापि तस्याप्यसमाप्तश्चतस्य गुरुमिः 'अद्ते' अननुज्ञाते गणाद् निर्गमनं 'न भवति' नं करुपते ॥ ५७११ ॥

येः प्रथमादिभिः पञ्चमान्तेनीथिसोढं ते भद्रिकया देवतया मणिताः—अहो ! भवद्भिः प्रतिज्ञा निर्वाहिता, गर्नित्वा निर्गतानां दृष्टा भवदीयाऽवस्था !, मयेतद् युप्माकमनुद्यासनाय कृतम् । प्रान्ता देवता छलयिष्यति' इति कृत्वा, ततो नाद्यापि किमपि विनष्टम् , गंच्छत म्योऽपि गंच्छम् । एवसुक्तवा सा प्रतिगतेति ॥

एए अण्णे य बहु, दोसा अविदिण्णनिगामे भणिया। मुबह गणममुयंतो, तेहिं रुमते गुणा चेमे ॥ ५७१२॥

एते अन्ये च बह्वो दोषाः अवितीर्णस्य—अननुज्ञातस्य गणाद् निर्गमे मणिताः । यस्तु । १०गणं न मुच्चति से तैदोपेर्मुच्यते, गुणांश्चाम्न् रुमते ॥ ५७१२ ॥

भाणस्य होइ मागी, थिरयरओ दंसणे चरिचे य । धन्नां गुरुकुलियासं, आवकहाए न ग्रंचंति ॥ ५७१३ ॥

'ज्ञानस' अंपूर्वेश्चतस आमार्गा मवति, दर्शने च सम्मत्यादिशास्त्रांवगाहुँनादिना चरणे च सारणादिना स्थिरतरो मवति, अत एव 'घन्याः' घर्मघनं रुठ्यारः शिप्या गुरुक्करवासं 25 'यावत्कर्थया' यावज्ञीवं न मुझन्ति ॥ ५७१३ ॥ किझ—

भीतावासो रई धम्मे, अणाययणवज्जणा । निग्गहो य कसायाणं, एयं घीराण सासणं ॥ ५७१४ ॥

गच्छे 'मीतावासो भवति' आचार्यादिमयमीतेंः सदैवाऽऽसितव्यम् , न किमप्यकृत्यं प्रति-सेवितुं रुम्यत इति भावः । 'धर्मे च' वैयावृत्य-साध्यायादिन्द्रपे रतिर्भवति, 'अनायतनस्य च' 30 स्त्रीसंसर्गप्रमृतिकस्य वर्जनं भवति, कपायाणां चोदीर्णानां आचार्यादीनामनुशिष्ट्या 'निग्रहः'

१ 'ना-निमंत्रणा तदादिमिः, आदिशब्दाद् आस्क्रेपणादिमिर्निष्प्र° का० ॥ २ स गणम-सुञ्चन् नेद्पिर्मुच्यते, गुणांश्च 'इमान्' वक्ष्यमाणलक्षणान् लमते ॥ ५७१२ ॥ तानेवाह— नाण° का∙ ॥ .३ °हन-प्रवचनप्रभावनाद्दीनादिना चर° कां० ॥

. 50

विध्यापनं भवति । 'घीराणां' तीर्थकृतामेतदेव 'शासतम्' आज्ञा, यंथा — गुरुकुलवासो न मोक्तव्यः ॥ ५७१४ ॥ अपि च-

> जइमं साहुसंसिंग, न विमोक्खिस मोक्खिस । उंजतो व तवे निचं, न होहिसि न होहिंसि ।। ५७१५।।

यदि एनां साधुसंसर्गि 'न विमोक्ष्यसि' न परित्यक्ष्यसि ततः 'मोक्ष्यसि' मुक्तो भविष्यसि । 5 यदि च 'तर्पास' अनशनादौ सुखलम्पटतया नोचतौ मनिष्यसि ततोऽन्यानाधसुखी न भविष्यसि ॥ ५७१५॥

> सच्छंदवत्तिया जेहिं, सग्गुणेहिं जढा जढा । अप्पणी ते परेसिं च, निचं सुविहिया हियां ॥ ५७१६ ॥

यैः साधुभिः खच्छन्दवर्तिता 'जढा' परित्यक्ता । कथम्भूता ? सद्भिः–शोभनैर्ज्ञानादिमिर्गुणै: 10 'जढां' रहिता, आत्मनः 'परेपां च' पण्णां जीवनिकायानां नित्यं ते सुविहिता हिता हति प्रकटार्थम् ॥ ५७१६ ॥

जेसि चाऽयं गण वासी, सजणाणुमओ मओ। दुहाऽवाऽऽराहियं तेहिं, निन्त्रिकप्पसुई सुई ॥ ५७१७ ॥

'येपां च' साधूनाम् 'अयम्' इत्यारमनाऽनुभूयमानो गणे वासः 'मतः' अभिरुचितः । 15 कथम्भूतः १ सज्जनाः-तीर्थकरादयस्तेपामनुमतः सज्जनानुमतः । 'तैः' साधुभिः 'निर्विकल्प-सुसं' निरुपमसी ख्यं 'सुखम्' इति सुखेनेव द्विघाऽप्याराधितम् , तद्यथा-श्रमणसुखं निर्याण-सुलं च । अत्र श्रमणसुलं निरुपममित्थं मन्तव्यम्---

नैवास्ति राजराजस्य तत् युः नैव देवराजस्य ।

यत् सुलिमहैव साधोर्लोकन्यापाररहितस्य ॥ ( प्रशंम० आ० १२८ )

चै निर्वाणस्त त निरुपमं प्रतीतमेवेति № II ५७१७ II

नवधम्मस्स हि पाएण, धम्मे न रमती मती। वहए सो वि संजुत्तो, गोरिवाविधुरं धुरं ॥ ५७१८ ॥

नैवंधर्मणों हि प्रायेण 'धर्में' श्रुत-चारित्ररूपे न रमते मतिः, परं गच्छे वसतानस्यापि धर्मे रतिर्भवति । तथा चाह-'सोऽपि' नवधर्मा साधुभिः संयुक्तः सयमधुरामविधुरां वहँति । 25 गौरिव द्वितीयेन गवा संयुक्तः 'अविधुरां' अविषमां 'धुरं' शकटमारं वहति, एकस्तु वोहुं न र्शकोति ॥ ५७१८ ॥

एगागिस्स हि चित्ताई, विचित्ताई खणे खणे।

१ गुरुकुलवासस्येव गुणकद्मवकं दर्शयति इलवतरण वा० ॥ २ जद्द उज्जतो तवे छै ॥ ३ प्रा एतदन्तर्गतः पाठ को० एव वर्तते ॥ ४ नवधर्मणः अभिनवधवजिनस्य साधोः 'हि।' स्फुटं प्रायेण को॰ ॥ ५ °हति । क इच ? 'गाँदिव' वृपभ इव, यथाऽसी हिती' ए। ॥ ६ शकोति, पवं साधुरपि एकाकी न संयमधुराधारेयतामनुभवितुमईतीति॥ ५७१८॥ प्तदिप कतः ? इत्याद् - प्रगागिस्स कां ।।

उपअंति वियंते य, वसेवं सङ्गणे वणे ॥ ५७१९ ॥

एकािकनो हि 'चिचािन' मनांसि 'विचित्राणि' शुमा-अभाष्यवसायपरिणतानि क्षणे क्षेते स्त्यक्ते स्पयन्ते च, यत एवमतः 'सद्धने' सुसावुजनसमृहक्तपे जने वसेदिति । एने गुणा गच्छे वसतामुक्ताः ॥ ५७१९ ॥

एवं गच्छिनिर्गतस्य प्रस्तुतस्त्रसम्मव दक्तः । सम्प्रति गच्छान्तर्गतस्य तमाह—

अहवा अणिग्गयस्सा, मिक्ख वियारे च वसहि गामे य । जहिँ ठाणे साह्झति, चरगुरु वितियम्मि एरिसगा ॥ ५७२० ॥

'अथवा' इति न केवछं गच्छाद् निर्गतस्य मायश्चित्तं किन्तु गच्छाद्रनिर्गतस्यापि मिझाचयाँ विचारमूर्षि वा गतस्य वसतो वा तिष्ठतो प्रामविद्यां यत्र स्थाने देवः स्थीरूपेण निर्मन्यं गृहाति 10 तत्र यद्यसौ स्वाद्यति तदा तस्यापि चतुर्गुरु । एतावता मयमसूत्रं व्याक्यातम् । द्वितीयस्त्रेऽिर यत्र देवी स्नीरूपं विक्वन्यं निर्मन्यं गृहीयादित्युक्तं तत्राऽपीद्य एव गमः ॥ ५७२० ॥ स्यय निर्मन्योस्त्रद्वयं व्यास्याति—

> एसेन गमो नियमा, निग्गंथीणं पि होइ नायव्त्री । नन्दरं पुण णाणत्तं, पुट्नं इत्थी ततो पुरिस्तो ॥ ५७२१ ॥

15 एप एव गमो निर्मन्यानामिप ज्ञातच्यः । नवरमत्र नानात्वम्—पूर्वं 'देवी य पुरिसरूतं विद्यविचा निर्गाये पिटगाहेच्या'' इति स्त्रीस्त्रम्, ततः 'देवं य पुरिसरूतं'' इत्यादिकं द्वितीयं पुरुषस्त्रम् । अनयोरपि सम्मनो वर्मकथादिमिज्यीवातेर्गणाद् निर्गमने तथैव मन्तज्यो यावत् ता अप्यार्थिका देवकृष्टिकायां स्थिताः ॥ ५७२१ ॥ ततः—

विगुरुन्तिङण रूत्रं, आगमणं इंबरेण महियाए ।

20 जिण-अज-साहुमची, अजपरिच्छा वि य तहेव ॥ ५७२२ ॥

सम्यन्दृष्टिदेवतायाः पुरुषक्षमं विकृत्यं आगमनम् । ततो महता आहम्बरेण देवकुछिकायाः पार्थं सार्थमावास नायया आद्धवेषं विवाय बन्दनकं विस्तरेण कृत्वा मणति—युष्माभिः काचित् पुराणिका संयती वा विषयपराजिता दृष्टा । युमाकं वा यद्यर्थस्ततो मोगान् सुर्झा-महि, सुञ्जानश्च जिनवत्यानामार्थिकाणां साघृनां च मांकं करिष्यामस्ततो निस्तरिष्यामः ।

25 एवमार्योपरीख़ाऽपि तथेव मन्तज्या यथा निर्धन्यानाञ्चका ॥ ५७२२ ॥

अय किमर्थ निर्धन्येषु प्रथमं देवसूत्रं निर्धन्यीषु च प्रथमं देवीसूत्रस् ? इत्याह— वीसत्यया सरिसए, सारूपं तेण होइ पडमं तु ।

पुरिसुचरिओ घम्मो, निगायो नेण पहमं तु ॥ ५७२३ ॥

'सहरो' खपसनानी 'विश्वलना' विश्वासी मवति तेन प्रयमसुमयोरिप पस्योः सारूप्य-४० सूत्रममिहितम् । 'पुरुषोन्रो घर्मः' इति ऋत्वा च प्रथमं निर्यन्यानां स्वहृयसुक्तम् , तनो

१°कः। अथ गच्छा° इं॰ ॥ २°मपि स्त्रहये द्वातच्यो भवति। नवरं पुनरत्र ना° इं॰ ॥ ३ सम्बन्धो धमें वं॰ ॥ ४ महएण तामा॰ ॥ ५ °का । क्षुमितानां च तासां प्रायक्षित्रमपि तथेव द्रष्ट्यम् ॥ ५७२२ ॥ इं॰ ॥

निर्प्रन्यीनाम् ॥ ५७२३ ॥ एतेषु विशेषतो विराधनामाह-

खित्ताइ मारणं वा, धम्माओ भंसणं करे पंता । भदाए पडिवंधो, पडिगमणादी व निंतीए ॥ ५७२४ ॥

या प्रान्तदेवता सा तं साधुं प्रतिसेवनापरिणतं क्षिप्तचित्तादिकं कुर्यात्, मारणं धर्माद् अंशनं वा कुर्वीत । या भद्रा तस्यामसौ प्रतिवन्धं कुर्यात्, निर्गच्छन्त्यां वा तस्यां प्रतिगमनादीनि स विविद्यीत ॥ ५७२४ ॥ अत्रेदं द्वितीयपदम्—

वितियं अच्छित्तिकरो, वहुवक्खेवे गणम्मि पुच्छिता। सुत्त-ऽत्थझरणहेतुं, गीतेहिं समं स निग्गच्छे॥ ५७२५॥

योऽव्यवच्छित्तिकरो भविष्यति स सूत्रार्थौ गृहीत्वा बहुव्याक्षेपे 'गणे' गच्छे गुरूनाष्ट्रच्छ्य तेषामुपदेशेन गीतार्थैः साधुभिः समं सूत्रा-ऽर्थसारणहेतोर्गणाद् निर्गच्छेत् । एतद् द्वितीयपद-10 मत्र मन्तव्यम् ॥ ५७२५ ॥

॥ ब्रह्मापायप्रकृतं समाप्तम् ॥

अधिकरण प्रकृतम्

सूत्रम्--

भिक्खू य अहिगरणं कहु तं अहिगरणं अविओस-वित्ता इच्छिजा अन्नं गणं उवसंपिजताणं विहरित्तए, कप्पइ तस्स पंचराइंदियं छेयं कहु, परिनिव्वविय परिनिव्वविय दोचं पि तमेव गणं पिडनिजाएअव्वे सिया, जहा वा तस्स गणस्स पित्तयं सिया ५॥

अस्य सम्बन्धमाह—

20

15

एगागी माँ गच्छसु, चोइजंते असंखर्ड होजा। ऊणाहिगमारुवणे, अहिगरणं कुज संवंधो॥ ५७२६॥

एकाकी मा गच्छ इत्येवं नोचमानो यदा न प्रतिपद्यते तदाऽसङ्घढं भवेत् । अथवा स निर्प्रनथो भूयो गच्छं प्रविशन् ऊनायामधिकायां वाऽऽरोपणायां दीयमानायामधिकरणं कुर्यात् । एप सम्बन्धः ॥ ५७२६ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—भिक्षुः चशव्दाद् आचार्य उपाध्यायो वाऽधिकरणं कृत्वा तद-धिकरणमृत्यवशमय्य इच्छेद् अन्यं गणमुपसम्पद्य विहर्तुम्, ततः करुपते 'तस्य' अन्यगण-सङ्गान्तस्य पद्यरात्रिन्दिवं छेदं कर्तुम्, ततः 'परिनिर्वाप्य परिनिर्वाप्य' कोमलवचःसिललसेकेन

१ मा पुच्छसु तामा॰ ॥ २ °स्य स्वगणसत्केप्नेवापरेषु स्पर्धकेषु प्रविष्टम्य पञ्च विष्टा

30

कपायाग्निसन्तर्षं सर्वेतः श्रीनछीकृत्य द्वितीयमि वारं तमेव गणं सः 'श्रतिनियीनव्यः' नैतव्यः त्यात् । यथा वा नस्य गणन्य श्रीनिकं स्थान् तथा कर्तव्यम् । एर मृत्रार्थः ॥

थय माप्यविसारः— सचित्तऽचित्त भीमे, बजोगत परिहारिए य देसकहा । सम्मयणार्ड्डने, अविकर्ण ननो समुप्पन्ने ॥ ५७२७ ॥ 7 आमञ्चमदेमाणे, निण्हेंने तमेव मन्गमाणे वा । सचिनेयरपीसे, वितहापडिवत्तितो ऋउही ॥ ५७२८ ॥ विचामेलण सुने, दंसीमामा पर्वचण चेत्र । अण्णारेम च बत्तच्चे, हीणाहिय अक्तवरे चेव ॥ ५७२९ ॥ परिहारियमठविते, ठविने अणहाह णिन्त्रमंते वा । 10 कुच्छितकुरे व पविसनि, चौदिनऽणाउट्टण क्छहो ॥ ५७३० ॥ देसकहापरिकहणे, एक एक व देसरागिम । मा कर दंसकहं वा, को मि तुमं मम नि अधिकरणं ॥ ५७३१ ॥ अह-निरिय-उड्डकरणे, बंधण णिव्यचणा य णिक्खिवणं । उत्रसम-खण्ण उहुं, उद्ण्ण भवे अहेकर्णं ॥ ५७३२ ॥ 15 जो जस्स उ उत्रसमनी, विज्यवर्ण नस्म तेण कायच्यं । ( अन्यायम्—५००० । मर्वयन्यायम्—३८८२५ ) जो उ उनेहं हुजा, आनसति मासियं लहर्ग ॥ ५७३३ ॥ लंहुओं उ उनेहाए, गुरुओं सी चेन उनहसंतस्स । उत्तयमाणे छहुगा, महायगत्ते सरिमदोसो ॥ ५७३४ ॥ 20 एसी वि तात्र दमयतु, इसति व तस्मीमनाह् ओहसणा । उचरदाणं मा ओसराहि अह होह उत्तवणा ॥ ५७३५ ॥ वायाए इन्थेहि व, पाएहि व दंत-छउडमादीहिं। जो ज्ञुणित महायत्तं, मुमाणदोनं तुनं वेंति ॥ ५७३६ ॥

पापित्या ण किरिया, मोनु परई च जयसु आयह । अवि य उवेहा जुता, गुणो वि दोमायने एवं ॥ ५७३७ ॥ जित परा पिटसेविजा, पावियं पिटसेवणं । मन्स मोणं करेनस्स, के अंड पिरहायई ॥ ५७३८ ॥ णागा ! जलवासीया !, सुणेद नुस-थावरा ! ।

सुरहा ज़त्य मंदंति, अमात्रो परियत्तर्द् ॥ ५७३९ ॥ वणसंद सुरे जल-यल-खहत्त्वर बीसमण देवता कहणं । वारेह सुरहवेक्सण, घाडण गयणाम मुर्णता ॥ ५७५० ॥ तात्रो मेदो अयसो, हाणा दंमण-चरित्त-नाणाणं ।

साहुपदोसो संसारवङ्गणो साहिकरणस्स ॥ ५७४२ ॥ -अतिभणित अभणिते वा, तावो भेदो य जीव चरणे वा। रूवसरिसं ण सीलं, जिम्हं व मणे अयसों एवं ॥ ५७४२ ॥ अकुट्ट तालिए वा, पक्खापिक्ख कलहिम गणभेदो । एगतर स्यएहिं ब, रायादीसिट्ठें गहणादी ॥ ५७४३ ॥ Б वत्तकलहो उ ण पढति, अवच्छलते य दंसणे हाणी। जह कोहादिनिवडी, तह हाणी होइ चरणे नि ॥ ५७४४ ॥ आगाढे अहिगरणे, उवसम अवकहूणा य गुरुवयणं । उवसमह कुणह झायं, छड्डणया सामपत्तेहिं ॥ ५७४५ ॥ जं अजियं समीखळएहिं तव-नियम-वंभमइएहिं। 10 तं दाइँ पच्छ नाहिसि, छड्डेंती सागपचेहिं ॥ ५७४६ ॥ जं अजियं चरित्तं, देखणाए वि पुन्वकोडीए। तं पि कसाइयमेची, णासेइ णरी मुहुत्तेणं ॥ ५७४७ ॥ आयरिओं एग न भणे, अह एग णिवारें मासियं लहुगं। राग-होसविमुको, सीतघरसमो उ आयरिको ॥ ५७४८ ॥ 15 वारेति एस एतं, ममं न वारेति पक्लराएणं। बाहिरमावं गाढतरगं च मं पेक्खसी एकं ॥ ५७४९ ॥

एताः सर्वा अपि गाथा यथा प्रथमोद्देशके (गाथाः २६९३–९७, २६८२, २६९८–९९, २७०४–५, २७०१–२, २७०६–११, २७१३–१७) व्याख्यातास्त्रथेव द्रष्टव्याः ॥ ५७२७–५७४९ ॥

एवमधिकरणं कृत्वा यः प्रज्ञापितोऽपि नोपशाम्यति स किं करोति ई इत्याह—

खर-फरुस-निद्धुराई, अध सो भणिउं अभाणियव्वाई। निगमण कलुसहियए, सगणे अड्डा परगणे वा ॥ ५७५०॥

अथासौ सर-परुष-निष्ठुराणि अभणितन्यानि वचनानि भणित्वा कछुपितहृदयः स्वगच्छाद् निर्गमनं करोति ततो निर्गतस्य तस्य स्वगणे परगणे च प्रत्येकमष्टो स्पर्द्धकानि वस्यमाणानि 25 भवन्ति ॥ ५७५० ॥ स्वर-परुष-निष्ठुरपदानि न्यास्याति—

> उचं सरोस भणियं, हिंसग-मम्मनयणं खरं तं तू । अकोस णिरुनचारिं, तमसन्मं णिहुरं होती ॥ ५७५१ ॥

'उन्नं' महता खरेण सरोपं यद् भणितं हिंसकं मर्भघष्टनवचनं वा तत् तु खरं मन्तव्यम् । जकारादिकं यद् आकोश्चवचनं यच 'निरुपचारि' विनयोपचाररहिनं तत् परुपस् । यद् 30 'असम्मं' सभावा अयोग्यं 'कोलिकस्त्वम्' इत्यादिकं वचनं तद् निष्ठुरं भण्यते ॥ ५७५१ ॥

ईं हशानि भणित्वा गच्छाद् निर्गतसाचार्यः प्रायिश्वचिमागं दर्शयितुकाम स्दमाह—

१ °दाके अधिकरणसूत्रे स्थारकाताक्तश्रेतात्रापि द्व° नां = श

अहुऽह अहंमासा, मासा हीतऽह अहुस पयारो । वासीस असैचर्ण, ण चेत्र इयरे वि पेसंति ॥ ५७५२ ॥

खगणे यान्याचार्यसत्कानि अष्टी स्पर्धकानि तेष्ठ पश्चे पश्चे अपुरापरस्मिन् स्पर्द्धके संचरतीsष्टावर्द्धमासा मवन्ति, परगणसत्केप्यप्यष्टतु स्पर्द्धकेषु पक्षे पक्षे संचरतोऽष्टावर्द्धमासाः, एवसु-क्रमयेऽपि मीढिता अंधी मांसा मवन्ति । अष्टमु च ऋतुबद्धमासेषु सावृनां 'प्रचारः' विद्यारी भवतीति ऋत्वा अष्टग्रहणं ऋतम् । वर्षायु चतुरी मासान् तस्याधिकरणकारिणः साधीः संचरणं नास्ति, वर्षोकाल इति कृत्वा । 'इतरेऽपि' येषां स्पर्दके सङ्गान्तस्तेऽपि तं प्रज्ञाप्य वर्षावास इति कृत्वा यतो गणादागतस्त्रंत्र न मेपयन्ति । तत्र यानि स्वगणेऽधे स्यर्द्धकानि तेषु सङ्गा-न्तस्य तैः स्वाध्याय-मिक्षा-योजन-प्रतिक्रमणवैकांषु प्रत्येकं सारणा कर्तव्या—व्यार्थे । उपग्रमं 10 कुरु । यदि एवं न सार्यन्ति ततो मासगुरुकम् ॥ ५७५२ ॥

तस्य पुनरनुपशान्यत इदं प्रायश्चित्तम्—

सगणिम पंचराइंदियाइॅंट्स परगणे मणुणोस् । अण्णेस होइ पणरस, वीसा तु गयस्स ओसण्णे ॥ ५७५३ ॥

खगणस्पर्द्धकेषु सङ्कान्तस्यानुपनाम्यतो दिवसे दिवसे पद्मरात्रिन्दिवच्छेदः । परगणे 'मनो-15 जेप्प' साम्मोगिकेषु सङ्कान्तस्य दशरात्रिन्दिवः, अन्यसाम्मोगिकेषु पञ्चदशरात्रिन्दिवः । अवसन्नेषु गतस्य विंशतिरात्रिन्द्रिवच्छेदः ॥ ५७५३ ॥

्र एवं भिक्षोरुक्तम् । अयोपाघ्याया-ऽऽचार्ययोरुच्यते-

- एमेव य होह गणी, दसदिवसादी उ मिण्णमासंतो । -पण्णरसादी तु गुरु, चतुमु वि ठाणेमु मासंतो ॥ ५७५८ ॥

एवमेव 'गणिनः' टपांच्यायस्यापि अधिकरणं कृत्वा परगणं सङ्गान्तस्य मन्तच्यम् । नवरम्-दशरात्रिन्दियमादै। कृत्वा मित्रमासान्तस्य क्टेदः । एवमेव शुरोरपि आचार्यस्य 'चनुपुँ' खगण-परगणसाम्मोगिका-ऽन्यसाम्मोगिका-ऽवसन्नेषु पञ्चदशरात्रिन्दिवादिको मासिकान्तश्छेदः ॥ ५७५१ ॥ एतत् पुरुपाणां स्वगणादिस्थानविमागेन प्रायधितमुक्तम् । ध्यैतेप्वेवं स्थानेषु - पुरुपविभागेन प्रायश्चित्तमाह-

सगणिम पंचराइंदियाँई भिक्खुस्स तहिवसं छेदो । दस होति अहोरत्ता, गणि आयरिए य पण्णरस ॥ ५७५५ ॥ स्वगणे सङ्कान्तस्य भिक्षोस्तद्दिवसादारम्य दिन दिने पञ्चरात्रिन्दियच्छेदः । 'गणिनः' उपा-

१ च्छेदः । तद्यथा—स(स्त)गणस्पर्यके सङ्कान्तस्योपाध्यायस्य द्दारात्रिन्दियः, साम्मीर गिकेषु सङ्कान्तस्य पञ्च[दशरात्रिन्दियः, अन्यसाम्मोगिकेषु सङ्कान्तस्य विशति] रात्रिन्दियः, अवसन्नेषु सङ्कान्तस्य मिन्नमासिकच्छेदः । पत्रमेव 'गुरोरिप' आचार्यस्य 'चतुर्षु' स्वगणस्पर्धक-[ परगणसाम्मागिका-ऽन्य ]साम्मोगिका-ऽवसञ्चलक्षणेषु स्थानेषु पञ्चद्रारात्रिन्दिवादिको मासान्तश्लेदोऽवगन्तव्यः ॥ ५७५४ ॥ एतत् हो० ॥ 🛴 🔀

25

ध्यायस्य देशरात्रिन्दिनः । आचार्यस्य पञ्चदगरात्रिन्दिनः ॥ ५७५५ ॥ अण्णगणे भिक्खुस्सा, दसेन राइंदिया भने छेदो । पण्णरस अहोरत्ता, गणि आयरिए भने नीसा ॥ ५७५६ ॥

अन्यगणे साम्भोगिकेषु सङ्कान्तस्य भिक्षोर्दशरात्रिन्दिवच्छेदः, उपाध्यायस्य पञ्चदशरात्रि-न्दिवः, आचार्यस्य विंशतिरात्रिन्दिवः । एवमन्यसाम्भोगिकेषु अवसन्नेषु च प्रागुक्तानुसारेण 5 नेयम् ॥ ५७५६ ॥ अथैवं प्रतिदिनं छिचमाने पर्याये पश्चेण कियन्तो मासा अमीपां छिचन्ते ! इति जिज्ञासायां छेदसङ्करनामाह—

> अद्वाइजा मासा, पक्ले अद्विह मासा हवंति वीसं तू। पंच उ मासा पक्ले, अद्विह चत्ता उ भिक्लुस्स ॥ ५७५७ ॥

स्वगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोः प्रतिदिनं पञ्चकच्छेदेन च्छिद्यमानस्य पर्यायस्य पश्चेण अर्द्वतृतीया 10 मासाश्छिद्यन्ते । तथाहि—पक्षे पञ्चद्य दिनानि भवन्ति, तैः पञ्च गुण्यन्ते जाताः पञ्चसप्ततिः, तस्या मासानयनाय त्रिशता भागे हतेऽर्द्वतृतीयमासा रूभ्यन्ते । स्वगणे चाष्टो स्पर्द्वकानि, तेषु पक्षे पक्षे सञ्चरतः पञ्चकच्छेदेन विशतिर्मासारिछद्यन्ते । तथाहि—पञ्चदशाष्टिभर्गुणिता जातं विशं शतम्, तदिष पञ्चभिर्गुणितं जातानि पद् शतानि, तेषां त्रिशता भागे हते विशतिर्मासा रूभ्यन्ते । एवमुत्तरत्रापि गुणकार-भागाहारप्रयोगेण स्ववुद्धा उपयुज्य मासा आनेतन्याः । 15 परगणे सङ्गान्तस्य भिक्षोर्दशकेन च्छेदेन च्छिद्यमानस्य पर्यायस्य पक्षेण पञ्च मासारिछद्यन्ते, दशकेनेव च्छेदेनाष्टिमः पक्षेश्वत्वारिशद् मासाश्चिद्यन्ते ॥ ५०५७॥

एवं भिक्षोरुक्तम् । उपाध्यायस्य पुनरिदम्-

पंच उ मासा पक्खे, अहहिँ मासा हवंति चत्ता उ । अद्धऽह मास पक्खे, अहहिँ सिंह भवे गणिणो ॥ ५७५८ ॥

डपाध्यायस्यापि स्वगणे दशकेन च्छेदेन पश्चेण पञ्च मासाः, अप्टिभः पक्षेश्वत्वारिंगद् मासा-रिछचन्ते । तस्यैव परगणे पञ्चदशकेन च्छेदेनाद्धीप्टममासाः पक्षेण च्छिचन्ते । परगण प्वाप्टिभः पक्षेः पिष्टर्मासा गणिनिरिछचन्ते ॥ ५०'३८ ॥

> अद्धर मास पक्ले, अट्टहिँ मासा हवंति सिंह तु । दस मासा पक्लेणं, अट्टहऽसीती उ आयरिए ॥ ५७५९ ॥

भाचार्यस्य स्वगणे सङ्गान्तस्य पञ्चदशकेन च्छेदेन च्छिचमाने पर्याये पश्चेणाद्वीष्टमामाः, भष्टिमः पक्षेः पष्टिमीसाश्छिचन्ते । तस्यैव परगणे सङ्गान्तस्य विद्येन च्छेदेन पश्चेण दश्च मासाः, अष्टिमः पश्चेरशीतिर्मासाश्छिचन्ते ॥ ५७५९ ॥

१ दश अहोरात्राणि भवन्ति । किमुक्तं भवति ?—दशरात्रिन्दिवप्रमाणो दिने दिने भवति च्छेदः । एवमाचार्यस्य दिने दिने एञ्च ' छां ॥ २ 'स्य "पराते" चि तिमक्तिः व्यत्ययात् पर्सेण गां ॥ ३ 'न्ते । तथाऽप्रभिः पक्षेविदातिमासा भवन्ति, छेदनीया इत्यर्थाद् गम्यते । इयमत्र भावना—स्वगणेऽप्रौ गां ॥ ४ 'न्ते, भावना प्रागुक्तनीत्या कर्त्तव्या ॥ ५७५७ गां ॥

एवं खगणे परगणे च साम्मोगिकेषु सङ्गान्तस्य च्छेद्सञ्चलनाऽभिहिता । अन्यसाम्मोगिकेषु अवसन्नेषु च सङ्गान्तस्य मिझोरुपाध्यायस्याचार्यस्य चानयेव दिशा छेदसक्कना कर्तत्र्या—

एसा विही उ निगाएँ, सगणे चचारि मास उक्तेसा। चचारि परगणम्मि, तेण परं मृख निच्छुमणं ॥ ५७६० ॥

एप विविधिच्छाव् निर्गतस्योक्तः । अत्र च स्त्रगणेऽएसु स्पर्केषु पश्चे पश्चे सम्बरतश्चत्वारी मासाः ततः परं यदि उपग्रान्तस्ततो मृत्यम् । अय नोपग्रान्तस्तदा निष्काशनं कर्तव्यम् , छिन्नमपहरणीय- मित्यर्थः ॥ ५७६० ॥

चोएइ राग-दोसे, सराण परगणे इमं तु नाणचं।

10 पंतायण निच्छुमणं, पर-ज्ञलवर घाडिए ण गया ॥ ५७६१ ॥

शिष्यः प्रेरयति—राग-द्वेषिणो यृयम्, यत् साणो ग्त्रोकं छेद्रप्रायश्चित्तं दत्त परमणे तु प्रमृत्तम्, एवं हि साणो मवतां रागः परगणे द्वेषः । गुरुराह—इदं छेद्नानात्वं कुर्वन्तो वयं न राग-द्वेषिणः । तथा चात्र दृष्टान्तः—

एगस्स गिहिणों चडरो मजाओं। तानो य तेण सरिसे खनराहे पंताविचा 'मम गिहा-15 थो नीह' चि निच्छूदा। तस्येगा किन्द्दि परवरिम गया। विद्या कुछवरं। तर्द्या 'मन्तुणों एगसरीरो वयंमो' चि तस्स घरं गया। चटत्यी निच्छुमंती वारसाहाए छगा हम्ममाणी वि न गच्छइ, मणई य—कतो वचामि । नित्य मे अलो गहिनसक्षो, नह वि मारेसि तहावि तुमं चेव गई सरणं ति तस्येव ठिया॥

इदमेवाह—''पंतावण'' इत्यादि । केनापि गृहिणा चतम्रणां भार्याणां 'मान्तापनं' कुट्टनं 20 कृत्वा गृहाद् निष्कायनं कृतम् । नत्रेका परगृहं द्वितीया कुटगृहं नृतीया 'घादिकः' मित्रं तद्वहं गता, चतुर्थो ह्व न कापि गता ॥

तस्यो तुहेण चटत्यां घरसामिणी कया । तह्याए घाडियघरं नंतीण सो चेव अणुवित्ततो, विगतरोसेण खरंदिता आणिता य । विह्याए कुरुघरं नंतीए पिरिगह्चनं गहियं, गाहतरं रुहेण अन्नेहिं भणिए विगतरोसेण खरंदिता दंडिया य । परमा 'दूरे नह ति न ताए किंचि 25 पयोयणं' महंतेण वा पिन्छत्तदंडेण दंडिंचं आणिज्ञह् । एवं परहाणीया ओसण्णा, कुरुघर-राणीया अन्तरंमोह्या, घाडियसमा संमोह्या, अनिग्गमे सघरसमो सगन्छो । नाव दूरतरं ताव महंततरो दंडो भवह ॥ ॥ ५७६१ ॥ अय गन्छादनिगतस्य विविमाह—

गच्छा अणिगगयस्या, अणुत्रसमंतिस्समो विही होह । सज्झाय मिक्स मत्तह वासए चउर एक्केके ॥ ५७६२ ॥

30 गच्छादनिर्गतस्यानुपग्राग्यतोऽयं विविभेवति—स्योदयकाले यः साध्यायः क्रियते तदः वसरे प्रथममधी नोधते, द्विनीयं भिक्षावतरणवेछायाम्, तृनीयं मकार्थनाकाले, चतुर्थं प्रादो-

१ °कः। गाथायाँ स्रीलिङ्गनिर्देशः प्रारुतन्यात् । अत्र च र्च ।। २ °साहोपलग्गा दे ।। ३ एवं गच्छान्निर्गतस्य विधिषकः । अय गच्छा वां ॥

विकायस्यकवेलायाम् । एवं चतुरो वारानेकैकसिन् दिनें नोचतें ॥ ५७६२ ॥
तचाधिकरणं प्रभाते प्रतिकान्तानां साध्यायेऽप्रस्थापिते एवमादौ कारणे उत्पचेत—
कारिके विकासिक्य कोटिक सम्मं त स्थादितकांते ।

दुप्पडिलेहियमादिसु, चोदिए सम्मं तु अपडिवजंते।

न वि पहुनेति उनसम, कालों ण सुद्धो जियं ना सिं ॥ ५७६३ ॥
देखस्युपेक्षितं कुर्वन् आदिशब्दाद् अप्रस्थुपेक्षमाणोऽसामानार्या ना प्रस्थुपेक्षमाणो नोदितः ।
सम्बन् यदि न मितप्यते ततोऽधिकरणं मनेत् । उत्पन्ने नाधिकरणे यदि साध्यायेऽप्रसापिते
सम्बन्धोपसान्तसतो कष्टम् । अत्र नोपशानतस्ततो यः प्रस्थापनार्थस्रपतिष्ठते स नारणीयः,
वत्रा—तिष्ठतु तानद् वानत् सर्वेऽपि मिलिताः । तत आगतेषु सर्वेषु स्रस्यो सुनते—आर्थ !
उपशान्य, इमे साधवः स्वाध्यायं न प्रस्थापयन्ति । स वष्टोत्तरं प्रयच्छति—अवस्यं कालो न
शुद्धः परिजितं ना एषां साधूनां सूत्रश्चतं ततो न प्रस्थापयन्ति । एवं मणतो मासगुरु । साधवश्च 10
सर्वेऽपि प्रस्थापयन्ति स्वाध्यायं न कुर्वन्ति ॥ ५७६३ ॥

काले प्रतिकान्ते भिक्षावेलायां जातायामिदमाचार्या भणन्ति-

णोतरणें अभत्तही, ण व वेला अभ्रंजणे ण जिण्णं सि । ण पडिक्रमंति उवसम, णिरतीयारा ण पचाह ॥ ५७६४ ॥

आर्थ! साधवस्त्वदीयेनानुपरामनेन भिक्षां नावतरन्ति। स प्राह—नूनमभक्तार्थिनो न वा 15 भिक्षानेला। एवमुक्ते सर्वेऽप्यवतरन्ति। तस्यानुपराान्तस्य द्वितीयं मासगुरु। भिक्षानिवृत्तेषु साधुषु गुरवो भणन्ति—आर्थ! साधवो न मुझते। स प्राह—नूनं साधूनां न जीर्णम्। एव-मुक्ते सर्वेऽपि समुद्दिशन्ति। तस्य पुनस्तृतीयं मासगुरु। भूयोऽपि प्रतिक्रमणवेलायां भणन्ति—आर्थ! साधवो न प्रतिक्रामन्ति, उपशमं कुरु। स वष्टोत्तरं प्रत्याह—'नुः' इति वितर्के, सम्मावयाम्यहम्—निरतीचाराः श्रमणास्तेन न प्रतिक्रामन्ति। एवमुक्ते सर्वेऽपि प्रतिक्रामन्ति। १०६। तस्य पुनश्चतुर्गुरुकम्। एवं प्रभातकाले अधिकरणे उत्पन्ने विधिरुक्तः॥ ५७६।

अन्नम्मि वि कालम्मि, पढंत हिंडंत मंडली वासे।

तिनि व दोनि व मासा, होति पिंडकेतें गुरुगा उ ।। ५७६५ ।। अथान्यसिन् कालेऽधिकरणमुत्पन्नम् । कदा ! इत्याह—'पठतां' हीना-ऽधिकादिपठने मिस्रां हिण्डमानानां मण्डस्यां वा समुद्दिशतामावश्यके वो । तत्र यदि द्वितीयवेलायामधिकर- 25 णमुत्यकं तदा चतुर्थवेलायामनुपशान्तस्य त्रयो गुरुगासाः, तृतीयवेलायामुत्पन्नेऽनुपशान्तस्य द्वे गुरुगासो, एवं विभाषा कर्तव्या । अथ 'मितिकान्ते' मितिकमणे कृतेऽपि नोपशान्त- सत्यवर्थरुकाः । ५७६५ ॥

रवं दिवसे दिवसे, चाउकालं तु सारणा तस्स । जति वारें ग सारेती, गुरुगो गुरुगो तती वारे ॥ ५७६६ ॥ प्वमनुष्यान्तस्य दिवसे देवसे 'चतुष्कालं' साम्णयप्रसापनादिसमयरूपं तस्य सारणा

१ प्राभातिकप्रतिक्रमजानन्तरं प्रतिलेखनाकाले दुष्पन्यु वि ॥ २ वा तदा त्रयो या ही या मासा भवन्ति, गुरुमासा इलार्थः। तत्र यदि वि ॥

कर्तव्या । 'यति' यावतो वारान् आचार्यो न सारयति 'तति' तावतो वारान् नासगुरकाणि सवन्ति ॥ ५७६६ ॥

> एवं तु अगीतत्थे, गीतत्थे सारिए गुरू सुद्धो । चति तं गुरू ण सारे, आवची होइ दोण्टं पि ॥ ५७६७ ॥

उ एवं दिने दिने सारणाविधिरगीजार्थस कर्तव्यः । यन्तु गीवार्थः स यद्येकं दिनं साव्याय-मिक्षा-मक्तार्थना-ऽऽवश्यक्रस्त्रपेषु चतुषु सानिषु सारितः तदा परतन्त्रनसारयन्त्रपि गुरुः गुद्धः । यदि पुनः 'तम्' अगीवार्थं गीवार्थं वा गुरुनं सारयति ततः 'द्वयोरिप' आचार्यसानुपद्यान्यतश्च प्रायश्चित्तसापितः । अन्ये द्ववते—अगीवार्थसानुपद्यान्यवोऽपि नान्ति प्रायश्चित्तम्, यन्तु गुरुरगीवार्थं न नोदयति तस प्रायश्चित्तम् ॥ ५७३७॥

गच्छो य दोन्नि मासे, पक्खे पक्खे इमं परिहवेति । भत्तदृण सन्झायं, वंदण लावं ततों परेणं ॥ ५७६८ ॥

एवमनुपञ्चान्यन्तं तं गच्छो हो मान्नो सारयति, इदं पुनः पञ्चे पञ्चे परिद्यायति । तद्यया— अनुपञ्चान्तस्य पञ्चे गते गच्छत्वेन सार्द्धं मकार्थनं न ऋरोति, न गृहाति वा न वा किमाप तस्य ददातीत्पर्थः । द्वितीये पञ्चे गते स्वाच्यायं तेन सनं न ऋरोति । वृतीये पञ्चे गते वन्द्रनं न 15 ऋरोति न वा प्रतीच्छति । चतुर्थोऽपि पञ्चो यदा गत्तो नवति ततः परमाञ्चपमपि तेन सार्द्धं वर्षयन्ति ॥ ५७६८ ॥

> आयरिय चडरों मासे, संग्रंजिति चडरों देइ सन्झायं। वंदण लावं चडरों, तेण परं मृल निच्छुहणा ॥ ५७६९ ॥

आचार्यः पुनश्रत्तरो नासान् सर्वरित प्रकारितेन समं सम्मुद्धे ततः परं चतुरो नासान् 20 मक्तार्यनं वर्वयति साध्यायं तु ददाति । तदश्रत्तरो मासान् साध्यायं परिहृत्य वन्द्रना-ऽऽलापो ददाति । ततः परं वर्षं पूणें सांवरसरिके प्रतिकानते रुपळान्तसः मूळ्य्, अनुप्रान्तसः तु गणाद् निप्काञ्चनं कर्तळ्यम् ॥ ५७३९ ॥

एवं बारस मासे, दोमु तवो सेसए भवे छेदो । परिहायमाण तिहवस तवो मृहं पहिकंते ॥ ५७७० ॥

25 एवं द्वादश्यमास्थानप्यनुपञ्चान्यतः 'द्वयोः' खोदिमनासयोयीववृ गच्छेन विमर्जितः तावत् तपः प्रायश्चित्तनेव, 'रोरेष्ठ' दश्च नासेष्ठ पत्रसात्रिन्दिक्च्छेदः यावत् सांवत्सिर्कं पत्रे प्राप्तं सवति । पर्श्वपणारात्रो प्रतिक्रान्तानामिकरपे दस्यते एप विधित्तकः । ''परिह्ययनान तिहि-वस'' ति पर्श्वपणागरणकदिनादेकैकदिवसेन परिह्ययमानेन ताव्वृ नेयं व्यवत् 'तिहिवसं' पर्श्वर-णादिवस प्राधिकरणम्हरस्यं तत्र च तपो मुद्धं वा सवति' न च्छेदः । ''पिहिक्यंते'' ति स्य ३० प्रतिक्रमणं कुत्रेतामुस्यतं ततः सांवत्सरिके व्ययोन्सर्गं कृते मूछ्येव केवलं सवति ॥ ५७७०॥

१ °न् गुरको गुरको मालो मवति ॥ ५७६६ छा॰ ॥ २ ॰न्द्नं तस्य न प्रयच्छति न वा प्रती छाँ॰ ॥ ३ ॰डाति । "नेप परं" ति विमक्तिव्यत्ययात् ततः छाँ० ॥ ४ एदरन्तरम् प्रस्थाप्रम्—५५०० छाँ॰ ॥

प्तदेव सुव्यक्तंमाह—

एवं एकेकदिणे, हवेत्त उवणादिणे वि एमेव। चेइयवंदण सारे, तम्मि वि काले तिमासगुरू॥ ५७७१॥

भौद्रपदशुद्धपश्चम्यां अनुदित आदित्ये यद्यधिकरणमुलयते ततः पर्शुपणायामप्यनुपशानते संवत्सरो भवति, पर्ष्यामुत्पन्ने एकदिवसीनः संवत्सरः, सप्तम्यां दिवसद्वयोनः, एवमेकैकं दिनं ह हापियत्वा तावद् नेयं यावत् स्थापनादिनं-पर्युपणादिवसः । तत्र चानुदिते रवो कलहे उत्पन्ने एवमेव नोदना कर्तव्या-प्रथमं खाध्यायप्रखापनं कर्तुकामैः सारणीयः, ततश्चेत्यवन्दनार्थ गन्तुकामाः सारयेयुः, तत्राप्यनुपशान्ते प्रतिक्रमणवेलायां सारयन्ति । एवं तसिन्निप पर्युपणा-कारुदिवसे त्रिषु साध्यायप्रस्थापनादिषु स्थानेषु नोदितस्यानुपशान्तस्य त्रीणि मासगुरुकाणि भवन्ति ॥ ५७७१ ॥

पडिकंते पुण मूलं, पडिकमंते व होज अधिकरणं।

संवच्छरमुस्सग्गे, कयम्मि मूलं न सेसाई ॥ ५७७२ ॥ पर्युपणादिने सर्वेपामधिकरणानां व्यवच्छित्तिः कर्तव्येति कृत्वा 'प्रतिकान्ते' समाप्ते आवश्यके यदि नोपशान्तस्ततो मूलम् । "पडिक्समंते व" चि अथ प्रतिक्रमणे पारच्ये यावत् सांवत्सरिको महाकायोत्सर्गस्तावर्दे अधिकरणे कृते मूलमेव केवलम् , न शेपाणि प्रायश्चित्तानि ॥ ५७७२ ॥ 15

संबच्छरं च रुट्टं, आयरिओ रक्खए पयत्तेण।

जति णाम उवसमेजा, पन्वयरातीसरिसरीसो ॥ ५७७३ ॥

प्वमाचार्यसां रुष्टं सवत्सरं प्रयतेन रक्षति । किमर्थम् ? इत्याह—'यदि नाम' कथिंदु-पशाम्येत । अथ संवत्सरेणापि नोपशाम्यति ततः पर्वतराजीसदृशरोपः स गन्तव्यः ॥५७७३॥

तस्य च वर्षादृर्द्धं को विधिः है इत्याह-

20

अणो दो आयरिया, एकेकं वरिसमेत्तमेअस्स। तेण परं गिहि एसो, वितियपदं रायपन्वहए ॥ ५७७४ ॥

तं वर्षादुर्द्धे मूलाचार्यसमीपाद् निर्गतमन्यो द्वावाचार्यो कमेणकैकं वर्षमेतेनैव विधिना प्रयतेन संरक्षतः, तन्मध्याद् येनोपशमितत्तस्येवासौ शिष्यः। 'ततः परं' वर्षत्रयादृर्ज्जमेप गृही कियते, सदुस्तदीयं लिक्समपहरतीत्यर्थः । द्वितीयपदे राजैपविजतत्य लिक्षं प्रस्तारदोपभयात्र द्वियते । 25 एवं भिक्षोरुक्तम् ॥ ५७७४ ॥

> एमेव गणा-ऽऽयरिए, गच्छिम्म त्यो उ तिन्नि पनदाई । दो पक्ला आयरिए, पुच्छा य कुमारदिइंतो ॥ ५७७५ ॥

एवभेव गणिन आचार्थस्य च मन्तव्यम् । नवरम्—उपाध्यायस्यानुपद्माम्यतो गच्छे वसत-सीन् पक्षान् तप. पायश्चित्तम् , परतङ्छेटः; आचार्यस्यानुपशाम्यतो हो। पक्षी तप., परतद्छेटः I so

१ ऐदंयुगीनचतुर्धादिनभाविपर्युपणापर्वापेद्यया पारणकित्ने भाद्रपद् गां ॥ २ द् शत्रान्तरेऽधिकरणं 'भवेत्' उत्पधेन तनो यदि तत्क्षणादेव नोपद्यान्तस्तदा सांवन्सरिक कायोत्सर्गे छते मूल गां ॥ ३ जिपुत्रप्रव भा ॥

शिष्यः पृच्छति—किं सहशापराघे विषमं प्रायिधत्तं प्रयच्छत्र सग-हेषिणो सूयम् १। आचार्यः प्राह—कुमार्हप्रान्तोऽत्र मवति, स चोत्तरत्रामियास्यते ॥ ५०७५ ॥

ये ते उपाध्यायस्य त्रयः पक्षास्ते दिवसीकृताः पञ्चचत्वारिंग्रहिवसा भवन्ति, ततः-

पण्याल दिणा गणिणो, चउहा काळण साहिएकारा ! मचहण सन्झाए, वंदण लाने य हानेति ॥ ५७७६ ॥

गणिनः सम्बन्धिनः पञ्चनतारिंशद् दिनसाश्चन्नधि कियन्ते, चतुर्भागे च साधिकाः-सपादा एकाद्य दिनानि भन्तार्थनं करोति, एकाद्य दिनानि भन्तार्थनं करोति, एवं खाल्याय-त्रन्दना-ऽऽलापानपि प्रत्येकमेकाद्य दिनानि यथाक्रमं करोति, प्रतस्त परिहाप- यति । पञ्चनतारिंशहियसानन्तरं चोपाल्यायस्य दशकल्लेदः । आन्तार्थन्त्रभन्तेषत्रोपाल्यायमपि 10चन्तिभिंशन्तिर्भिर्मार्थनादीनि परिहापयन् संवत्सरं सार्यति ॥ ५७७६ ॥

आचार्यस हो पश्चे दिवसीकृती त्रिस्ट दिवसा सवन्ति, वतः—

तीस दिये आवरिए, अदह दिये य हानमा वत्य । गच्छेय चरपदेहि तु, णिच्छ्रहे रुग्गती छेदो ॥ ५७.५७ ॥

त्रिंशहित्रमाश्चतुर्भागेन विमक्ता अद्धिमा दिवसा भवन्ति । तत्र गच्छ आचार्येण सहा-15 द्वीष्टमानि दिनानि मक्तार्थनं करोति, एवं साञ्चाय-बन्दना-ऽऽलापानिप यथाकममद्धीष्टमे-दिवसः प्रत्येकं हापयति । ततः परं मच्छेन चतुर्भिरिष-मक्तार्थनादिमिः पर्दिनिष्काशित साचार्यः पञ्चद्यके-च्छेदे रुमति ॥ ५७७७ ॥ ततः—

> संकंतो अण्णगणं, समगेण य बिलतो चतुपदंहि । आयरियो ग्रुण नर्वारं, बंदण-रावेहि णं सारे ॥ ५५७८ ॥

20 स्वर्गणेन मक्तार्थनादिमिश्चतुर्भिः पदैर्थटा वर्जितस्तरा श्वन्यगणं सङ्कानाः । स पुनर्त्व्यगण-स्याचार्यः 'नवरं' केवछं वन्द्रना-ऽङ्ह्यपाय्यां द्वास्त्रां पदास्यां सम्मुजानः सारयति यावद् वर्षम् ॥ ५७७८ ॥

> मन्द्रायमाद्रपहि, दिणे दिणे सारणा परगणे नि । नवरं प्रण णाणचं, तत्रो गुरुस्तेनरं छेदो ॥ ५७७९ ॥

25 परगणेऽपि सङ्कान्त्रस्थाचार्यस्य स्ताच्यायादिभिः पहेर्दिने दिने सारणा कियते । नवरं परगणे सङ्कान्तस्थदं 'नानात्नं' विशेषः—अन्यगणसत्कस्य गुरोरसारयतन्त्रपः प्रायश्चित्तम्, 'इतरस्य पुनः' अधिकरणकारिण ब्याचार्यस्यानुपद्याग्यत्य्वेदः ॥ ५७६९ ॥

थत्र परः माह—रागहेपिणो यृयम् , आचार्यं शीत्रं छेदं प्रापयथ, इपाध्यायं बहुत्तरेण कालेन, मिश्चं त्रतोऽपि निरत्तरेण, एवं हि मिश्न्पाव्याययोर्भवृतां रागः आचार्यं हेपः । अत्र ३० स्टिः प्रामुद्दिष्टं क्रुमार्द्दशन्तमाह—

सरिसावराधें दंढो, जुवरण्णो मोगहरण-वंघादी । मन्द्रिम वंध-वहादी, अवचि कचादि खिसा वा ॥ ५७८० ॥ एगम्स रत्नो तिनि पुचा—जेहो मन्द्रिमो कणिहो व । वेहि व तिहि वि समन्द्रियं—

पितरं मारिता रजं तिहा विभजामो । तं च रत्ना नायं । तत्य जेट्टो 'ज़वराया तुमं पमाण-मुओ कीस एवं करेसि ?' ति तस्स भोगहरण-वंघण-ताडणादिया सबे दंडप्यगारा कया। मिज्झमो 'एय प्पहाणो' ति काउं तस्स भोगहरणं न कयं वंध-वह-खिंसाईया कया। कणी-यसी 'एएहिं वियारिउ' ति काउं तस्स कणाविवोटदंडो खिंसादंडो य कओ न भोगहरणाईओ॥

अक्षरगमनिका—सहरोऽप्यपराधे युवराजस्य भोगहरण वन्धनादिको महान् दण्डः कृतः, 5 मध्यमस्य बन्ध-बधादिको न भोगहरणम् , अव्यक्तः-किन्छस्तस्य कर्णामोटिकादिकः खिंसा च कृता । अयमर्थोपनयः—यथा लोके तथा लोकोत्तरेऽप्युत्कृष्ट-मध्यम-जघन्येषु पुरुपवस्तुषु बृहत्तमो लघुर्लघुतरश्च यथाकमं दण्डः कियते ॥ ५७८० ॥

प्रमाणमृते च पुरुषेऽिकयास वर्तमाने एते दोषाः—

अप्पचय वीसत्थत्तणं च लोगगरहा दुरहिगम्मो । आणाए य परिभवी, णेव भयं तो तिहा दंडी ॥ ५७८१ ॥

 - लोकैः सकपायमाचार्य दृष्ट्वा ब्र्यात्— > एत प्वाचार्या भणन्ति—अकपायं चारित्रं भवति, खयं पुनरित्थं रूप्यन्ति । एवं सर्वेपूपदेशेप्वपत्ययो भवति । शेपसाधूनामपि कपायकरणे विश्वस्तता भवति । लोको वा गर्ही कुर्यात्—प्रधान एवामीपां कल्हं करोतीति । रोपणश्च गुरुः शिष्याणां प्रतीच्छकानां च दुरिंगमो भवति । रोपणस्य चाज्ञां शिष्याः परिभवन्ति, न 15 च भयं तेषां भवति । अतो वस्तुविशेषकारणात् त्रिधा दण्डः कृतः ॥ ५७८१ ॥

> गच्छिम्म उ पद्वविए, जिम्म पर्दे स निग्गतो ततो वितियं। भिक्खु-गणा-ऽऽयरियाणं, मूलं अणवह पारंची ॥ ५७८२ ॥

गच्छे यसिन् पदे प्रसापिते निर्गतस्ततो द्वितीयं पदं परगणे सङ्गान्तः प्राप्तोति । तद्यथा-तपसि प्रसापिते यदि निर्गतखतरछेदं प्रामोति, छेदे प्रसापिते निर्गतखतो मूलम्। एवं 20 भिक्षोरुक्तम् । गणावच्छेदिकस्यानवस्थाप्ये आचार्यस्य पाराश्चिके पर्यवस्यति । अथवा येन भक्तार्थनादिना पदेन गच्छाद् निर्गतस्ततो द्वितीयपदमन्यगणे गतस्य प्रारम्यते । यथा-गच्छाद् भक्तार्थनपदेन निर्गतस्ततोऽन्यं गणं गतस्य स गणस्तेन समं न सुक्षे साघ्यायं पुनः करोति, एवं साध्यायपदेन निर्गतस्य वन्दनकं करोति, वन्दनगदेन निर्गतस्यालापं करोति, भारापपदेन निर्गतस्य परगच्छश्चतुर्भिरिष पदैः परिहारं करोति । "भिक्सु-गणा-SSयरियाणं" 25 इत्यादिना तु त्रयाणामपि अन्त्यपायश्चित्तानि गृहीतानि ॥ ५०८२ ॥ द्वितीयपदमाह—

कारणें अणले दिक्खा, समत्तें अणुमहि तेण कलहो वा। कारणें सद्दें ठिताणं, कलहो अण्णोण्ण तेणं वा ॥ ५७८३ ॥

कारणे 'अनलस्य' अयोग्यस्य दीक्षा दत्ता । समाप्ते च तिलान् कारणे तम्यानुशिष्टिः कियते । तथाऽप्यनिर्गष्छता तेन समं कलहोऽपि कर्तव्यः। कारणे वा शब्दमतिबद्धायां वसनी मिता-३० रततोऽन्योन्यं 'तेन वा' मैधुनशब्दकारिणा समं कलहः क्रियते येन शब्दो न शृयेव ॥५७८३॥

॥ अधिकरणप्रकृतं समाप्तम् ॥

६ 🗠 🗠 एतथिस्नतर्गत पाट. को एव पर्गते ॥

ñ

10

15 ~

20

## ्सं स्तृत निर्विचिकित्स प्रकृत स्

सूत्रम्---

भिवस् य उग्गयवित्तीए अणस्थिमयसंकप्पे संथ-हिए निवितिगिछे असणं वा ४ पहिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे अह पच्छा जाणिजा—अणुग्गए सूरिए अस्थिमए वा, से जं च मुहे जं च पाणिंसि जं च पहिग्गहए तं विगिचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अइक्कमइ, तं अप्पणा भुंजमाणे अण्णेसिं वा दलमाणे राईभोयणपिडसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्वाइयं १–६॥ भिवस्तू य उग्गयवित्तीए अणस्थिमयसंकप्पे संथिडिए वितिगिछासमावन्ने असणं वा ४ पहिग्गाहिता आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दलमाणे राई-भोयणपिडसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परि-हारद्वाणं अणुग्वाइयं २–७॥

भिकेषु य उग्गयित्तीए अणस्थिमियसंकष्पे असंथ-डिए निव्वितिर्गिच्छे असणं वा ४ पडिगाहित्ता आहारं आहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दलमाणे राईभोयण-पडिसेवणप्पत्ते आवज्जइ चाउम्मासियं परिहारट्टाणं अणुग्वाइयं ३-८॥

भिवस्तू य उग्गयिततीए अणत्थिमयसंक्रपे असंथ-डिए वितिगिंच्छासमावन्ने असणं वा ४ पडिगाहिता आहारमाहारेमाणे जाव अन्नेसिं वा दल्रमाणे राई-

र संघिष्टिप्, तास्॰ सा॰ कां॰ सो॰ छे॰ ॥ २ संघिष्टिए तास्॰ सा॰ कां॰ ॥ ३ मिन्स्नु य उगाय॰ नवरम्—असंथिष्टिए निव्यितिगिं० ३-८ ॥ मिक्स्नु य उगाय॰ नवरम्—असंधिए वितिगिद्यासमाव॰ ४-९-॥ चतुर्थस्वमिदम् । अस्य सूत्रचतु॰ सो॰ छे॰ है॰ ॥ ४ संघिष्टिए सा॰ कां॰ ॥

माप्यगाथाः ५७८४ ]

## भोयणपडिसेवणप्पत्ते आवज्ञङ् चाउम्मासियं परि-हारट्टाणं अणुग्घाइयं ४–९॥

अस्य सूत्रचतुष्टयस्य सम्बन्धमाह—

अंण्णगणं वचंतो, परिणिन्यवितो व तं गणं एंतो । ं विह संथरेतरे वा, गेण्हे सामाऍ जोगोऽयं ॥ ५७८४ ॥

अधिकरणं कृत्वाऽनुपशान्तोऽन्यगणं व्रजन् परिनिर्वापितो वा भूयस्तमेव गणं आगच्छन् 'विहे' अध्विन संस्तरणे इतरिसन् वा—असंस्तरणे 'श्यामायां' रजन्यामाहारं गृहीयात् । एप 'योगः' सम्बन्धः ॥ ५७८४ ॥

अनेनायातस्यास्य व्याख्या—'भिक्षः' पूर्ववर्णितः, चशव्दाद् आचार्य उपाध्यायश्च परिगृह्यते, उद्गते आदित्ये वृत्तिः—जीवनोपायो यस्य स उद्गतवृत्तिकः; पाठान्तरं वा—''उग्गय-10
मुजीए'' जि, मूर्तिः—शरीरम्, उद्गते रवो प्रतिश्रयावप्रहाद् बृहिः प्रचारवती मूर्तिरस्य इर्ति
उद्गतमूर्तिकः, मध्यपदलोपी समासः । अनस्तमिते सूर्ये सङ्गर्द्यः—भोजनाभिलापो यस्य सोऽनस्तमितसङ्गर्द्यः । संस्तृतो नाम—समर्थस्तिह्वसं पर्याप्तमोजी वा । ''निवितिगिंछे'' जि
विचिकित्सा—चिचिविम्नुतिः सन्देह इत्येकोऽर्थः, सा निर्गता यसात् स निर्धिचिकित्सः,
उदितोऽनस्तमितो वा रिविरित्येवं निश्चयवानित्यर्थः । एवंविधिविशेषणयुक्तोऽर्थनं वा पानं वा 15
स्वादिमं वा स्वादिमं वा प्रतिगृह्य आहारम् 'आहरन्' भुझानोऽध पश्चादेवं जानीयात्—
अनुद्गतः सूर्योऽस्तमितो वा; एवं विज्ञाय "से" तस्य यच मुखे प्रक्षिप्तं यच पाणावुत्पादितं
यच प्रतिग्रहे स्वितं तद् 'विविद्यन् वा' परिष्ठापयन् 'विश्रोधयन् वा' निरवयवं कुर्वन् 'नो'
नेव भगवतामाज्ञामतिकामिते । 'तद्' अशनादिकं आत्मना भुझानोऽन्येपां वा ददानो रात्रिभोजनप्रतिसेवनप्राप्त आपद्यते चातुर्मासिकं परिहारस्थानमनुद्धातिकम् ॥

एवमपरमपि स्त्रत्रयं मन्तव्यम् । नवरं द्वितीयस्त्रे—संस्तृतौ विचिकित्सासमापन्नध यौ

व्याख्या ६। ॥ ३ °दानं वा ४ प्रति° दे॰ मो॰ टे॰ ॥

१ "अण्णगणं वृश्ंती " इस्तेतत् ५०८४ गायान आरम्य "एर्न वितिषिठी ची " इति ५८१५ गाया पर्यन्ता गाया च्यूणी विद्रोपचूणी चापि कममेदेन व्याद्याता विह्नोस्यन्ते । तथाहि तद्गतः क्रमः— अण्णगणं ५०८४ त्रगयविती ५०८८ स्थिडिओ ५८०० निस्तिमण् ५८०८ एमेन य दिन ५८०९ सिनिचि ५८१० अञ्महिम ५८११ सन्तस्य छाण ५८१६ णातिक्षमणी ५८१४ संयग्नमंपटे ५०८५ स्रे अणुगण् ५०८९ अणुदितमण ५०९० अणुदितमण ५०९९ तद्याए हो ५०९२ त्राग्गण ५०९६ त्रात्याए ५०९४ अर्थंगण ५०९५ तिव्या गचे ५०९६ अञ्गरंपंप ५०९० मण्णणण ५०९६ त्रार्यंग्य ५०९५ प्रमाण ५०९५ तिव्या गचे ५०९६ अञ्गरंपंप्य ५०९० मण्णणण ५०९६ प्रमाण ५०९६ प्रमाण ५०९६ प्रमाण ५०९६ प्रमाण ५०९६ प्रमाण ५०९६ प्रमाण ५०९६ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०१ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ६८०६ स्थाण ६८०६ स्थाण ५८०५ स्थाण ५८०६ स्थाण ६८०६ स्थाण ६८०६

भुद्धे । विचिकित्सासमापन्नो नाम-'किमुदितोऽनुदितो वा रिवः ?' अथवा--'अखिमतोऽनख-मितो वा ?' इति सन्देहदोलायमानमानसः । एवं मुझानस्यान्येपां वा ददानस्य चतुर्गुरुकम् ॥ तृतीयसूत्रे--''अंसंथिडए'' चि 'असंस्तृतः' अध्वप्रतिपन्नः क्षपको ग्लानो वा भण्यते, सः 'निर्विचिकित्सः' 'नियमादनुद्गतोऽस्तमितो वा रिवः' इत्येवं निःसन्देहं जानानो यदि मुद्गे

**ठ तदापि चतुर्गरुकम् । शेषं प्रथमसूत्रवत् ॥** 

चतुर्थसूत्रे—असंस्तृतो विचिकित्सासमापन्नश्च यो भुद्गे स आपचते चातुर्मासिकं परिहार-स्थानमनुद्धातिकम् । एम सूत्रचतुष्टयार्थः ॥ अथ निर्धक्तिविस्तरः—

ैसंथडमसंथडे पा, निन्नितिगिच्छे तहेन नितिगिच्छे। काले दन्ने भाने, पिन्छत्ते मग्गणा होइ॥ ५७८५॥

10 प्रथमं सूत्रं संस्तृते निर्विचिकित्से, द्वितीयं संस्तृते विचिकित्सासमापन्ने, तृतीयमसंस्तृते निर्विचिकित्से, चतुर्थमसंस्तृते विचिकित्सासमापन्ने मन्तव्यम् । तत्र प्रथमसूत्रे तावत् त्रिधा प्रायिधवागोणा भवति—कालतो द्रव्यतो भावतश्च ॥ ५७८५ ॥ तत्र कालतस्तावदाह—

अणुग्नय मणसंकृष्पे, गवेसणे गहण भंजणे गुरुगा । अह संकियम्मि भंजति, दोहि वि रुद्ध उग्गते सुद्धो ॥ ५७८६ ॥

15 श्रनुद्रतः—नाद्याप्युद्रतो रविरित्येवं निःशक्कितेन मनःसक्करपेन यो भक्त-पानस्य गवेपणं हो बहणं भोजनं च करोति तस्य चतुर्गुरवः 'द्वाभ्यामिष' तपः-कालाभ्यां गुरुकाः । अथ र्रोक्कितेन मनःसक्करपेन भुक्के ततस्त एव चतुर्गुरुका द्वाभ्यामिष लघवः । उद्गतः सूर्य इति निःसन्दिग्धे मनःसक्करपे भुक्कानः गुद्धः ॥ ५७८६ ॥

अत्थंगयसंकप्पे, गवेसणे गहणे श्रंजणे गुरुगा।

20 अह संकियिम भ्रंजइ, दोहि वि लहुऽणत्थिमिएँ ग्रुद्धो ॥ ५७८७ ॥
'अस्तक्षतो रिवः' इत्येवंविधेन सङ्कल्पेन गवेषणे श्रहणे भोजने च चतुर्गुरुकाः तपसा
कालेन च गुरवः । अथ 'अस्तक्षतोऽनस्तक्षतो वा' इति शक्किते मुद्धे ततश्चतुर्गुरुकाः 'द्वाभ्यामिप' तपः-कालभ्यां लघवः । यः पुनरनस्तमितो रिवरित्येवं निःसन्दिग्धेन चेतसा मुद्धे स
शुद्धः ॥ ५७८७ ॥ अथ ''उग्गयिवत्ती'' इत्यादिपद्व्याल्यानमाह—

उग्गयवित्ती मुत्ती, मणसंकप्पे य होंति आएसा । एमेव अणत्थमिए, घाए पुण संखडी पुरतो ॥ ५७८८ ॥

उद्गते रवी वृत्तिः—वर्तनं यस्य सं उद्गतवृत्तिः । पाठान्तरेण 'उद्गतमूर्तिः' इति वा, उद्गते सूर्ये मूर्तिः—शरीरं वृत्तिनिमित्तं विहः सप्रचारं यस्य स उद्गतमूर्तिः । -△ मैनःसङ्कर्षे चामी आदेशा भवन्ति— अनुदितमप्यादित्यं यो ⊳ मनःसङ्कर्षेन उदितं मन्यते स भुझानोऽपि न

१ ''असंखिडिए'' मा॰ का॰ ॥ २ संघडमसंघडे ना॰ ॥ ३ श्रिक्ते मार्गणा भवति, तद्यथा—काले द्रव्ये भावे च, कालतो द्रव्यतो भावतश्चेत्यर्थः ॥ ५७८५ का॰ ॥ ४ 'द्राङ्किते' 'किमुद्रतोऽनुद्रतो वा रिवः १' इति दाङ्कासमापन्ने मनःसङ्करूपे भु° का॰ ॥ ५ ⁴ ▷ एत-चिद्वान्तर्गतः पाठः भा० कां॰ एव वर्तते ॥

दोषभाग् भवति, यः पुनरुदितेंऽपि रवो 'नांद्याप्युदितः' इति चेतांता मन्यमानो सुद्धे स सदोषः । एवमेवानस्तिमतेऽपि मन्तव्यम् । किसुक्तं भवति !—अखिमतेऽपि रवो 'नाद्याप्य-स्तक्रतः' इतिबुद्धा सुझानोऽपि न प्रायश्चित्ती, अनस्तिमतेऽपि च 'अस्तक्षतः' इत्यभिपायेण सुझानः सदोषः । अथवा—''मणसंकप्पे अ होति आदेस'' चि अनुदितमनःसक्षत्या-ऽस्त-मितमनःसक्ष्ययोः कतरो गुरुतरो रुष्ठुतरो वेति चिन्तायां द्वावादेशो भवतः, तो चोचरत्राभि-ध्यास्येते (गा० ५८०१)। अनुदितेऽस्तिमते वा कथं ग्रहणं सम्भवति ! इत्याह—''धाते पुण संखडी पुरतो'' चि श्रातं सुभिक्षमिति चैकोऽर्थः, तत्र सङ्गडी सम्भवति । सा चिह्नधा—पुरःसङ्गडी प्रधातसङ्गडी च । तत्र पूर्वोह्ने या कियते सा पुरःसङ्गडी, अपराहे त्र कियमाणा पश्चातसङ्गडी । इह पुनरनुदिते रवो पुरःसङ्गडी, पुनःशब्दग्रहणाद् अस्तिते पश्चातसङ्गडीति ॥ ५०८८ ॥

स्ररे अणुग्गतमिम, अणुदित उदिओ व होति संकप्पो । एवं अत्थमियमिम वि, एगतरे होति निस्तंको ॥ ५७८९ ॥

स्थेंऽनुद्गतेऽनुदितसङ्कल्प छदितसङ्कल्पो वा भवेत्, उपलक्षणं चेतत्, उदितेऽण्यनुदित उदित इति वा सङ्कल्पो भवेत्। एवमेवाऽस्तमितेऽपि 'एकतरः' अनस्तमितोऽस्तमितो वा निःशङ्को मनःसङ्कल्पो भवति, उपलक्षणत्वाद् अनस्तमितेऽप्यस्तमितसङ्कल्पोऽनस्तमितसङ्कल्पो वा भवेत्। इहानुदितोदितविषयाऽनस्तमिता-ऽस्तमितविषया च मत्येकं पोडशमङ्की भवति । 15 सद्या— अनुदितमनःसङ्कल्पो अनुदितगवेपी अनुदितग्राही अनुदितमोजी, एवं चतुर्भिः पदैः समितिपक्षेभं इरचनालक्षणेन पोडश मङ्का रचित्वत्याः। रचितेषु च भङ्केषु यत्र द्वयोर्भध्यपद्योः परस्परं विरोधो दृश्यते मध्यपदेषु वा द्वयोरेकसिन् वा उदितो दृशो अनत्यपदेषु पुनरनुदितस्ते भङ्का विरुध्यमानत्वेन वर्जनीयाः शेषा प्राधाः। तथा अनस्तमितसङ्कल्पोऽनस्तमितगवेपी अन्धत्मितग्राही अनस्तमितभोजी, एवमपि पोडश भङ्काः कर्तव्याः। अत्रापि यत्र मध्यमपदेषु १० परस्परं विरोधो दृश्यते यत्र वा मध्यमपदेषु द्वयोरेकसिन् वा अन्तमितो दृष्टोऽन्त्यपदे चान-स्तमितस्ते भङ्का अघरमानकत्वेन वर्जनीयाः शेषा प्राधाः॥ ५०८९॥ अनुदितोदिता-ऽस्तमिन्ता-ऽनस्तमितेषु चतुर्विष स्थानेषु यावन्तो भङ्का घरमानकास्तस्वर्शनार्थमाह—

अणुद्यिमणसंकप्पे, गहण गवेसी य शंजणे चैव । उग्गयऽणत्थमिए या, अत्थंपत्ते वि चत्तारि ॥ ५७९० ॥

अनुदितमनःसक्करे गवेषण-प्रहण-भोजनाख्येखिभिः पदैर्येऽष्टो महाखेषु 'नत्वारः' प्रथम-द्वितीय-चतुर्था-ऽष्टमभक्का घटन्ते, शेषाश्चत्वारोऽघटमानकाः । उद्गतमनःसक्करेऽप्येत एव चत्वारो घटन्ते न शेषाः । अनुज्ञमितसक्करे अर्त्वाष्ठासकक्षेऽपि चेत एव चत्वारो प्राद्धाः, शेषास्तु तृतीय-पद्मम-पष्ट-सप्तमा असम्मवित्वाद् वर्जनीयाः ॥ ५७९०॥

अधेतेपामेव घटमानकमङ्गानां विभागतः प्ररूपणामाह—

अणुदितमणसंकप्पे, गवेस-गह-भोयणम्मि पढमलता । गितियाऍ तिसु असुद्धो, उग्गयमोई उ अंतिमश्रो ॥ ५७९१ ॥ अनुदितगनःसक्रलोऽनुदितगवेषी अनुदितगादी अनुदितमोजी १, एपा प्रथमा रुना, प्रथमो

25

30

វ

भक्त इत्यर्थः । द्वितीयस्यां तु रुतायां साधुस्तिषु पदेषु ध्विशुद्धः, तद्यथा—श्रीदितसङ्कर्षो-ऽनुदित्तगवेषी अनुदितमाही उद्गतभोजी, इयं हि रुता सद्धरूप-ग्वेषण-प्रहणपदेस्तिभिरशुद्धा उद्गतमोजित्वरूपेणान्त्यपदेन तु शुद्धा ॥ ५७९१ ॥

> तह्याऍ दो असुद्धा, गहणे भोती य दोण्णि उ विसुद्धा । संकप्यम्मि असुद्धा, तिसु सुद्धा अंतिमलया उ ॥ ५७९२ ॥

तृतीयस्यां छतायां 'हे' सङ्करप-गंवेपणपदे अगुद्धे ग्रहण-भोजनपदे तु हे विशुद्धे । तद्यथा—अनुदितसङ्करपोऽनुदितगंवेपी उदितग्राही उदितभोजी चेति । 'अन्त्यछता नाम' अनुदितसङ्करपस्य चरमा छता चतुर्थात्यर्थः, सा सङ्करपपदेऽविशुद्धा होपेः त्रिमिः पदेः शुद्धा । तथ्या—अनुदितसङ्करप उदितगंवेपी उदितग्राही उदितभोजी ॥ ५७९२ ॥ एवमनुदितमनः- 10 सङ्करपस्य चतस्रो छता उत्ताः । अथोदितमनःसङ्करपस्य चतस्रो छता आह—

उग्गयमणसंकप्पे, अणुदितै गवेसी य गहण भोगी य । एमेव य वितियलता, सुद्धा आदिम्मि अंते य ॥ ५७९२ ॥ तितयलताऍ गवेसी, होइ असुद्धो उ सेसगा सुद्धा । सन्वविसुद्धा उ भवे, चउत्थलतिया उदियचित्ते ॥ ५७९४ ॥

15 थादित्य उद्गतोऽनुद्गतो वा भवतु स नियमादुद्गतं मन्यत इत्युद्गतमनःसङ्कल्य उच्यते । तस्य प्रथमलता—उद्गतमनःसङ्कल्पोऽनुदितगवेषी अनुदितग्राही अनुदितमोजी १। एवमेव च द्वितीय- लताऽपि द्रष्टव्या, नवरमादिपदे अन्त्यपदे च सा शुद्धा मध्यमे पद्ध्रयेऽशुद्धा २॥५७९३॥ तृतीयलतायामेकं गवेषणापदमशुद्धम् 'शेषाणि' सङ्कल्प-महण-भोजनपदानि त्रीण्यपि शुद्धानि ३। चतुर्थी तु लता सर्वेषु पदेषु शुद्धा १। एताश्चतस्रोऽप्युदितचित्तविषयौ लता मावस्य 20 विशुद्धत्वया शुद्धाः प्रतिपत्तव्याः । एवमस्तमिता-ऽनस्तमितसङ्कल्पयोरप्यष्टौ लता भवन्ति ॥ ५०९४॥ तासामेव विमागसुपद्र्शयति—

अत्थंगयसंकर्णे, पढम घरेंतेसि गहण मोगी य । दोसंतेसु असुद्धा, त्रितिया मन्झे भने सुद्धा ॥ ५७९५ ॥ तितयां गनेसणाए, होति निसुद्धा उ तीसु अनिसुद्धा । र्चेत्तारि नि होति पदा, चउत्थलतियाऍ अत्थमिते ॥ ५७९६ ॥

वत्तार वि हात पदा, चउत्थलतियाए अत्थामते ॥ ५७९६ ॥

इहास्तिमितमनस्तिनं वा रिवं यो नियमादस्तिमतं मन्यते सोऽस्तृहतसङ्कल्पः, तस्य प्रथमा

छता—अस्तिमतसङ्कल्पोऽनस्तिमितगवेषी अनस्तिमतग्राही अनस्तिमतमोनी १; अत एवाह—

प्रथमायां छतायां ''धरेंतेसि'' चि श्रियमाणे स्यें मक्त-पानस्य एपणं श्रहणं मोननं च 'अस्तृहतीं रिवः' इतिबुद्धा करोति । द्वितीया तु छता 'द्वयोः' आधन्तपद्योरशुद्धा 'मध्ये' गत्रेपणा
शंव्यापदयोः शुद्धा २ ॥ ५७९५ ॥

१ ° छः, परं यत उद्गतमोगी अन्त्यपद्युक्तस्ततो निर्दोषः । तद्यथा का ।। २ °त पसी य तामा ।। ३ °या उद्गतमनःसद्धरूपगोचरा छता का ।। ४ चत्तारि पय असुद्धा, चल्रथ तामा ।।

15

20

तृतीया गवेपणायां विशुद्धा 'त्रिषु' रोषेषु सङ्कल्पादिण्वविशुद्धा ३ । चतुर्थलतायां चास्त-मितविषयत्वात् चत्वार्थिप पदान्यविशुद्धानि । 'अस्तमितमनःसङ्कल्पः' इति कृत्वा चतस्रोऽप्येता अविशुद्धाः ४ ॥ ५७९६ ॥ अथ विशुद्धरुता आह-

अणत्थंगयसंकप्पे, पढमा एसी य गहण भोगी थ। मण एसि गहण सुद्धा, वितिया अंतिम अविसुद्धा ॥ ५७९७ ॥ मण एसणाए सुद्धा, ततिया गह-भोयंणेस अविसुद्धा । संकर्षे नवरि सुद्धा, तिसु वि असुद्धा उ अंतिमिया ॥ ५७९८ ॥

अस्तमितमनस्तमितं वा सूर्यं यो नियमादनस्तमितं मन्यते तस्य प्रथमा छता, अनस्तमि-तसङ्गरपोऽनस्तर्मितगवेपी अनस्तमितग्राही अनस्तमितभोजी । अत एवाह—"पढमा एसी य गहणे मोगी य" ति प्रथमायामनस्तमितैपी अनस्तमितग्रहण-मोजी चेति । द्वितीया उ रुता 10 मनःसङ्गरुपैपण-प्रहणपदेषु त्रिषु विशुद्धा अन्त्यपदे अविशुद्धा ॥ ५७९७ ॥

तृतीयलता मनःसङ्करपे एपणे च गुद्धा ग्रहणे मोजने चाविशुद्धा । 'अन्त्या नाम' चतुर्थी लता सा नवरं सङ्गरूपपदे विशुद्धा शेषेषु 'त्रिषु' गवेपण-प्रहण-भोजनपदेषु अशुद्धा ॥५७९८॥ अत्राष्टाखप्यविद्यद्वरुतासु प्रायश्चित्तमाह-

पढमाए वितियाए, ततिय चउत्थीएँ नवम दसमाए । एकारस वारसीए, लताएँ चउरो अणुग्घाता ॥ ५७९९ ॥

प्रथमायां द्वितीयस्यां तृतीयस्यां चतुर्थ्या नवम्यां दशम्यामेकादश्यां द्वादश्यां चेत्यप्रासु रुतार्स्रे भावस्याविशुद्धतया चत्वारोऽनुद्धाता मासाः ॥ ५७९९ ॥

> पंचम छ स्सत्तमिया, अहमिया तेर चोइसमिया य। पत्ररस सोलसा वि य, लतातों एया विसुद्धाओ ॥ ५८०० ॥

पश्चमी पष्टी सप्तमी अप्टमी त्रयोदशी चतुर्दशी पख्चदशी पोडशी चेत्यपे हता विश्रद्धाः प्रतिपत्तन्याः, सर्वत्रापि भावस्य विशुद्धत्वात् ॥ ५८०० ॥ अत्र शिप्यः प्रच्छति—

दोण्ह वि कतरो गुरुओ, अणुग्गतऽत्थमियभ्रंजमाणाणं। आदेस दोण्णि काउं, अणुग्गए लहु गुरू इयरे ॥ ५८०१ ॥

अनुद्रता-ऽस्त्रमित्रभुज्ञानयोर्द्वयोर्मध्ये कतरो गुरुतरः-महादोपः ? । सूरिराह--आदेशद्वयं 25 फर्तव्यम् । एके आचार्या हुवते-अनुद्गतभोजिनोऽखिमतभोजी गुरुतरः । कुतः ! इति चेद् उच्यते—स संक्षिप्टपरिणामः, दिवसतो मुक्तवा मूयो रजन्याः प्रमुख एव मुद्धे, तदानीं चाविशुध्यमानः कालः; अनुदितभोजी पुनः सकलां रजनीमघिसए क्वान्तो भुद्धे, विशुध्यमानध तदानीं कारुः, अतोऽसौ रुषुतरः । अपरे भणन्ति—अस्तमितमोजिनोऽनुदितमोजी गुरुतरः,

१ °यणिम विवे ताना ॥ २ °सु यधाव्रममाद्यासु चतस्पु अनुदितसद्भरपविषयासु अन्त्यासु चतस्पु अस्तिमतसद्भरपोचरासु भावस्याविश्रद्धतया चत्यारोऽनुद्धाता मासाः प्रायिक्षित्तं भवेयुः ॥ ५७९९ ॥ पंचम भा ॥ ३ °त्याः, आद्यासु चतस्पु उद्गनसद्भरप-गोचरतया अन्त्यासु पुनरनस्तमितसद्भरपविषयतया सर्वत्रा १ गा ॥

यसादसी सर्वा रात्रिमिषसि स्तोकं कालं न प्रतीक्षते ततः संक्षिष्टपरिणामः; इतरस्तु चिन्त-यति—म्यान् मया कालः सोढव्य खतो मुद्धे, एवमसी छ्वतरः । एवमादेशद्वयं कृत्वा स्थितपक्ष उच्यते—अनुद्गते स्यें प्रतिसमयं विद्युष्यमानः कालो मवतीति कृत्वाऽनुदितमोजी छव्वतरः, 'इतरः पुनः' अस्तिमतमोजी स तदानीं प्रतिसमयमित्रगुष्यमानः कालो मवतीति कृत्वा अगुरुतरः ॥ ५८०१ ॥ उक्तं कालनिप्पन्नं प्रायश्चितम् । अथ द्वय-मावनिप्पन्नमिषित्युराह—

> गेण्हण गहिए आलोयण, नमोकारे धंनणे य संरेहे । सुद्धो विगिचमाणो, अविगिचण सोहि दव्य भावे य ॥ ५८०२ ॥

अनुदितो वाऽम्तिमितो वा रिवरितेषु स्थानेषु ज्ञातो भवेत्—"गेण्हण" ति कृते उपयोगे परमेदे कृते ज्ञातम्, यथा—नाद्याप्युद्धतोऽस्तिमितो वाः तदा तत एव निवर्तमानः शुद्धः । अथ गृहीते ज्ञातं ततो यद् गृहीतं तत् परिष्ठापयन् शुद्धः । अथालोचयता ज्ञातं तदापि विविद्धन् शुद्धः । अथ मोजुनकामेन नमस्कारं मणता ज्ञातं ततोऽपि विविद्धन् शुद्धः । सुद्धानेन ज्ञातं श्लेपं परित्यवन् शुद्धः । अथ सर्वसिन् सुक्ते संलेखनाकरूपं कृतिता ज्ञातं तथापि विविद्धन् शुद्धः । सुद्धानेन ज्ञातं श्लेपं परित्यवन् शुद्धः । अथ सर्वसिन् सुक्ते संलेखनाकरूपं कृतिता ज्ञातं तथापि विविद्धन् शुद्धः' न प्राय- श्लिती । अथ न विविनिक्ति ततो दृष्यतो भावत्रध्य 'श्लोधिः' प्रायश्लितं मवति ॥ ५८०२ ॥

15 तत्र द्रव्यनिष्यत्रं ताबदाह—

संलेह पण तिभाए, अवह दोमाए पंच मोत्त मिक्तुस्स । मास चउ छ च लहु-गुरु, अभिक्खगहणे तिम्र मृलं ॥ ५८०३ ॥

'संलेखः' कवलत्रयप्रमाणः तमवरोषमनुद्रतेऽस्तमिते वा ज्ञातेऽपि सुद्धे मासल्घु । पञ्च कवलावशिष्यमाणान् सुद्धे मासगुरु । 'तिमागः' दशकवलानान् रोपान् सुद्धे चतुर्लघु । 20 'अपार्धः' पञ्चदश कवलानवरोपान् सुज्ञानस्य चतुर्गुरु । "दोमाग" ति द्वी त्रिमागौ विश्वतिः कवलानान् सुज्ञानस्य पद्लघु । "पंच मोत्तुं" ति त्रिश्चनो मन्यात् पञ्च सुक्ता ये रोपाः पञ्चविद्यतिः कवलानान् यदि सुद्धे तदा पहुरु । एवं यथा यथा द्रव्यवृद्धिन्तथा तथा प्रायिश्चनपि वर्षते । अमीव्याप्रहणं पुनः पुनरासेवां प्रतीत्य द्वित्यं वारमेवंसुज्ञानस्य मासगुरुकानार्व्यं छेदे तिष्ठति । तृतीयं वारं चतुर्लघुकादारम्य मुलं यावद् नेतत्रयम् । एवं 25 अ त्रिष्ठं वारेपु मुलं यावत् प्रायिश्चतं > मिन्नोरुक्तम् ॥ ५८०३ ॥

एमेन गणा-ऽऽयरिए, जणनहुष्यो य होति पारंची । तम्मि वि सो चेन गमो, भाने पहिलोम नोच्छामि ॥ ५८०४ ॥

एवमेव गणिनः—उपाध्यायसाचार्यस्य च चारणिकागमः स एव कर्तव्यः । नवरम्— टपाध्यायस्य प्रथमवारं मामगुरुकादारव्यं छेदे, द्वितीयवारं चतुर्रुष्टुकादारव्यं मृले, तृतीयवारं 30 चतुर्गुरुकादारव्यं अनवसाप्ये निष्ठति । एवमाचार्यसापि प्रथमवारं चतुर्रुष्टुकादारव्यं मृले, द्वितीयवारं चतुर्गुरुकादारव्यमनवसाप्ये, तृतीयवारं पद्रुष्टुकादारव्यं पाराञ्चिके पर्यवस्यति । गतं द्रव्यनिष्पन्नम् । अथ भावे प्रतिस्तेमं प्रायश्चितं वक्ष्यामि—पूर्वं द्रव्यवृद्धो प्रायश्चित-

३ ⁴ > एवदन्वगंत पाठः मा॰ नाद्यि॥

वृद्धिरुक्ता, सम्प्रति यथा यथा द्रव्यपरिहाणिस्तथा तथा परिणामसंक्केशवृद्धिमङ्गीकृत्य प्रायिध-त्तवृद्धिमभिषास्ये ॥ ५८०४ ॥ तामेवाह—

<sup>2</sup>पंचूण तिभाग<br/>ऽदे, तिभाग सेसे य पंच मोत्त संलेहं ।<br/>तिमि वि सो चेव गमो, णायं पुण पंचिह गतेहिं ॥ ५८०५ ॥

'तत्रापि' भावेपायश्चिते यो द्रव्यनिष्पन्ने चारणागम उक्तः स एव द्रष्टव्यः । नवरम्— 5 "पंचूण'' ति पञ्चभिः कवलेखनायां त्रिंशति शेपाः पञ्चविंशतिः कवला भवन्ति, ततैः पञ्चसु कवलेषु गतेषु यदि ज्ञातम् 'अनुदितोऽस्तमितो वा रिवः' एवं ज्ञात्वा शेषान् पञ्चविंशतिकवलान् भुज्ञानस्य मासल्धु । ''तिभाग'' ति त्रिंशत् त्रिभागेन हीना विंशतिकवलास्तान् भुज्ञानस्य मासगुरु । "अद्धि" ति 'अर्द्धं' पञ्चदश कवलास्तान् भुज्ञानस्य चतुर्लेषु । 'त्रिभागः' दश लम्बनास्तान् भुज्ञानस्य चतुर्गुरु । त्रिंशतः पञ्च लम्बनान् मुक्तवा शेषाः पञ्चविंशतिरज्ञाते 10 भुक्ताः, ज्ञाते तु पञ्च शेषान् भुज्ञानस्य पङ्लघुकाः । संलेखनाशेषं भुज्ञानस्य पङ्गरवः । इह भभूत-प्रभूततरकवलेषु अधिका-ऽधिकतरायामिष तृप्तो सज्ञातायां शेषं स्तोकं स्तोकतरमिष ज्ञाते स्ति भुद्धे तत्र परिणामः संक्षिष्टः संक्षिष्टतर इति कृत्वा वहु-बहुतरं प्रायश्चित्तम् ॥ ५८०५॥

एमेवऽभिक्खगहणे, भावे ततियम्मि भिक्खुणो मूलं। एमेव गणा-ऽऽयरिए, सपया सपदं हसति इकं॥ ५८०६॥

15

एवगेवाभीक्षणग्रहणेऽपि भावनिष्पन्न प्रायिधितं भिक्षोर्द्रप्टन्यम् । नवरम्—द्वितीयवारं मासगुरुकादारच्धं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं चतुर्रुघुकादारच्ध मूलं यावद् नेयम् । एवमेव गणिन
आचार्यस्य च द्रप्टन्यम् । नवरम्—स्वपदात् सपदमेकम्रभयोरिप हसति । तत्रोपाध्यायस्य
प्रथमवारं मासगुरुकादार्रेच्ध तृतीयवारायामनवस्थाप्ये, आचार्यस्य प्रथमवारं चतुर्रुघुकादारच्धं
तृतीयवारायां पाराश्चिके तिष्ठति ॥ ५८०६ ॥ इह पूर्वमुद्गतवृत्तिपदगनस्तमितसद्भरपदं च 20
च्यास्यातं न शेपाणि संस्तृतादीनि अतस्तानि च्याचष्टे—

संयडिओं संथरेंतो, संतयभोजी व होइ नायन्वो । पज्जनं अलमंतो, असंथडी छिन्नमत्तो य ॥ ५८०७ ॥

संस्तृतो नाम पर्याप्तं भक्त-पान रूममानः संस्तर्रति, अथवा यः 'सन्ततभोजी' दिने दिने पर्याप्तमपर्याप्तं वा सुद्धे, स संस्तृतो ज्ञातन्यः । यस्तु पर्याप्तं भक्त-पानं न रूमते चतुर्थीदिना 25 छिन्नभक्तो वा सोऽसंस्तृतः ॥ ५८०७ ॥ निर्विचिकित्सपद न्यास्त्राति—

निस्संकमणुदितोऽतिच्छितो व सूरो ति गेण्हती जो उ । उदित घरेंते वि हु सो, लग्गति अविसुद्धपरिणामो ॥ ५८०८ ॥

१ पणिएण ति' तामा॰ ॥ २ व्यनिष्यते प्राय° गो॰ ॥ ३ व्तः "पंचितिं गएतिं" ति विभक्तिव्यत्ययात् पञ्चतु गो॰ ॥ ४ व्यनिष्यते होदे, हिनीयवारं चनुर्लेषुकादारम्धं [मूले, हतीयवारं चनुर्लेषुकादारम्धं [मूले, हतीयवारं चनुर्लेषुकादारम्धं ] अनवस्थाप्येः आन्वार्यम्य प्रथमवार चनुर्लेषुकादारम्धं मूले, हितीयवारं चतुर्गुककादारम्धं पागं गो॰ ॥ ५ भोगी य हो' तामा॰ ॥ ६ व्रन् निर्वहन् आम्ने, अधे हो॰ ॥ पु॰ १९३

ដ

निर्विचिकित्सो नाम निःग्रङ्कमनुदितोऽतिकान्तो वा सुर्य इति मन्यते । एवं यो निःग्रङ्कि-तेन चेतमा गृहाति स यद्यपि इदिते 'वियमाण वा' अनन्तिते स्वा गृहाति तथाप्यविश्वद-परिणामतया प्रायक्षिने छगति ॥ ५८०८ ॥

> एसेव य उदिउ चि व, घर्ड चि व सोटप्रवर्ग जस्स । स विवलए विसुद्रों, विसुद्वपरिणामसंज्ञचा ॥ ५८०९ ॥

प्रमेव यस 'सोहं' निःयन्तियं चिने उपगतम्—यहुनादित्य उदितः 'वियतं वा' नाद्याप्यसमिति स यद्यपि 'विषयंयं' विषयीसनाने वर्तते तथापि विशुद्धपरिणाम इति इत्ता 'विशुद्धः' न प्रायथिती ॥ ५८०९ ॥ अथ यहुक्तं सृत्रे—''अह पुग एवं नाणिन्ना—अणुनाप स्रिए अत्यमिए व'' ति दन्नोद्देनमनस्तिनं वा गीवं चेनसि इत्वा गृहीतं पश्चान् पुनर्नातं यया— 10 अनुहतोऽस्तिमतो चा; कथं पुनस्तद् ज्ञानम् ह इत्याह—

समि-चिचिणिमादीणं, पचा पुष्का य णलिणिमादीणं । उद्य-ऽन्यमणं रविणो, कर्हिति विगर्सन-मङ्गिता ॥ ५८१० ॥

श्रमी-चित्रिणिकादीनां तरुणां पत्राणि निक्निप्रमृतीनां च प्रुप्याणि विक्रमित सिन रवस्त्यं कथयन्ति । एतान्येव मुकुल्यन्ति सन्ति रवस्नमयनं कथयन्ति ॥ ५८१० ॥

15 कथं पुनगदित्य उदितोऽन्त्रमितो वा न दृश्यते हैं दृःयाह—

अब्म-हिम-त्राय-महिया-महागिरी-राहु-रेणु-रयळणो । सृददिसस्य व बुद्धी, चंदं गेहे व नैमिरिए ॥ ५८११ ॥

अश्रतंत्रते गंगने, हिमनिकरे वा पति, वर्षण वा महिक्या वा पतन्या छादिने, महागिरिणा वा अन्तरिने, राहुणा वा अवेश्रहणेनोदया-अनमनयोग्रेहीने रेवी, रेणु:—कटक्रगमनायु20 त्वाता घृष्टिः रवः—श्रीतादिकं ताम्यां वा छत्र उदिनोअनिमता वा रिवर्न ज्ञायने । दिग्रहो
वा कश्चिद् अपरां दिश्रं पूर्वा मन्यते, स नीचमादित्यं विकाक्य 'उद्गनमात्र आदिन्यः' इतिबुद्धा भक्त-पानं गृहीत्वा वसितं प्रविष्टा यावद् सुक्तन्तावदन्यकारं जातम्, नना जानाति—
अन्तमितं इहं सुक्त इति । अथवा गिहे गृहाम्यन्तरे कारणजाने दिवा ग्रुपः, प्रदाप चन्द्रे इदितं
वित्रुद्धो विवरण ज्योत्कां प्रविष्टां ह्या चिन्तयनि—एप आदिन्यातपः प्रविष्टः; म च नैमिर्को
25 मन्दं मन्दं पय्यिन ननो गृहिणा निमित्रनो सुक्तः । एवमादिषिः कारणेग्नुदिनसुदिनं मन्येन
छदितं वाअनुदितम्, अन्तमितमप्यनन्तिमनं अनन्तमित्रम्यन्तिमन् ॥ ५८११ ॥ नवः—

सुचं पहच गहिने, णातुं इहम उ मो ण नेण्हेंना । जो पुणै निण्हित णानुं, नम्मेगड्डाणमं बहु ॥ ५८१२ ॥

यग्रुहतोऽनन्तिमतो वा इतिबुद्धा एवं प्रतीत्य "उग्गयिनीए अण्यामियमंक्रपे" इति अम्ब्रप्रामाण्येन गृहीतं पश्चाच ज्ञातम् 'अनुहतोऽन्तिमतो वा गितः' ततो यह मुन्द यच पाणी यच प्रतिप्रहे तन् सर्वमित खुन्द्रतेन् । 'इन्त्या' यद्यभी पृत्रेमवानुदिनमन्तिनं वा अज्ञास्त ततो नाप्रदीप्यन् । यः पुनरनुहत्तमन्तिनं वा ज्ञात्मत

१ रवी उदया-उक्तमने न झायेने। तथा रेणुः छ०॥ २ ९ण भुंतर णा तामा०॥

तसैकं स्थानकं वर्द्धयेत्, तं प्रतीत्य "तं मुंजमाणे अन्नेसि वा दलमाणे आवज्जह चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणुग्घाइयं'' इत्युत्तरं सूत्रखण्डं वर्घयेदिति भावः ॥ ५८१२ ॥

अथ विवेचन-विशोधनपदे व्याच्छे-

सन्वस्स छड्डण विगिचणा उ म्रह-हत्थ-पादछूढस्स ।

फुसण धुवणा विसोहण, सिकं व बहुसी व णाणत्तं ॥ ५८१३ ॥ अनुदितमस्तिमतं वा ज्ञात्वा यद् मुखे प्रक्षिप्तं तस्य ज्ञाते सित खेलमङ्के यत् प्रक्षेपणम्,

यच हस्ते-पाणो तस्य प्रतिम्रहे, यत् पात्रे-प्रतिमहे तस्य स्थण्डिले, एवं सर्वस्यापि यत् परिष्ठापनं सा विवेचना । यत् तु "फुसणं" हस्तेनामर्शनं 'धावनं' कल्पकरणं सा विशोधना । अथवा 'सकृत्' एकशः परिष्ठापन-स्पर्शन-धावनानां करणं विवेचना, एतेपामेव बहुशः करणं विशोधनम् । एतद् विवेचन-विशोधनयोर्नानात्वमुक्तम् ॥ ५८१३ ॥ 10

अथ "नो अइक्रमइ" ति पदं व्याख्याति-

नातिकमती आणं, धम्मं मेरं च रातिभत्तं चा। अत्तद्वेगागी वा, सय भुंजे सेस देजा वी ॥ ५८१४ ॥

एवं विविश्वन् विशोधयन् वा तीर्थकृतामाज्ञां नातिकामति । अथवा श्रुतधर्म चारित्र-मयीदां रात्रिभक्तवतं वा नातिकामति । ''तं मुंजमाणे अन्नेसि वा दलमाणे'' चि पदद्वयं 15 व्याख्यायते—''अत्तहे'' इत्यादि, 'आत्मार्थिकः' आत्मलाभाभित्रही कारणे वा य एकाकी स खयं भुद्गे नान्येषां ददाति । 'शेषः पुनैः' अनात्मलामी अनेकाकी वा स अन्येषामपि दद्यात् खयमपि भुझीत ॥ ५८१४ ॥

गतं प्रथमं संस्तृतिनिर्विचिकित्सस्त्रम्। अथ द्वितीयं संस्तृतिचिकित्मस्त्रं न्याख्याति-एवं वितिगिच्छो बी, दोहि लहु णवरि ते तु तव-काले। 20 तस्स प्रण हवंति लता, अह असुद्धा ण इतराती ॥ ५८१५ ॥

विचिकित्सते—'कि उदितो रविः ! उत अनुदितः !' इत्यादि संशयं करोतीति विचिकित्सें:, सोऽप्येवमेव वक्तव्यः । नवरम्—यानि तस्य तपोऽर्हाणि प्रायश्चिचानि तानि तपसा कालेन च लघुकानि । 'तस्य च' विचिकित्मस्य पुनरशुद्धा एव केवला अष्टो लता भवन्ति न 'इतराः' शुद्धाः, सङ्गल्यस्य शक्कितत्वेन प्रतिपक्षाभावात् ॥ ५८१५ ॥

कथं पुनरसी बाहा करोति ! इत्याह—

अणुदिय उदिओं किं नु हु, संकप्पो उभयहा अदिहे उ।

धरति ण व त्ति व खरो, सो पुण नियमा चउण्हेको ॥ ५८१६ ॥ 'उभयथा' उदयकालेऽन्तमनकाले वा अझ-हिमादिभिः कारणेरदृष्टे आदित्ये मद्भायो भनिन, किमनुदित उदितो वा रिवः ! अलगनकालेऽपि—मूर्यो प्रियते न वा ! इति शक्ता भवति । ३० स पुनः सूर्यो नियगादनुदित उदिनोऽम्नमिनोऽनम्नमितो वा! इति चतुर्णा विकल्यानाम-

१ 'नः' आन्म<sup>० हा</sup>॰ ॥ २-३ संस्कृत गा॰ ॥ ४ 'न्सः, "अय्" (निर्व्हे० ५-१-४९) इत्यनेन अच्यत्ययः, मोऽप्ये का॰ ॥ ५ 'नामेकंकस्मिन् प्रकारे यक्तेन न नेपेषु। भद्गाः हां ॰ ॥

कतरसिन् वर्तते । यहाः पुनरत्रत्यमुचारणीयाः—उद्यं प्रतीत्य विचिकित्तं ननःसङ्करे सति विचिकित्तितगवेषी विचिकित्तितग्राही विचिकित्तितगोर्ना, एवमष्टा महाः; अस्त्रमनगिष् प्रतीत्यवमेवाष्टा महाः । द्वरोरप्यप्टमक्त्योः प्रयम-द्वितीय-चतुर्धा-ऽप्टमा महा घटमानकत्ताद् प्राह्याः, शेषाश्चत्वारोऽप्राह्याः ॥ ५८१६ ॥ गतं द्वितीयं संस्तृतविचिकित्तसप्टत्रम् । अय उत्तीयमसंस्तृतिनिविचिकित्तसप्टतं ज्याचिक्त्यानुराह—

> तव-गेलच-ऽद्वाणे, तिविहो तु अँसंथर्डा विहे तिविहो । तवऽसंंघड मीसस्सा, मासादारोवणा इणमो ॥ ५८१७ ॥

अंसंस्तृतो नाम पद्या-ऽष्टमादिना तपसा क्लान्तो १ ग्लान्त्वेन वाऽसनर्थो २ द्रांगंव्यनि वा गच्छन् पर्याप्तं न लमते २, एप त्रिवियोऽसंस्तृतः । ''विद्दे तिविद्दो" ति 'विद्दे' अच्यनि १८योऽसंस्तृतः स त्रिवियः, तद्यथा—अध्यप्रवेदोऽव्यमध्येऽव्योत्तारे च । तत्र त्र गेऽसंस्तृतः निर्विचिकित्सस्य मासादिका इयमारोपणा मनति । ''नीसस्स" ति मिश्रो नान—विचिकित्साः समापन्नत्तस्यापि मासादिरारोपणा कर्तव्या । सा चोत्तरत्रामियास्थते । इद्यानि प्रविक्रनेण पोद्य लताः कर्तव्याः, कालनिष्यतं च प्रायश्चितं प्रान्तत् ॥ ५८१७ ॥ द्रव्य-मान्त्रपश्चित्ययेन्त्वयं विद्याः—तपोऽसंस्तृतो विक्रयत्पः क्लान्तः पारणकेऽनुद्रतेऽस्त्रमितं वा विद्याः-ऽनन्त्रनिष्दुद्या १३ मक्त-पानीये मुज्जानो यदाऽनुद्रतनन्त्रमितं वा वानाति ततः परं मुज्जानसेदं प्रायश्चित्वम्—

एक-दुग-तिष्णि मासा, चडमासा पंचमास छम्मासा । सन्त्रे नि होति लहुगा, एगुत्तरनिहुया तेणं ॥ ५८१८ ॥

संदेतनारोपं यदि जाते सुद्धे तत एकमासिकन् । पश्च कवलान् समुद्दिशति द्विमासिकन् । दशं लन्दनान् समुद्दिशति त्रैमासिकन् । पश्चदशं कवलान् समुद्दिशति त्रैमासिकन् । पश्चदशं कवलान् समुद्दिशति त्रैमासिकन् । पश्चदशं कवलान् समुद्दिशः रोपान् पश्चिवित्रविकवः लान् जाते सुद्धे ततः पाप्पासिकन् । एनानि सर्वाण्यपि लघुकानि मायश्चित्रानि मवन्ति । कृतः १ इत्याह—येन कारणेनैकोत्तरहन्द्या द्विज्यादिकप्या अन्ति वर्षितानि ॥ ५८१८॥

इंद्रमेव व्यनकि-

25

द्विहा य होह ब्रह्वी, सङ्घाणे चैन होह परठाणे । सङ्घाणिम्प उ गुरुगा, परठाणे सङ्घन गुरुगा वा ॥ ५८१९ ॥

हिनिया च मनति दृद्धिः । तचया—सस्यानदृद्धिः परस्यानदृद्धियः । सस्यानदृद्धिर्नेयनाद् गुरुका भनति, तथाहि—यदा मासल्झकाद् मासनेन सस्यानं सङ्घानति तदा नियनाद् नास-गुरुकमेन, एनं दिनासल्झकाद् दिनासगुरुकन्, यानत् यय्मासल्झकात् पण्नासगुरुकन् । ४ परस्यानदृद्धिन्तु निसद्दशसद्ध्याका दृद्धिः, यदा—मासाद् द्वी मासी, द्वाम्यां नासान्यां त्रयो ४०मासाः, एनं यानत् पञ्चनासात् पण्मासाः । एमा > णरस्यानदृद्धिर्रुद्धका ना गुरुका ना मनेत्।

१-२ संस्कृत मा । ३ असंखडी है । असंबडी मा ॥ ४ भंकह है । भंबड मा ॥ ५ असंस्कृतो मा ॥ ६ भंस्कृत मा ॥ ७ भंस्कृतो मा ॥ ८ ४ १० एउडिहान गेतः पात्र मा ब्रें ६ एवं वर्षते ॥

तत्र लघुकस्थानादारव्या लघुका गुरुकस्थानादारव्या गुरुका भवति । अत्र च मासलघुका-दारव्या अतः सर्वाण्यपि रुघूनि द्रष्टव्यानि ॥ ५८१९ ॥

> भिक्खस्स ततियगहणे, सद्वाणं होइ दव्वनिष्फनं । भाविम्म उ पडिलोमं, गणि-आयरिए वि एमेव ॥ ५८२० ॥

भिक्षोद्वितीयवारं द्वेमासिकादारव्यं छेदे तिष्ठति, तृतीयवारं श्रहणे त्रैमासिकादारव्यं उ 'सस्थानं' मूलं यावद् नेयम् । एवं द्रव्यनिष्पन्नं प्रायश्चित्तमुक्तम् । भावनिष्पन्नं पुनरेतदेव प्रतिलोमं मन्तव्यम्। गणिन आचार्यस्यापि द्रव्य-भावयोरुभयोरप्येवमेव प्रायश्चित्तम्। नवरम्-उपाध्यायस्य द्वेमासिकादारव्धं त्रिभिर्वारेरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य त्रैमासिकादारव्धं त्रिभिर्वारेः पाराञ्चिके पर्यवस्यति ॥ ५८२० ॥ गतस्तपोऽसंस्तृतः । अथ ग्लानासंस्तृतमाह*–* 10

एमेव य गेलने, पद्ववणा णवरि तत्थ भिण्णेणं। चउहि गहणेहिँ सपदं, कास अगीतत्थ सुत्तं तु ॥ ५८२१ ॥

ग्लानासंस्तृतस्याप्येवमेव प्रायश्चित्तम् । नवरम्—तेत्र "भिन्नणं" ति भिन्नमासात् प्रस्थापना कर्तव्या । प्रथमं वारं पञ्चमासलघुके, द्वितीयं पण्मासलघुके, तृतीयं छेदे, चतुर्थं वारं मूले तिष्ठति । अत एवाह—'चतुर्भिर्महणैः' अभीक्ष्णसेवारूपैः 'खपदं' मूलं भिक्षः प्राप्नोति । उपाध्यायस्य रुघुमासादारव्धं चतुर्भिर्वारैरनवस्थाप्ये, आचार्यस्य द्विमासरुघुकादारव्धं चतुर्भिर्वारै: 15 पाराञ्चिके पर्यवस्यति । शिष्यः पृच्छति —कस्यैतत् प्रायश्चित्तम् ! सूरिराह — यद् उक्तं यच वक्ष्यमाणम् एतत् सर्वमगीतार्थस्य सूत्रं भवति, प्रस्तुतसूत्रोक्तं प्रायश्चित्तमित्यर्थः । स हि कार्यमकार्यं वा यतनामयतनां वा न जानाति अतरतस्य प्रायश्चित्तम् ॥ ५८२१ ॥

गतो ग्लानासंस्तृतः । अथाध्वासंस्तृतमाह-

अद्भाणासंथडिए, पवेस मज्झे तहेव उत्तिण्णे । मज्झिम्म दसगबुद्धी, पवेस उत्तिण्णि पणएणं ॥ ५८२२ ॥

'अध्वनि' मार्गे योडँसंस्तृतः स त्रिविधः । तद्यथा—अध्वनः प्रवेशे मध्ये उत्तारे च । तत्र मथमं मध्ये भाव्यते—भिक्षोः सलेखनादिषु पद्यु स्वानेषु दशरात्रिन्दिवमादो कृत्वा पायिधत-षृद्धिः कर्तन्या, उपाध्यायस्य पञ्चदगरात्रिन्दिवादिकम्, आचार्यस्य विंगतिरात्रिन्दिवादिकं भायश्चित्तम् । भावे एतदेव प्रतिलोगं वक्तव्यम् । अथ प्रवेशे उत्तरणे च भण्यते—"पवेस 25 उचिण्ण पणएणं" ति प्रवेशे तथा उत्तरणमुचीण तत्र च पञ्चकेन स्थापना कियते, संलेख-नादिषु पद्सु पदेषु पञ्चरात्रिन्डिवान्यादो कृत्वा मासलघुकं यावद् नेतन्यमिति मावः । तथा उभयोरपि अप्टभिनीरेर्मुलं प्रामोति, उपाध्यायस्य दशरात्रिन्दिवादिकमप्टमवारायामनवस्याप्यम्,

१ 'संस्कृत' भा • ॥ २ 'तत्र' ग्लानासंस्वते "भिन्नेणं" ति जिभक्तिव्यत्ययाद् भिज-मासात् मस्यापना फर्सव्या। ततका प्रथमं चारं भिष्नमासादारव्यं पञ्चमानगुरुके, हितीयं यारं लघुमासादारम्धं पण्यामलघुके, छतीयं वारं छमासिकादारम्धं होते. चतुर्यं वारं प्रमासिकादारम्धं मूले तिष्ठति । यन गं॰ ॥ ३ जानीते यतं भा॰ दे॰ ॥ ४ 'संस्कृत' भा• ॥ ५ ° ऽसंस्कृतः भा• ॥

30

षाचार्यस्य पञ्चद्गरात्रिन्दिवादिकं पाराञ्चिकान्तम् । भावे एतदेव प्रतिलोमं प्रायश्चित्तम् ।

शिष्यः पृच्छति—अध्वासंस्तृतो मध्ये क्षिप्रमेव खपदं प्रापितः प्रवेशे उत्तरणे च चिरेण तदेतत् कथम् १ अत्रोच्यते—अध्वनः प्रवेशे भयमुत्पवते 'कथमध्वानं निस्तरिप्यामि १' उत्तरणे- ऽपि वुसुक्षा-तृपादिभिरत्यन्तं क्कान्तः, अत एता चिरेण खपदं प्रापितो, अध्वमध्ये पुनर्नितमयो धनातिक्कान्तश्च अतः शीर्षं खपदं प्रापितः । अत्रैकैकस्मिन् पदे आज्ञादयो रात्रिमोजनदोपाश्च । अगीतार्थस्य चैतन्मन्तव्यम् , न गीतार्थस्य ॥ ५८२२ ॥ कुतः १ इति चेद् उच्यते—

उग्गयमणुग्गते वा, गीतत्थो कारणे णऽतिकमति । द्वाऽऽहिंड विहारी, ते वि य होंती सपडिवक्षा ॥ ५८२३ ॥

गीतार्थः अध्वपनेगादौ कारणे उत्पन्ने उद्गतेऽनुद्गते वा सूर्य यतनयाऽरक्तोऽद्विष्टो भुझानो 10 मगवतामाज्ञां धर्मे वा नातिकामति । ते चाध्वप्रतिपन्नास्त्रिविधाः—द्रवन्त आहिण्डका विहारि-णश्च । तत्र द्रवन्तः—प्रामानुप्रामं गच्छन्तः, आहिण्डकाः—सत्ततपरिश्रमणशीलाः, विहारिणः— मासं मासेन विहरन्तः । तेऽपि प्रत्येकं सप्रतिपक्षाः ॥ ५८२३ ॥ तद्यथा—

दृइजंता दुविधा, णिकारणिगा तहेव कारणिगा। असिवादी कारणिता, चके धूमाईता इतरे।। ५८२४।। उवदेस अणुवदेसा, दुविहा आर्हिडगा मुणेयच्या। विहरंता वि य दुविधा, गच्छगता निग्गता चेव।। ५८२५॥

द्रवन्तो द्विविधाः—निष्कारणिकाः कारणिकाश्च । तत्राश्चिवा-ऽवमेदिर्य-राजद्विष्टादिभिः कारणैः, उपघेर्लेपस्य वा निमित्तं, गच्छस्य वा वहुगुणतरमिति कृत्वा, आचार्योदीनां वा आगाढे कारणे ये द्रवन्ति ते कारणिकाः । ये पुनरुत्तरापथे धर्मचकं मशुरायां देवनिर्मितस्तृप् 20 आदिशव्दात् कोद्यालायां जीवन्तस्यामिप्रतिमा तीर्थकृतां वा जन्मादिम्मय एवमादिदर्शनार्थं द्रवन्तो निष्कारणिकाः ॥ ५८२४ ॥

थाहिण्डका अपि द्विधा—उपदेशाहिण्डका अनुपदेशाहिण्डकाश्च । तत्र ये सूत्रा-ऽर्थे।
गृहीत्वा भविष्यदाचार्या गुरूणामुपदेशेन विषया-ऽऽचार-मापोपलम्मनिसित्तमाहिण्डन्ते ते
उपदेशाहिण्डकाः, ये तु कोतुकेन देशदर्शनं कुर्वन्ति तेऽनुपदेशाहिण्डकाः । विहरन्तोऽपि
हिविधाः—गच्छगता गच्छनिर्गताश्च । तत्र 'गच्छगताः' गच्छचासिनः ऋतुबद्धे मासं मासेन
विहरन्ति । गच्छनिर्गता द्विविधाः—विधिनिर्गता अविधिनिर्गताश्च । विधिनिर्गताश्चतुर्धा—
जिनकिरिपकाः प्रतिमाप्रतिपन्ना यथालन्दिकाः गुद्धपारिहारिकाश्चेति । अविधिनिर्गताः सारणादिमिस्त्याजिता एकाकीम्ताः ॥ ५८२५ ॥

एतेषां मेदानामिमेऽनुविता-ऽस्तमितयोः प्रायश्चित्ते लगन्ति—

निकारणिगाऽणुवदंसिगा य लग्गंतऽणुदिय अत्थमिते । गच्छा विणिग्गता वि हु, लग्गे जति ते करेंज्वं ॥ ५८२६ ॥

१ °संस्कृतो भा॰ ॥ २ चा, उपलक्षणत्वाद् अस्तमितेऽनस्तमिते चा सुर्ये का॰ ॥ ३ °गा समासेणं। विद्देशताना ॥ ४ °चन्ति ते इतरे मन्तव्याः। इतरे नाम-निष्का का॰ ॥

निष्कारणिका द्रवन्तो अनुपदेगाहिण्डका अविधिनिर्गताश्चानुदितेऽस्तमिते वा यदि गृहन्ति भुझते वा ततः पूर्वोक्तप्रायिधिचे लगन्ति । ये तु कारणिका द्रवन्त उपदेशाहिण्डका गच्छगताश्च ते कारणे यतनया गृहाना भुझानाश्च शुद्धाः । ये तु गच्छनिर्गता जिनकल्पि-कादयस्तेऽपि यद्येवमनुदितेऽस्तमिते वा ग्रहणं कुर्युस्ततो रुगन्ति परं ते नियमात् तदानी न गृहन्ति, त्रिकालविषयज्ञानसम्पन्नत्वात् ॥ ५८२६ ॥ б

अहवा तेसिं ततियं, अप्पत्तो अणुदितो मवे सरो। पत्तो तु पच्छिमं पोरिसिं च अत्थंगतो होति ॥ ५८२७ ॥

अथवाभवदः प्रकारान्तरवाची । 'तेपा' जिनकल्पिकादीनां तृतीयां पौरुपीमप्राप्तः सूर्योऽनु-दितो भण्यते, पश्चिमां च पौरुपीं प्राप्तोऽस्तङ्गत उच्यते । अत एव भक्तं पन्थाश्च तेपां वृतीय-पौरुप्यामेव भवति नान्यथा ॥ ५८२७ ॥ 10

गतमसंरेतृतनिर्विचिकित्सस्त्रम् । अथासंरेतृतविचिकित्सस्त्रं व्याचि — वितिगिच्छ अर्ट्मसंथड, सत्थो उ पहावितो भवे त्रियं। अणुकंपयाएँ कोई, भत्तेण निमंतणं कुजा ॥ ५८२८ ॥

अअसंस्तृत-हिमानीसम्पातादिभिरदृश्यमाने सूर्ये विचिकित्सा भवति । ते च साधवः सार्थेन अध्यानं प्रतिपन्नाः, अन्तरा चाऽभिमुखोऽपरः सार्थ आगतः, द्वावप्येकस्थाने आवासितौ, 15 अभिमुखागन्तुकसार्थिकश्च कोऽप्यनुकम्पया साघृनां भक्तेन निमन्नणं कुर्यात् , यसिश्च सार्थे साधवः स चलितः अतः सूर्योदयवेलायामुदितोऽनुदित इति शद्भया गृहीयुः । इहापि त्रिवि-घेऽसर्स्तृते तथेवाष्टो रुताः । नवरम्—असंस्तृते निर्विचिकित्से तपःप्रायश्चित्तान्युभयगुरुकाणि, र्असंस्तृते विचिकित्से पुनरुभयलघूनि, शेषं सर्वमिष प्राग्वत् ॥ ५८२८ ॥

॥ संस्तृत-निर्विचिकित्सप्रकृतं समाप्तम् ॥

20

25

## उद्गार प्रकृत म्

स्त्रम्--

इह खलु निग्गंथस्स वा निग्गंथीए वा रातो वा वियाले वा सपाणे सभोयणे उग्गाले आगच्छेजा, तं विगिंचमाणे वा विसोहेमाणे वा नो अङ्क्रमङ्। तं उग्गिलिता पचोगिलमाणे राईभोयणपडिसेव-णप्पत्ते आवज्ञड् चाउम्मासियं परिहारद्वाणं अणु-ग्घाइयं १०॥

१-२ 'संस्कृत' भा• ॥ ३ व्यान्याति गां• ॥ ४ 'संगद्ध ':• । 'संगद्ध भा• ॥ ५ 'संस्कृत' ग० ॥ ६-७ 'संस्कृते मा० ॥ ८ असंवितिः हो० हिन ॥

अस्य मम्बन्धमाह---

निसिभोयणं तु पगर्नं, असंथरंतो वहुं च भौतृणं । उग्गालमुग्गिलिजा, कालपमाणा च दुव्वं तु ॥ ५८२९ ॥

निशिमोजनं प्वेस्त्रे प्रकृतम्, इहापि नदेवामिवीयते । यहाऽसंम्तरन् 'वहु' प्रमृतं सुक्तवा धरजन्यासुहारमागतसुहिन्ध्तं तिलेपयार्थमिदं सृत्रम् । अथवा काल्प्रमाणमनन्तरस्त्रे उक्तम्, इह त काल्प्रमाणादनन्तरं द्रव्ययमाणसुच्यते ॥ ५८२९ ॥

श्रीन सम्बन्धेनायानसास्य त्याम्या—'इह' श्रीम्यन् मानीन्द्र प्रवचन प्रामाद्री वा वर्तमा-नस्य 'ख़ल्लः' वाक्याल्द्वारे निर्धन्थस्य वा निर्धन्थ्या वा रात्री वा विकाल वा सह पानेन नपानः सह भोजनेन सभोजन उद्गार श्रागल्लेत् । किमुक्तं भवति ?—सिक्यविरहितमकं 10पानीयमुद्रारेण महागल्लिति, कृरिमक्यं वा केवल्यागल्लिति, कृदाचिहुम्यं वा । 'तम्' लद्वारं 'विविद्यन् वा' सकृत् परित्यजन् 'विद्योधयन् वा' बहुद्धः परित्यजन् नो श्राज्ञामतिकामति । तमुद्रीये 'प्रत्यविगलन्' म्योऽप्यान्यादयन् श्रापद्यतं चानुमीसिकं परिहारस्थानं श्रनुद्धातिकम् । एप सूत्रार्थः ॥ सम्पति निर्मुक्तिविम्तरः—

उद्दरं विमेचा, आतिअणे पणगञ्जिह जा नीमा।

15 चत्तारि छ च लहु-गुरू, छेदी मूलं च मिक्खुस्स ॥ ५८३० ॥

'ऊर्न्दरें? ग्रुमिश्रे पर्याप्तमञ्ज्ञादिकं भुक्त्वा विमित्ता च यो विशिष्टमक्तकोमन भ्यः मत्यापित्रति ततो यदि दिवसस्तन एकं उम्बनमादी कृत्वा यावन् पञ्च उम्बनाम्तावद् आपित्रत-श्रत्यारो छत्त्वा । ततः पञ्चकष्टिक्षिंग्रनं यावन् कर्षक्या, तद्यया—पद् प्रभृति यावद् द्रश् उम्बना एतेषु चतुर्गुरवः, एकाद्रशादिषु पञ्चद्रशान्तेषु पद्रक्ष्यवः, पोडशादिषु विश्वत्यन्तेषु पहु20 रवः, एकविंशस्यादिषु पञ्चविंशस्यन्तेषु च्छेदः, पद्विंशस्यादिषु विश्वदन्तेषु उम्बनेषु प्रस्वविष्टयमानेषु मृत्रम् । एवं विश्वोक्तकम् ॥ ५८३० ॥

गणि आयरिए सपटं, एगरगहणे वि गुरुग आणादी । मिच्छनऽमचबहुए, विगहणा तस्स वऽण्णस्म ॥ ५८३१ ॥

गणी—उपाय्यायन्त्रय चतुर्गुनृकादाग्वयं न्यपद्मनवस्थाप्यं यावद् नेयम् । आचार्यस्य पद्-25 लक्षुकादाग्वयं न्यपदं पागिष्ठकं यावद् द्रष्टव्यम् । एवं दिवयत उक्तम् । गत्रो तु यदेकमिष सिक्यं 'गृहाति' प्रत्याद्रते तनश्रतुर्गुन्, आज्ञाद्यश्च दोषाः । मिथ्यात्त्रं चामावन्येषां जनयति— यथा वादिनन्त्रथा कारिणो न भवन्त्यमी इति । राजा वा तं ज्ञान्या मिश्रादीनां प्रतिषेत्रं क्व्योत्, 'मा वा कोऽप्यमीषां मध्ये प्रवाजीत्' इति वार्येत्, अमारं च प्रवचनं मन्येत्, अस्त्रिसर-जस्का अप्यमीमिवीन्त्रमापिवद्धिर्जिता इति' । 'तस्य वा' वान्ताशिनः 'अन्यस्य वा' तं पद्यते। 20 विरायना भवति । अत्रामार्ययद्धकृद्धग्रान्तः—

एगो रेक्तइतो संखरीए मजियाक्तरं अद्ध्यमाणं जिमिनो । निगायस्म य स्यमगामी-गाटस्स हिययमुच्छार्थं । अमचपासायस्य हिट्ठा विमटमारहो, अमचेण य वायायणहिएण दिहो ।

१ एतदनन्तरं अन्थाअम्—६००० हां ।।

15

25

30

सो य विभित्ता तमाहारमविणहं पासिता लोमेण मुंजिउमारद्धो । तं दहण अमचस्स अंगाणि उद्धिसयाई, उद्धं च जातं । अमची दिणे दिणे जेमणवेळाए समुद्दिसंतो संभरेता उद्धं करेइ। एवं तस्स वग्गुली वाही जातो, तओ मओ। सो वि घिज्ञाईओ एवमेव विणहो । जम्हा एते दोसा तम्हा पमाणपत्तं भोत्तब्वं ॥

> एवं ताव दिवसती, राती सित्थे वि चउगुरू होंति। उद्दरगहणा पुण, अववाते कप्पए ओमे ॥ ५८३२ ॥

एवं तावत् कवलपञ्चकमादो कृत्वा पञ्चकवृद्धा चतुर्लघुकादिकं पायिश्चतं दिवसत उक्तम्। रात्रावेकसिक्थस्यापि महणे चतुर्गुरवो भवन्ति । यच निर्मुक्तिगाथायाम् र्ङ्ज्वदरमहणं कृतं तदेवं ज्ञापयति — अपवादपदे अवमे प्रत्यवगिलनमपि कल्पते ॥ ५८३२ ॥ अत्र शिष्यः प्राह—

रातो च दिवसतो वा, उम्माले कत्थ संभवो होजा। गिरिजण्णसंखडीए, अद्वाहिय तोसलीए वा ॥ ५८३३ ॥

रात्री वा दिवसतो वा कुत्रोद्वारस्य सम्भवो भवेत् । सूरिराह—गिरियज्ञादिपु महुडीपु रोसलिविषये वा अष्टाहिकादिमहिमासु प्रमाणातिरिक्तं सुक्तानासुद्वारः सम्भवति ॥५८३३॥

तत्र प्रायश्चित्तमभिषिःद्यः प्रस्तावनार्थं तावदिदमाह—

अद्वाणे वत्थन्त्रा, पत्तमपत्ता य जोअण दुगे य ।

पत्ता य संखिं जे, जतणमजतणाएँ ते दुविहा ॥ ५८३४ ॥

ते सङ्गडीभोजिनः साधवो द्विविधाः—अध्वपतिपत्रा वास्तव्याश्च । तत्र ये वास्तव्यास्ते द्विविधाः—सङ्ग्रह्याः प्रेक्षिणोऽपेक्षिणश्च। अध्वप्रतिपन्ना अपि द्विधा—तंत्रव गन्तुकामा अन्यत्र वा गन्तुकागाः । येऽन्यत्र गन्तुकामास्ते द्विधा-प्राप्तमृपिका अपाप्तमृपिकाश्च । प्राप्तमृपिका नाग-ये सङ्घडीवामस्य पार्धतो गन्तुकानाः सङ्घडीमभिषार्य अर्धयोजनादागच्छन्ति । अवास-२० भूमिका नाम-ये योजनाद् योजनिह्नकाद् उपलक्षणस्याद् यावद् हादशयोजनेभ्यः सङ्गडी-निमित्तगागताः । ये तत्रेव गन्तुकामाः सर्द्वाडीष्रागे प्राप्तास्ते 'द्विविणः' द्विपकाराः—यतना-पाता अयतनापाताध्य । ये पद्भेद्मकुर्वेन्तः सूत्रार्थपीरूप्यो विद्धाना आगतास्त्रे यतनापाताः । ये तु सह्दर्श श्रुत्वा सूत्रार्थी हापयन्त उत्युक्तीमृता आगताम्ते अयतनापाप्ताः ॥ ५८३४ ॥

यत्थव्य जतणपत्ता, एगगमा दो वि होति णेयव्या ।

अजयण वन्थच्या वि य, संराडिपेही उ एक्समा ॥ ५८३५ ॥

तत्र ये वास्तव्याः सह्यव्यवस्थितिनो ये च तत्रेन गन्तुनामा यननाप्राप्ताः एने हयेऽपि प्रायधितवारणिकायामेकगमा भवन्ति ज्ञान्द्याः । ये नु नर्जव गन्तुकामा जयननाप्राप्ताः ये च वास्त्रत्याः सङ्ग्र डीमलोकिनः एते द्वयेऽपि चारणिकायाने क्यमा भवन्ति ॥ ५८३५ ॥

"पचा य सहुद्धि ने" (गा० ५८३४) इति परं व्यास्याति-

तन्येव गंतुकामा, वीकेउमणा व तं उपरिएणं। पदमेद अजयणाप, पडिन्छ उच्चच सुनमंगे ॥ ५८३६ ॥ यत भागे सहिदिनाँ ये ये राज्युकामा, ने वा तरा अपरकोर्थर केन्यियुक्तनमें यदि 5- 350

ħ

10

स्वमावगतेः पदमेदं कुर्वेन्ति, एकद्यादीनि वा दिनानि प्रतीक्षन्ते, अवेद्यायाग्रहर्तन्ते वा, 'स्वार्थपौरुपीमक्षेन वा पासा मवन्ति तदाऽयतनापासाः । इत्तरथा यतनापासाः ॥ ५८३६ ॥ प्रासम्मिकान् अपासम्मिकांद्य व्याख्याति—

संखिडिमिमधारेंना, दुगाउया पत्तभृमिगा होति । जीयणमाई अण्पत्तभृमिया बारस उ जाव ॥ ५८३७ ॥

सङ्गिष्ठिमामपार्श्वतो ये गन्तुकामास्त्रे यदि सङ्ग्रडीमिमधौर्य गन्यृतह्यादागच्छिन्ति तदा प्राप्त-भूमिका भवन्ति । ये पुनर्योजनाद् योजनहृयाद् यावद् हाद्ययोजनेभ्य आगच्छिन्ति ते सैर्वेऽपासमिकाः ॥ ५८३७ ॥ 3

> रेतेतंत्रों खेत्तबहिया, अप्यत्ता बाहि जोयण दुगे य । चत्तारि अह बारसऽज्ञग्ग सुब विगिचणाऽऽदियणा ॥ ५८३८ ॥

सङ्घर्टी श्रुत्वा क्षेत्रान्तः क्षेत्रबहिर्वा आगच्छेयुः । ये क्षेत्रान्तः मार्घकोगद्भयादागच्छन्ति ते प्राप्तम्मिकाः । ये पुनः क्षेत्रबहिः योजनाद् योजनद्वयात् चतुर्याजनाद्ध्योजनाद् यावद् द्वाद्ययोजनादागच्छन्ति तेऽपामम्मिकाः । एते सर्वेऽपि सङ्ग्रह्यामितमात्रं सुत्तवा प्रदेषि । "जॅगा" वि अकारप्रकृपाद् । न जामित, "गुव" वि वेरात्रिकमाळवेळायामिष 'सपन्ति' । नोचिष्ठन्ते, "विगिचण" वि उद्वारस्द्रीर्यं परित्यजन्ति, "आइ्यण" वि तमेव 'आपिवन्ति' मत्यविग्रुन्ति ॥ ५८२८ ॥ एतेषु चतुर्षु पदेषु इयमारोपणा—

चत्थव्य जयणपना, सुद्धा पणगं च मिण्णमासी य । तव-कालेहिँ विसिद्धा, अजतणमादी वि उ विसिद्धा ॥ ५८३९ ॥

सङ्ख्यपद्धेिकनी वाम्तन्या यतनया प्राप्ताश्चागन्तुकाः सङ्ख्यां यावद् द्रवं अत्तवा प्राते। 20 पिकीं पीरुपी न कुर्वन्ति 'मा न जरिष्यिते' इति कृत्वा तत आचार्यानापृच्छ्य खपन्तः ग्रुद्धाः । त एव यदि वैगित्रकं खाध्यायं न कुर्वन्ति तदा पद्धरात्रिन्दिवानि तपीछवृत्ति कालगुरूणि । अथोद्गार आगतम्नं च यदि विविद्धन्ति ततो मिन्नमामम्त्रपोगुरुः काल्छवुः । अथ तमुद्गार-मापित्रन्ति ततो मामुछवु तपसा कालेन च गुरुकम् । येऽयतनाप्राप्ता ये च वास्तव्याः सङ्ग्रिड-पद्धोकनः एते द्वयंऽपि सङ्गुङ्यां मुन्तवा प्राद्रोपिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासुछवु द्वाभ्यामपि 27 छवुकम् । वरात्रिकं खाध्यायं न कुर्वन्ति मासुछवु तपागुरुकम् । उद्गारं प्रत्यविगिलन्ति मासुगुरु तपसा कालेन च गुरुकम् ॥५८३९॥ अत एवाह—

तिसु लहुओ गुरु एगो, तीसु य गुरुओ उ चउलहू अंने।

१ 'धार्य डिगध्युनादाग' भा॰ का॰ ॥ २ सर्चेंऽपि अप्रा' भा॰ ॥ ३ इटमेच सविशेषमाह इत्यवतरणं वा॰ ॥ ४ 'रा । ए एतिषद्वान्तर्गतः पाठ. का॰ एव वर्तते ॥ ५ 'भू । एवं तपः-काळाभ्यां विशिष्टानि पञ्चकाटीनि प्रायिश्चनानि यथाक्रमं मन्तव्यानि । "अजयणमाई वि उ" चि येऽयत' वा॰ ॥ ६ 'म् । अत एचाइ—्"विसिद्ध" चि 'एते' मासळघु-मासगुरुळअणे प्रायिश्चित्तं तपः-काळाभ्यां विशिष्टं कर्त्तव्यं ॥ ५८३९ ॥ अनन्तरोक्तमेव प्रायिश्चित्तं समर्थ-यप्रमिनवं च प्रतिपाद्यप्राड—तिसु कां॰ ॥

तिसु चउलहुगा चउगुरु, तिसु चउगुरु छछहू अंते ॥ ५८४० ॥ तिसु छछहुगा छग्गुरु, तिसु छग्गुरुगा य अंतिमे छेदो । छेदादी पारंची, वारसगादीसु त चउक्तं ॥ ५८४१ ॥

'त्रिपु स्थानेषु' प्रादोषिकस्वाध्याय-वैरात्रिकाकरणोद्गारिववेचनरूपेषु रुघुको मासः, 'एक-सिन्' चतुर्थे प्रत्यवगिरुनाख्ये स्थाने मासगुरु । येऽन्यत्र गन्तुकामाः प्राप्तम्मिकाः सङ्घाडि- इ हेतोरर्द्धयोजनादागतास्तेषां प्रादोषिकस्वाध्यायाकरणादिपु त्रिषु स्थानेषु मासगुरु, अन्त्यस्थाने चतुर्रुषु । येऽप्राप्तम्मिकाः सङ्घाडिनिमित्तं योजनादागतास्तेषां प्रादोषिकादिषु त्रिषु पदेषु चतुर्रुषु, अन्त्यपदे चतुर्गुरु । ये तु योजनद्वयादायातास्तेषामादिषदेषु त्रिषु चतुर्गुरु, अन्त्यपदे पङ्रुषु ॥ ५८४० ॥

ये योजनचतुष्टयादागतास्तेषां त्रिष्वाद्यपदेपु पड्छपु, अन्त्यपदे पहुरु । ये योजनाष्टकादा-10 गतास्तेषां त्रिपु पहुरु, अन्त्यपदे च्छेदः । ये द्वादशयोजनादागतास्ते प्रादोषिकं स्वाध्यायं न कुर्वन्ति च्छेदः, आदिशब्दाद् वैरात्रिकमकुर्वतां मूलम्, उद्गारं विविश्वतामनवस्थाप्यम्, प्रत्या-पिवतां पाराश्चिकम् । ''वारसगादीसु य चडकं'' ति प्रतीपक्रमेण यानि द्वादशयोजन-प्रभृतीनि स्थानानि तेपु सर्वेप्वपि प्रत्येकं प्रत्येकं प्रादोषिकादिचतुष्कं मन्तव्यम् । चतुष्विपि पदेपु तपोहीणि प्रायश्चित्तानि प्राग्वत् तपः-कालविशेषितानि कर्तव्यानि ॥ ५८४१ ॥

अस्यैवार्थस्य सुलाववोधार्थमिमां प्रस्ताररचनामाह-

खेत्तंतों खेत्तवहिया, अप्पत्ता वाहि जोयण दुगे य । चत्तारि अट्ट वारसऽजग्ग सुव विभिचणाऽऽदियणा ॥ ५८४२ ॥

इहोर्द्धाध-क्रमेणाष्टी गृहाणि स्वापनीयानि, तिर्यक् पुनश्चत्वारि, एवं द्वाविवाद् गृहकाणि कर्तव्यानि । प्रथमगृहाष्टकपद्मधामधोऽध एतेऽष्टो पुरुपविभागा लेक्नितव्याः—ये तत्रेय गन्तु-20 कामा यतनाप्ताप्ता ये च वास्तव्या यतनाकारिण एप एकः पुरुपविभागः १ । ये त तत्रेय गन्तु-कामा एवायतनया प्राप्ता वास्तव्याश्चायतनाकारिण एप द्वितीयः २ । ये त अन्यन गन्तु-कामास्ते देत्रान्तः क्षेत्रवहिर्वा आगता भवेगुः । ये क्षेत्रान्तस्ते प्राप्तभृमिका उच्यन्ते एप तृतीयः ३ । ये त्रेत्रवहिर्वा आगता भवेगुः । ये क्षेत्रान्तस्ते प्राप्तभृमिका उच्यन्ते, ते च योजनादागताः स एप चतुर्यः पुरुपविभागः ४ । योजनद्वयादागताः पद्धमः ५ । चतुर्योजनादागताः पष्टः ६ । अष्टयोजना-25 दायाताः सप्तमः ७ । द्वाद्वयोजनादागता अष्टमः ८ । उपरितनितर्थगायानचतुष्कपद्भा उपरिक्रमेणामी चत्वारो विभागा लेक्तित्व्याः—प्रदोपेऽजागरणं १ धरात्रिकस्वाध्यायवेन्यगं स्थनम् २ वद्वारविवेचनम् ३ उद्वारपत्यवगिलनम् १ ॥ ५८४२ ॥

आदिगचतुप्कपद्भगं हितीयगृहादम्नि प्रायिशिचानि क्रमेण सापितव्यानि— पणगं च भिण्णमासी, मासी लहुओ उ पदमती गुद्धो ।

मागो तन-कालगुरू, टोहि वि लहुओ अ गुरुओ य ॥ ५८४३ ॥

रे पेऽयननात्राप्तास्तत्रयं गन्तुकामा ये च सहिद्धेत्रीक्षणो धानन्यानेत्रां 'त्रिषु स्यानेषु' गां॰ ॥ २ 'ल्यानि । कानि पुनन्तानि ? क्ष्यत साइ—पणगं गां॰ ॥

39

छहुओं गुरुओं मामा, चडमा छहुगा य होनि गुरुगा य । छम्मामा छहु-गुरुगा, छेदा मूर्छ नह दुर्ग च ॥ ५८४४ ॥

हिनीयगृहे पञ्चकमः, नृनीयगृहे भिन्ननामः, चनुर्थे मानवृष्ठः । 'प्रथमगृहे शुद्धः, चनुर्थे तु पदे मानः नगमा काँछन च गुरुकः । यत्र चादिपदेऽपि प्रायक्षित्तं सवित उत्र ह्युम्यामीर ठण्डुकम्, मन्यपदयोद्वेयोरपि ययाग्रद्धं नण्या काँछन च गुरुकम् ॥ ५८७३ ॥

हिनीयादिच्नुंष् गृहपङ्गः मर्वा असुना प्रायधिनेन पृगीयनव्याः—

हिन्तिंग्सां पर्छ। त्रिष्ठ गृहेषु मञ्चमामः. चनुर्थे गुरुमासः। नृतीयसां त्रिष्ठ गुरुमासः, चनुर्थे चनुर्वेष्ठ । चनुर्थ्या त्रिष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनुर्थेष्ठ चनुर्वेष्ठ चनु

चह मणिय चउत्थस्म य, नह इयग्स्म पहमे मुणयर्थ्य । पचाण होइ मनणा, ने जनणा चं तु नत्थस्य ॥ ५८४५ ॥

यथा प्रेंस्यां पद्यो चतुर्थं स्थानं यणितमः, गाथायां समस्ययं पद्यो, तथा 'इतरसाः' क्षेर-तस्याः पदेः प्रथमेषु त्रिष् स्थानेषु प्रायक्षितं झात्रव्यम्, अन्यपदे पुनस्तते व्येतनम् । यथा— 15यतनापामा येऽज्ञपपता ये च बस्तव्या यतनाकारिणः तेयां चतुर्थे स्थानं मानव्यत् पं 'यत्तु' यन पुनः प्रायक्षित्रमुक्तं तदेव तेषामेषायतनावतामां येषु त्रिषु स्थानेषु मदति, अन्यपदे तु मासगुरुश्निति । एवं प्राप्तम्भिकादिस्विति 'भजना' प्रायक्षित्तत्त्वता विद्या । नवरम्— अन्यपद्यां छेद-मृञा-ज्यायाय्य-प्राराक्षिकानि मदन्ति ॥ ५८७५ ॥

एएण सुन न गर्न, सुननिवाने इसे नु आदेसा।

छोही य ओम गुण्गा, केंद्र पमाणं इमें बेंति ॥ ५८४६ ॥

एतत् सर्यमित प्रमन्तो विनेयानुष्रहार्थमुक्तम् , नेतन सूत्रं गतम् । यत्र च सूत्रस्य निपातो भवति तत्रामा आदेशा मवन्ति—"शंही अ ओम पुण्णः" ति गुर्क्यगति—गुणकारित्वाद् अवमं भोक्त्यं यथोहारा नागच्छति । तथा चात्र छोही—क्रवाही तहूयानः—

यथा क्रवारां ययवमं स्थानाणाहत्माह्यनं उत्तेष्टन्तः उद्देते, उपरिमुखं न निर्गे-25च्छितिः अथ 'पृणी' आक्रण्टं भृता तत उद्घितिता सर्वमित परित्यवति, अभिमित विष्यारयति । एवमेव ययवसमाहियते ततो यातः अरीगन्तः सुर्वेनेव प्रविचरित, प्रविचरितं च तन्मिसृहारो नायातिः अथातिमात्रं समुद्धियते ततोऽन्तवीयुग्नेपरित उहार आगर्च्छिति ॥

दम्पादवममेव भोकव्यम् । केचित् पुनराचार्यदेख्याः 'इदं' व्ययमाणं प्रमाणं वृत्रने तत्रा-नन्दरोकं कवर्ष्टीदर्शान्तं भावयति ॥ ५८२६ ॥

अतिस्रेने उत्पान्तो, नेपोमं संज जणा उत्पिन्ति।

१ "तुष्कगृह" ना॰ घा॰ ॥ २ "म्। गाथायाम् "उयरस्त्र" नि पुंस्चित्दैशः प्राहृत-त्वात्। अन्त्य घां॰ ॥ ३ "न्ति। उह पर्झानां स्थापना स्थयवानन्तरप्रदर्शितनीत्या कर्तव्या ॥ ५८४५॥ एएण घ॰ ॥ ४ "च्छिति, वटराझिविष्यापनं च सृमुपतायते। तस्ता र्घा॰ ॥

25

छडिजति अतिपुण्णा, तत्ता लोही ण पुण खोमा ॥ ५८४७ ॥ गतार्था ॥ ५८४७ ॥ नेगमपक्षाश्रिताः पुनराचार्यदेशीया इत्थं वदन्ति— तत्तऽत्थिमिते गंघे, गलग पिडगते तहा अणाभोए । एते ण होंति दोण्णि वि, ग्रहणिग्गत णातुमोगिलणा ॥ ५८४८ ॥

एको नैगमपक्षाश्रितो भणित—तमे कि वि विदुः पिततो यथा तत्क्षणादेव नश्यित तथा वि यद् अक्तमात्रं जीर्थति ईदृशमवममाहरणीयम् । एवमपरः—अस्तमिते रवी यद् जीर्थते । तृतीयः—गन्धेन रहितः सिहतो वा यथोद्गार एति । चतुर्थः—गरुकं यावदुद्गार आगम्य 'अनाभोगेन' अजानत एव 'प्रतिगच्छिति' भूयः प्रविज्ञति ईदृशं समुद्दिश्यताम् । गुरुराह—एते द्वयेऽपि प्रकारा न भवन्ति । द्वये नाम—ये प्रथम-द्वितीर्था दिवाऽप्युद्गारं प्रतिपेधयन्ति ये च तृतीय-चतुर्था रात्रावुद्गारमनुमन्यते एते द्वयेऽपि न घटन्ते, किन्तुं येनाऽऽवश्यकयोगानां 10 न हानिस्तावदाहारियतव्यम् । मुखनिर्गतं वोद्गारं ज्ञात्वा यः प्रत्यवगिरुति तत्रं सूत्रनिपातः ॥ ५८४८ ॥ एनां सङ्गहगाथां विवरीपुराह—

भणित जित ऊणमेवं, तत्तकविश्वे य विंदुणासणिता। वितिओ न संथरेवं, तं भ्रंजसु सरें जं जिखे ॥ ५८४९ ॥ निग्गंधो उग्गालो, तितए गंधो उ एति ण उ सित्थं। अविजाणंत चडत्थे, पविसति गलगं तु जो पष्प ॥ ५८५० ॥

एको नैगमनयाश्रितो भणित—यंबूनं भोक्तव्यं ततस्त्रप्ते कवले प्रक्षिप्तस्योदकविन्दोस्तत्काल-मेव यथा नशनं भवित तथा यद् भुक्तमात्रमेव जीर्यति ईदशं भोक्तव्यम् । द्वितीयः प्राह— 'एवम्' ईदशे भुक्ते न संस्तरित तस्मात् तदीदशं भुद्क्ष्व यत् सूर्येऽस्तमयित जीर्यते॥५८४९॥

गन्धे द्वावादेशो । एको भणति—सूर्यास्तमने जीर्णे आहारे रात्रावसंस्तरणं भवति तसादी-20 हरां अङ्कां येनास्तमितेऽपि 'निर्गन्धः' अन्नगन्धरित उद्गार एति । द्वितीयः प्राह—यदि गन्ध उद्गारस्य 'एति' आगच्छति तत आगच्छतु यथा सिक्धं नागच्छति तथा भुङ्काम् । एतौ द्वावप्येक एव तृतीय आदेशः । चतुर्थो भणति—ससिक्ध उद्गारो गलकं प्राप्याविजानत एव यावद् भूयः प्रविशति तावद् भुद्धाम् । एते चत्वारोऽप्यनादेशाः ॥५८५०॥ तथा चाह—

पढम-वितिए दिया वी, उग्गाली णितथ किं पुण निसाए। गंधे य पंडिगते या, ते पुण दो वी अणाएसा ॥ ५८५१ ॥

प्रथम-द्वितीययोरादेशयोर्दिवाऽप्युद्गारो नास्ति किं पुनर्निशायाम् १ इत्यतस्तावनादेशो । यस्तृतीयो गन्धादेशो यश्च चतुर्थ उद्गारस्य गलके प्रतिगमनादेशः एतौ द्वावि सूत्रार्थाभिप्राय- बहिर्भृतत्वादनादेशो ॥ ५८५१ ॥ कः पुनरादेशः १ इत्याह—

१ °या आहारे इत्थं प्रमाणं वदन्ति। कथम् ? इत्यत आह—तत्तर्रतथ का ।। २ जीर्यते तावन्मात्रं भुज्यताम्। तृतीयो विक्त—गन्धेन का ।। ३ एति तथा भोक्तव्यम्। चतुर्थे। मृते—गल का ।। ४ °या आचार्या दिवा का ।। ५ °न्तु यावता भुक्तेनाऽऽव का ।। ६ अथेनां निर्युक्तिगाथां का ।।।

25

पद्यपन्नऽणागने या, संजमजीयाण जेण परिहाणी ।
ण वि जायित तं जाणम्, साहुस्स पमाणमाहारे ॥ ५८५२ ॥
'श्रत्युत्पन्ने' वर्तमानेऽनागते वा कार्क 'येन' यावना मुक्तेन 'संयमयोगानां' प्रस्युपेक्षणादीनां
परिहाणिने जायते तदाहारम्य प्रमाणं साधीनीनिहि ॥ ५८५२ ॥

एवं पमाणजुत्तं, अनिरेगं वा वि श्रंजमाणस्स ।

वायादीखोमेण च, एजाहि कहंचि उग्गाली ॥ ५८५३ ॥

एवंवियं प्रमाणयुक्तं कारणे वाऽतिरिक्तमपि खाहारं मुझानस्य वातादिक्षामण या कथि हुद्दार खागच्छत् ॥ ५८५३ ॥ ततः किम् ! ईत्यन खाह—

जो पुणै समीयणं तं, दवं व णाऊण णिगातं गिलति ।

10 तहियं मुत्तनिवाशी, तत्थाऽऽएमा इमें होंति ॥ ५८५४ ॥

पुनःशब्दो विदोषणे, स चैतद् विभिनष्टि—यः 'तम्' उद्गारमागनं परित्यज्ञति तस्य न

प्रायक्षित्तम् । यस्तु 'तम्' उद्गारं समोजनमच्छं वा द्रवमागतं ज्ञास्य मुम्बाद् निर्गतं गिरुनि

तत्र 'सृत्रनिपातः' प्रस्तुतस्त्रस्यावनारः । तत्र चैमे धादेशाः भवन्ति ॥ ५८५२ ॥

अच्छे ससित्थ चित्रय, मुहणिग्गनकवळ भरियहत्थे य । अंजलि पंडिने दिंह, मासादारोवणा चरिमं ॥ ५८५५ ॥

अच्छं द्रयमागतं यदि परेणादृष्टमापित्रति तनां मासञ्ज्ञ, अय दृष्टं ततां मासगुरु । सितवथमागतं परेणादृष्टमादृदानस्य मासगुरु, दृष्टे चनुर्छ्यु । अथ तं सित्रवथमदृष्टं चर्चयित
तत्रश्चनुर्छ्यु, दृष्टे चनुर्गुरु । सुरगाद् निर्गनं कवल्रमेकहृत्तेन प्रतीष्ट्यादृष्टमापित्रति चनुर्गुरु, दृष्टे
पद्छ्यु । अथेकं हृन्नपुरं मिर्नमदृष्टमापित्रति तनः पद्छ्यु, दृष्टे पद्गुरु । अथाख्निकं भिर20तमदृष्टमापित्रति पद्गुरु, दृष्टे च्छेदः । अञ्चित्रं मुस्ता यद् अन्यद् भूमा पित्रनं तद्गि अदृष्टमापित्रति च्छेदः, दृष्टे मृत्रम । एवं मिश्रोरुक्तम् । उपाध्यायस्य गासगुरुकाद्रारुव्यमनवस्याप्ये
तिष्टति । आचार्यस्य चनुर्छ्युकादार्व्यं चरमे तिष्टति । एवं मामादिका चरमं यावदारीपणा
मन्तव्या ॥ ५८५५ ॥ प्रकारान्तरेण प्रायश्चित्तगाद्द-

दिय रावो छदु-गुरुगा, वितियं रयण सहितेण दिहंतो । अद्धाणसीसए या, सत्थो च पहाचितो तुरियं ॥ ५८५६ ॥

अथवा मसिक्यमसिक्यं वा दृष्टमदृष्टं वा दिवा प्रत्यविग्छत्श्चतुरुं हु, रात्री चतुर्गुरु । दितीयपद्मत्र भवति—कारणे वान्तमप्यापिवेद् न च प्रायश्चित्तमामुयात् । तत्र च र्झस-दित्वणिजा दृष्टान्तः कर्तव्यः । कथं पुनरिदं सम्भवति १ दृत्याद्द—अध्वर्धापंकं मनोतं भक्तं शुक्तं नच वान्तम् अन्यच न रुम्यतं, सार्थां वा त्वरितं प्रयावितः, तत्वन्तदेव सुगन्धि-

30 द्रव्येण वास्थित्वा अके ॥ ५८५६ ॥ ध्यथ रत्तसहितवणिग्दष्टान्तमाह— जल-थलपहेसु रयणाणुत्रस्रणं तेण श्रद्धविपर्चते ।

१ इत्याह भा॰ ॥ २ °ण नं अच्छं चा, द्वं तामा॰ ॥ ३ 'आदेशाः' प्रायक्षित्तप्रकाराः भवन्ति ॥ ५८५४ ॥ के पुनस्त १ इत्याह—अच्छे मं॰ ॥

निक्लणण फुट्टपत्थर, मा मे रयणे हर पलावो ॥ ५८५७ ॥ घेत्तूण णिसि पलायण, अडवी मडदेहमावितं तिसितो । पिविड रयणाण मागी, जातो सयणं समागम्म ॥ ५८५८ ॥

जहा एगो विणिओं किहेंचि जलपहेण किहिन थलपहेण महता किलेसेण सतसहस्समोछ।इं पंच रयणाइं उविज्ञाणिता परदेसे पच्छा सदेसं पिर्थतो। तत्थ य अंतरा पच्चंतिवसए एगा अडवी उसवर-पुलिंद-चोरािक हा। सो चिंतिति—कहमिन हेण नित्थरिजािम हित। ते रयणे एकिम विज्ञणे पदेसे निक्खणित, अने फुट्टपत्थरे घेतुं उम्मत्तगवेसं करेति, चोराकुळं च अडविं पवज्जइ, तक्करे एज्जमाणे पासित्ता मणेति—अहं सागरदत्तो नाम रयणवािणओ, मा मे हुकह, मा मे रयणे हरीहह। सो पलवंतो चोरेिहं गिहतो पुच्छितो—कतरे ते रयणा है। सो फुट्टपत्थरे दंसेति। चोरेिह नातं—केणािव एयस्स रयणा हरिता तेण उम्मत्तगो जातो। मुक्को य। एवं तेण १० तण-पत्त-पुष्फ-फल-कंद-मूलाहारेण सा अडवी पंथो य आगम-गमं करेंतेण जाहे मािवता ताहे ते रयणे निसाए घेतुं अडविं पवन्नो। जाहे अडवीए बहुमज्झदेसभागं गतो ताहे तण्हाए पार-व्माणो एगिम सिलातलकुंडे गवयादिमडयदेहमािवतं विवन्न-गंध-रसं उदगं दहुं चिंतिति—जित एयं नाितयािम तो मे रयणोवज्जणं सबं निरत्थयं कामभोगाण य अणाभागी भवािम। ताहे तं पिवित्ता अडविं निच्छिण्णो, सयण-धण-कामभोगाण य सबेिसं आभागी जालो॥

अक्षरगमनिका—कस्यापि वणिजो जल-खलपथयो रतानामुपार्जनं कृत्वा 'प्रत्यन्तविषयेऽ-टन्यां बहवः खेनाः सन्ति' इति कृत्वा रतानां कचित् प्रदेशे निखननं स्फुटितप्रस्तराणा च प्रहणम् । 'मा मदीयानि रतानि हरत' इति प्रलापेन च भावियत्वा निशि रात्रो रतानि गृहीत्वा पलायनम् । अटन्यां तृषितो मृतदेहमावितं जरूं पीत्वा स्वजनवर्गं समागम्य रतानामा-मागी जातः ॥ ५८५७ ॥ ५८५८ ॥ एव दृष्टान्तः, अयमर्थोपनयः—

विणयत्थाणी साहू, रतणत्थाणी वता तु पंचेव । उदयसरिसं च वंतं, तमादितुं रक्खते ताणि ॥ ५८५९ ॥

वणिवस्थानीयाः साधवः, रत्नस्थानीयानि पञ्च महात्रतानि, तुशव्दस्यानुक्तसमुचयार्थत्वात् तस्करस्थानीया उपसर्गाः अटवीस्थानीया द्रव्यापदादय इत्यपि द्रष्टव्यम्, मृतोदकसदृशं वान्तम्, तत् कारणे आपिवन् 'तानि' महात्रतान्यात्मानं च रक्षति ॥ ५८५९ ॥

कथं पुनरापिवेदृ ! इत्याह-

दियरातों अण्ण गिण्हति, असति तुरंते व सत्थें तं चेव । णिसि लिंगेणऽण्णं वा, तं चेव सुगंधदच्वं वा ॥ ५८६० ॥

अध्वशीर्षके मनोज्ञं भुक्तं परं वान्तं ततो दिवा रात्रौ वाऽन्यद् गृहीति । अलभ्यमाने वा 'निशि' रात्रावन्यिके होनान्यद् गृहाति । तस्याप्यभावे सार्थे वा त्वरमाणे 'तदेव' वान्तं गृहीत्वा 30 चातुर्जातकादिना सुगन्धिद्रन्येण वासियत्वा भुद्गे, न किश्चद् दोपः ॥ ५८६० ॥

॥ उद्गारप्रकृतं समाप्तम् ॥

१ °दाति । तस्याप्यसित तदेवोपादत्ते । अथवा स्वलिक्वेनालभ्यमाने "लिंगेण" ति परलिक्वेन 'निशि' राषा' कां॰ ॥

Z.

19

## आ हा र वि वि य कृत म्

मृत्रम्--

तिगांथस्स च गाहाबह्कुछं पिंडवायपिंडचाए अणु-प्यविद्वस्स अंनोपिंडगाहंसि पाणाणि वा वीयाणि वा रए वा परियावजेजा, तं च संचाण्ड् विगिचि-त्तए वा विमाहिताए वा नं पुट्यामेव छाह्या विसो-हिया विमोहिया ननो मंजनामेव भुंजेज वा पिंवज वा। नं च नो संचाण्ड् विगिचित्ताए वा विसोहि-ताए वा तं नो अप्पणा भुंजेजा नो असेसि दावण, एगेत बहुफासुए पएस पिंडछहिना पमिजना परि-द्वियदेवे सिया १९॥

अस्य मन्द्रस्यमाह---

वंतादियणं र्गनं, णित्राग्निं दिवयता वि अन्थेणं । वंतमणानियगहणं, निया उ पहिचक्तवंशं मुनं ॥ ५८६१ ॥

गृश्ची बान्तापानं पृत्रेखेत्र निवारितम्, दिवसवोऽित श्रेथेन निवारितम्। अनेपणीणप्रहणमि साबुभिवीन्त्रमेव, अनुनदिह प्रतिषिच्यते । "ितया च पिडवक्ष्यक्षो सुनं" ति 'साद्' सदत्या प्रतिपक्षते। वा एतत् सूत्रं भवति अप्रतिपक्षते। वा । तत्र प्रतिपक्षते। यथा—पृत्रेखेत्र रात्री वान्तापानं निवारितम्, इदं तु दिवाउनेपणीयं वान्तं निवार्थते । अप्रतिणक्षते। यथा—पृत्रेखेते वान्तं नवर्तते प्रस्तापातुनित्युक्तम्, इहाय्यनेपणीयं वान्तं न वर्तते प्रहितुमित्युक्यते ॥५८६१॥

20 अनेन प्रमन्येनायातसास व्याप्या—नियम्यस्य गृहपतिकृतं प्रिष्टपातप्रतिज्ञया अनुपर् विष्टसान्तःप्रतियहं प्राणा वा वीवानि वा ग्वा वा परि—समनादापनयः । 'दच' प्राणादिकं यदि शक्तोति विषेतुं वा विशोषयितुं वा तदः 'नन्' प्राणादिज्ञानादिकं 'काचा' हस्तन गृहीत्वा 'विशोध्य विशेष्य' सर्वधेशपनीय नदः 'नंबन एव' प्रयत्नपर एव सुर्वात वा पिवेहा । तस न शक्तोति विषेतुं वा विशोधयितुं वा तद् नास्यना सुर्वात न वाऽस्येषां द्यान्, किन्तु

25 एकान्ते बहुमाशुके प्रदेशे प्रसुपेक्ष्य प्रमुख्य परिशापितच्ये स्मादिति स्त्राथीः ॥ व्यथ भाष्यकृद् विषमणदानि विद्युणीति—

> पाणग्गहणेण तसा, गहिया वीएहि सच्च वणकाओ । रतगहणा होति मही, नेऊ व ण यो चिरहाई ॥ ५८६२ ॥

<sup>ं : &#</sup>x27;अर्थन' निर्युक्तियम्तरादिना त्रदेव निवा° छं ॰ ॥ २ °बुक्तिः प्रवज्यामाददानेवान्त' छा ॰ ॥ ३ 'प्रन्युपेक्य' चक्षुपा निरीक्य 'प्रसृत्य' रजीहरणादिना प्रनिकेत्य परि' छं ॰ ॥

छ० १९५

10

15

25

इह प्राणप्रहणेन त्रैसाः गृहीताः । बीजग्रहणेन तु सर्वोऽपि वनस्पतिकायः सूचितः । रजोश्रहणेन च 'मही' पृथिवीकायो गृहीतः, तेजःकायो वा, परं स चिरस्थायी न भवतीति कृत्वा विवेचनादिकं तत्र न घटते ॥ ५८६२ ॥

> ते पुण आणिऊंते, पढेज पुन्नि व संसिया दृन्वे । आगेत तुब्भवा वा, आगंत्हिं तिमं सुत्तं ॥ ५८६३ ॥

'ते पुनः' त्रसादय आनीयमाने वा मक्ते पतेयुः, पूर्वं वा तत्र 'द्रव्ये' मक्त-पाने 'संश्रिताः' स्थिताः । ते च द्विविधाः — आगन्तुकास्तदुद्भवा वा । तत्रागन्तुकत्रसादिविषयम् इदं प्रस्तुतसूत्रं मन्तव्यम् ॥ ५८६३ ॥

अर्थ के तदुद्भवाः ? के वा आगन्तुका भवेयुः ? इत्याह—

रसता पणतो व सिया, होज अणागंतुगा ण पुण सेसा। एमेव य आगंतू, पणगविवज्ञा भवे दुविहा ॥ ५८६४ ॥

ये 'रसजाः' तक्र-दिध-तीमनादिरसोत्पन्नाः क्रम्यादयस्त्रसा यश्च पनकः स्याद् एते 'अनाग-न्तुकाः' तदुद्भवा भवन्ति, न पुनः 'शेषाः' पृथिवीकायादयः । एवमेव च ये पनकविवर्जाः 'द्विविधाः' त्रसाः स्थावराश्च जीवाः ते सर्वेऽप्यागन्तुकाः सम्भवैन्ति ॥ ५८६४ ॥

> सुत्तम्मि कड्डियम्मि, जयणा गहणं तु पिडतों दहन्त्रो । लहुओ अपेक्खणर्मिम, आणादि विराहणा दुविहा ॥ ५८६५ ॥

एवं सूत्रमुचार्य पदच्छेदं कृत्वा य एपं सुत्रार्थों भिणतः एतत् सूत्रमाकर्पितमिति भण्यते । एवं सुत्रे आकृषिते सति निर्धक्तिविस्तर उच्यते—तेन साधुना यतनया भक्त-पानस्य प्रहणं कर्तव्यम् । का पुनर्यतना १ इत्याह-पूर्वमेव गृहस्थहस्तगतः पिण्डो निरीक्षणीयः, यदि शुद्धः-स्ततो गृह्यते । एवं यतनया गृहीतोऽपि प्रतिग्रहे पतितो द्रष्टव्यः । यदि न प्रेक्षते ततो रुघुको 20 मासः, आज्ञादयश्च दोषाः । विराधना च द्विविधा—तत्र संयमे त्रसादय उष्णे वा द्रवे वा पतिता निराध्यन्ते, आत्मविराधना तु मिक्षकादिसम्मिश्रे भुक्ते वल्गुलीव्याधिर्मरणं वा भवेत्। तसात् प्रथममेव प्रतिग्रहपतितः पिण्डो द्रष्टव्यः ॥ ५८६५ ॥

अहिगारों असंसत्ते, संकप्पादी तु देस संसत्ते। संसिजिमं तु तिहयं, ओदण-सत्तू-दिध-दवाई ॥ ५८६६ ॥

अत एव यसिन् देशे त्रसप्राणादिभिः ससक्तं भक्त-पानं न भवति तत्रासंसक्तेऽधिकारः, तिसन्नेव देशे विहरणीयमिति भावः । यस्तु संसक्ते देशे सङ्गल्पादीनि पदानि करोति तस्य

१ 'त्रसाः' हीन्द्रियाद्यो गृहीं° ना॰ ॥ २ °म्, तेपामेव प्रकृतस्त्रोक्तस्य विवेचना-देघेटमानकत्वात्॥ ५८६३॥ का॰॥ ३ °वन्ति, न पुनः पनकः, तस्य तदुद्भवस्यैव सम्भवात्॥ ५८६४॥ तदेवं कृता वियमपदव्याख्या भाष्यकृता, सम्प्रति निर्युक्तिविस्तर-स्यावसरः, तथा चाह — सुत्तिमि का॰ ॥ ४ प विषमपद्व्याख्यारूपः सूत्रा॰ म॰ ॥ ५ 'द्र्यः' परीक्षणीयः, किमयं त्रसादिसंसकः ? उत न १ इति । यद्येवं परीक्षणम् – अवलोकनं न करोति ततो लघुको गा॰॥

15

प्रायशितम्, त्रबोत्तत्र वक्ष्यतं । तत्र च 'मंप्ततिमं' संसक्तियोग्यमोदन-सन्तृ-द्वि-द्रवादिकं द्रत्यं मन्तत्र्यम् ॥ ५८६६ ॥ ष्यय मंसक्तदेशे महत्र्यादिषु प्रायश्चितमाह—

संकर्षे पर्यामंद्रण, पंथे पने नहेत्र आत्रण्ये । चनारि छच लडु गुरु, सहाणं चेत्र आत्रण्ये ॥ ५८६७ ॥

वसिन् विषये सक्तादिकं प्राणिमिः नंगायने तत्र 'मङ्क्यं' गमनामिप्रायं क्लोनि चतुर्वेष्ठ, पदमेदं क्लोनि चतुर्वेष्ठ, समक्तविषयस्य पन्यानं गच्छतः पदम्यत्, तं देशं प्राप्तस्य पहुकः । तथेव हीन्द्रियादेः सङ्ग्रह्मादिकसापत्रस्य व्यन्यानप्रायिवनम् । तथ्या—हीन्द्रियं सङ्ग्रह्मिन चतुर्वेष्ठ, परितापयित चतुर्ग्वे, अपद्रावयित पद्म्य , त्रीन्द्रियाणां सङ्ग्रह्मादिष्ठ पदेषु चतुर्ग्वकादास्यं पहुक्कं तिष्ठति, चतुरिन्द्रियाणां सङ्ग्रह्मादिषु पद्म्यकादिकं छेवान्तिमिन ॥ ५८६७ ॥

असिवादिएहिं तु नहिं पविद्वा, संमिलपाई परिवजयंति । भरदसंसिकपद्वारंभे, राण्डेनवाणणा इसेण जना ॥ ५८६

भृद्दुमंस्जिपद्व्वलंभे, गेण्डंतुवाएण द्रेगण जुना ॥ ५८६८ ॥ श्रथाशिवादिभिः कारणेः 'तत्र' नंसक्तदेशे प्रविद्यास्तवः 'मंपितिमानि' सक्यु-द्विपसृतीनि द्व्याणि परिवर्त्वयन्ति । अय 'स्विद्यानि' प्रमृतवर्गाण संस्तिमद्व्याणि लम्यन्ते त्रवेश्यिनी-पायेन 'युक्ताः' प्रयक्षया गृहन्ति ॥ ५८६८ ॥

> गमणाऽऽगमणे गहणे, पत्ते पहिए य होति पहिलेहा । अगहिय दिहु विवसण, अह गिण्हह तं तमावके ॥ ५८६९ ॥

मिंशार्थे दायको मध्ये गमनं कृतिन् कृतिहाः मण्डुक्काप्रमृति चन्तुनं मुक्कायां म्मी सा विरायनां क्रुयादिति गम्यग् निरीक्षणायः । एवमागमनं मिक्षाया इस्तेन प्रद्र्णे च विकोक्षनीयः । प्राप्ते च दायके वर्दायहस्तगतः पिण्डः प्रन्युपेक्षणीयः । पात्रे च पतितैः प्रस्पुपेक्ष्तक्यः । ततो यदा20 गृहीते त्रग्रादिकं प्राणजानं पच्यति नतस्तिम्नन् दृष्ट विवर्त्तयति, न गृहातीत्यर्थः । अथ
गृहाति ततो येन हीन्द्रियादिना गंग्रकं गृहाति निरायतं प्रायक्षित्तमागयते ॥ ५८६९ ॥
अथ पुनर्दनं न प्रस्युपेक्षनं तत हमे दोषाः—

पाणाइ मंजमस्मि, आना मयमच्छि कंटरा विमं वा । मृदंग-मच्छि-विच्छुग-गावालियमाइया उमए ॥ ५८७० ॥

5 संबंधे त्रसप्राण-पनकारको निराच्यन्ते। आत्मित्रगयनायां स्त्यक्षिकासिमक्षे सुक्ते वर्गुकी-रुयाविः, तत्रश्च क्रमेण मरणं भवेत् , कण्टको वा त्रिपं वा समागच्छेत्। उमयनिरायनायां 'सुद्क्षाः' पिपालिका मक्षिका वृक्षिक-गोपालिकारको वा सवन्ति । गौपालिका—व्यक्तिविकास्त्री जीव-विदेषः। एते दि जीवा भक्तन सद् सुक्ताः संयमोपयानमात्मनश्च मैघायुपयानं क्षत्रेन्ति॥५८७०॥

<sup>?</sup> अथारेच हितीयपटमाह हाउन्तरंग झं०॥ २ 'संसितिमानि' संसितियोग्यानि सम्यु' झं०॥ ३ °न्ने नेनराणि ननो झं०॥ ७ कथम ? इति अन आह हाउन्तरंग झं०॥ ५ सकार्थ दे०॥ ६ °म् 'आगमने' आगमनं कुर्चेन् 'ग्रहण च' पिख्नां हम्ने गृह्नाना हायको बिन्हों' झं०॥ ७ 'तिनम्य पिण्डम्य प्रन्युपेश्रणा कर्नच्या मयनि । ननो थ' झं०॥ ८ 'संयमें' संयमित्रिरायनायां चिन्त्यमानायामप्रत्युपेश्चिने मनत्यान गृहीने 'प्राणाः' प्रस्तं झं०॥

15

20

पनयणघाति व सिया, तं वियडं पिसियमर्हजातं वां। आदाण किलेसऽयसे, दिइंतो सेहिकब्बहे ॥ ५८७१ ॥

पवचनोपघाति वा स्थात् तद् विकटम्, पिशितं वा तत् 'स्याद्' भवेत्, 'अर्थजातं वा' सुवर्ण-सङ्गलिका-मुद्रिकादिकं कश्चिदनुकम्पया प्रत्यनीकतया वा दद्यात्, ततः पतितं पिण्डं प्रत्युपेक्षेत । तचाप्रत्युपेक्ष्य गृहीतं मन्द्धर्मणः कस्याप्युत्पविज्ञवामस्य 'आदानम्' आजीविकाकारणं भवति, ठ तद् आदायोत्पवजतीत्यर्थः । अर्थजाते च गृहीते साध्नां रक्षणादिको महान् परिक्केशोऽयशो वा भवेत् । तथा चात्र "सिद्धिकव्वद्वे" ति राज्यपदोपविष्टकल्पस्थकोपलक्षितस्य काष्ठश्रेष्ठिनो दृष्टान्तः, स च आवश्यकटीकातो मन्तव्यः (पत्र)॥ ५८७१॥

तम्हा खळु दट्टच्नो, सुक्लग्गहणं अगिण्हणे लहुगा। आणादिणो य दोसा, विराहणा जा भणिय पुन्ति॥ ५८७२॥

यत एते दोषास्तसात् 'खल्ल' नियमात् पात्रकपतितः पिण्डो द्रष्टन्यः । संसक्ते च देशे गुष्कस्य कूरस्य पृथग्मात्रके प्रहणं कार्यम् । अथ पृथग् न गृह्णाति ततश्चतुरुष्ट आज्ञादयश्च दोषाः, विराधना च द्विधा संयमा-ऽऽत्मविषया या 'पूर्वम्' अनन्तरमेव भणिता ॥ ५८७२ ॥ इदमेव भावयति—

संसिक्षिमिम्म देसे, मत्तग सुक्ख पिंडलेहणा उविरे । एवं ताव अणुण्हे, उण्हे कुसणं च उविरे तु ॥ ५८७३ ॥

संसजिमे देशे यः शुष्कः पौद्गलिकोऽनुष्णो लभ्यते संमात्रके गृहीत्वा प्रख्येक्ष्य यद्यसं-सक्तस्तदा प्रतिग्रहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावदनुष्णे विधिरुक्तः । यः पुनरुष्णः क्र्रः कुसणं वा तद् नियमादसंसक्तमिति कृत्वा प्रतिग्रहस्यैवोपरि गृह्यते ॥ ५८७३ ॥

> गुरुमादीण व जोग्गं, एगम्मितरम्मि पेहिउं उवरि । दोसु विं संसत्तेसुं, दुल्लह पुन्वेतरं पच्छा ॥ ५८७४ ॥

गुरु-ग्लानादीनां वा योग्यमेकस्मिन् मात्रके गृह्यते, 'इतरस्मिन्' द्वितीये मात्रके संसक्तं प्रस्यपेक्ष्य पतिप्रहोपरि प्रक्षिप्यते । एवं तावद् यत्रैकं मक्तं पानकं वा संसंकं तत्र विधिरुक्तः । यत्र तु द्वे अपि—मक्त-पानके संसक्ते भवतः तेत्र यद् भक्तं पानकं वा दुर्रुमं तत् पूर्व गृहन्ति 'इतरत्' सुरुमं पश्चाद् गृह्वन्ति ॥ ५८७४ ॥

एसा विही तु दिहे, आउद्दियगेण्हणे तु जं जत्थ । अणभोगगह विगिचण, खिप्पमविविचति य जं जत्थ ॥ ५८७५ ॥

एप विधिः हैंष्टे गृह्यमाणे भणितः। अथाकुट्टिकर्या ससक्तं गृहाति ततो यद् यत्र द्वीन्द्रिय-परितापनादिकं करोति तत् तत्र प्रामोति । अथानाभोगेन ससक्तं गृहीतं ततः क्षिप्रमेव

१ °सक्तं सम्भवति तत्र का ।। २ तत्र इयोरिप संसक्तयोः सम्भवतोर्मध्ये यद् का ।। ३ 'दृष्टे' प्रत्युपेक्षिते पिण्डे गृद्य का ।। ४ धाऽप्रत्युपेक्षितं संसक्तमेव भक्त-पानं गृ ।। ५ °ति, प्रायश्चित्तमित्यर्थः । अधा का ॥

विवेचेनम् । अय क्षिपं न विविनक्ति ततो यावन् परिष्टापयति तावद् येत्र यद् विनाद्यमश्चने तिलिपालं प्रायक्षितम् ॥ ५८७५ ॥ कः पुनः क्षिपकालः १ इत्याह—

सत्त पदा गर्मने, जानति कालेण तं मने खिप्यं । कीरंति न तालानो, अहुयमविलंबितं सत्ता ॥ ५८७६ ॥

यावता कालेन सप्त पदानि गम्यन्ते तत् क्षिप्रं मन्तव्यम् । यावता वा कालेनाद्वतमिवल-म्वितं सप्त तालाः क्रियन्ते तावान् कालविशेषः क्षिप्रम् ॥ ५८७६ ॥

तम्हा विविचितव्यं, आसन्ने बसहि दृर जयणाए । सागारिय उण्ह ठिए, पमजणा सत्तुग द्वे य ॥ ५८७७ ॥

तसात् तद् वन्तुसंगक्तमनन्तरोक्तिश्वप्रकारमध्य एवं विवेचनीयम् । यदि च वसतिगसना 10 ततन्त्रत्र गत्वा परित्यक्तव्यम् । अय दूरे वमितः ततः शृन्यगृहादिषु यतनया परिष्ठापयित । अय सागारिके पस्यति उप्णे वा मृगागे 'स्थितो वा' उद्धिसितः परिष्ठापयित ततो वस्यमाणं प्रायश्चित्तम् । यत्र च परिष्ठाप्यते तत्र प्रमानेना कर्तव्या । एवमोदनस्य विविक्कः । सक्नां द्वस्य चैवनेवास्यसागारिके प्रमुख्य श्रायायां परिष्ठापनं विवेयम् ॥ ५८७ ॥ हैद्रमेव व्याचष्टे—

> जानइ काले वसिंहें, उनेति जाने नान ने ण निहंति। तं पि अणुण्हमन्त्रं नो, गंन्णमुनस्सए एंड ॥ ५८७८ ॥

यावता कांकन वसतिसुँपैति तावता कांकेन यदि 'त' प्राणिनः 'न विद्यान्ति' न विनर्यन्ति तदा तद् वर्गातं नीयते । तद्ध्यनुष्णमद्भवं च यदि भवति ततः प्रतिष्रयं नेतन्यम् । किसुक्षं भवति !—यदि उष्णः कृरो द्ववं वा संसक्षं ततः प्रतिष्रयं न नीयते, ना यावत् प्रतिष्रयं नीयते तावत् प्राणवार्ताया उष्णे द्ववं वा मारिष्यन्तीति कृत्वा । अथानुष्णमर्द्वं च तत उपा- 20 अये गत्वा 'एडयेत्' परिष्ठापयेत् । यत् पुनरुष्णं द्ववं वा तत् तत्रेव शून्यगृहादौ परिष्ठापनीयम् । अथ दूरे वसतिन्त्रतोऽनुष्णमित शून्यगृहादिष्ठ परिष्ठापयितन्त्रम् ॥ ५८७८ ॥

सुग्णवरादीणऽमनी, दूरे कोण वतिजैतरीभृतो । रुक्कुडु पमल छाया, वति-कोणादीसु विक्लिरणं ॥ ५८७९ ॥

वय शून्यगृहार्दानि न सन्ति तता दूर एकान्तं गत्ता यत्र काणसिता वृत्याऽन्तरितामृतो 25वा सागारिको न परयति तत्रोत्कृटको मृत्ता यस्त्रय द्यायायां वृतः कोणके प्रक्षिपति, व्यादिस्रहणन वृत्तर्मच्येऽनि विकिरति, परिष्टानयतीन्यर्थः । एवमोदनस्य सक्तृनां द्रवस्य वा परिष्टापनं कर्तत्र्यम् ॥ ५८७२ ॥

> मानारिय उण्ह ठिए, अपमर्जने य मासियं छहुनं । बोच्छेंडुड्डाहादी, सानारिय मेसए काया ॥ ५८८० ॥

20 अब मागारिक रुणे व प्रदेशे मुखा 'सितो वा' कर्द्वीमृताऽप्रनार्च्य वा परिष्ठापयति

१ 'चर्नायम् । अथ स॰ द्यं॰ ॥ २ 'यत्र' संक पानके वा 'यन् प्राणजातं विना' द्यं० ॥ ३ इसामेव नियुक्तिगायां व्या' द्यं॰ ॥ ४ 'द्रवं प्रतिश्रयद्य प्रत्यासस्तन उपा° द्यं० ॥ ५ विकरणं करोति, परि॰ द्यं० ॥

ततश्चतुर्ज्वेपि रुघुमासिकम् । सागारिके च पश्यति यदि भक्तं परिष्ठैाप्यते तदा स भक्तः पानदानन्यवच्छेदमुङ्खाहादिकं वा कुर्याते । 'शेषे तु' उष्णादित्रये परिष्ठापयतः पृथिन्यादिकाया विराध्यन्ते ॥ ५८८० ॥

> इइ ओअण सत्तुविही, सत्तू तिहणकतादि जा तिण्णि । वीसुं वीसुं गहणं, चतुरादिदिणाइ एगत्थ ॥ ५८८१ ॥

'इति' एवमोदनस्य संसक्तस्य विधिरुक्तः । अथ सक्तृनां संसक्तानां विधिरुच्यते—यत्र सक्तवः संसक्ता रूम्यन्ते तत्र नैव गृह्यन्ते । अथ न संस्तरन्ति ततस्तिद्दिवसकृतान् सक्तृन् गृह्यन्ति । आदिशब्दात् तैरप्यसंस्तरन्तो <sup>ब</sup>द्वितीय-तृतीयदिनकृतानिष सक्तून् गृह्णन्ति, ते पुनः पृथक् पृथग् गृबन्ते । चतुर्दिवसकृतादयस्तु सर्वेऽप्येकत्र गृह्यन्ते तेपामयं प्रत्युपेक्षणाविधिः—रजस्राणमधः मसीर्य तस्योपरि पात्रकवन्धं कृत्वा तत्र सक्तवः प्रकीर्यन्ते, तत ऊर्द्धमुखं पात्रकवन्धं कृत्वा 10 एकस्मिन् पार्श्वे नीत्वा यास्तत्र ऊरणिका लग्नास्ता उद्धत्य कर्परे प्रक्षिप्यन्ते, एवं प्रत्युपेक्ष्य भूयोऽपि तथैव प्रखुपेक्षन्ते ॥ ५८८१ ॥ ततः-

नव पेहातों अदिहे, दिहे अण्णाओं होंति नव चेव। एवं नवगा तिण्णी, तेण परं संथरे उज्झे ॥ ५८८२ ॥

नवनाराः प्रत्युपेक्षणां कृत्वा यदि प्राणजातीया न दृष्टास्ततो भोक्तव्यास्ते सक्तवः, अथ 15 दृष्टास्ततो भ्योऽप्यन्या नववारा प्रस्युपेक्षणा भवति, तथापि यदि दृष्टास्ततः पुनरपि नववाराः मत्युपेक्षर्नेते । ततो यद्येवं त्रिभिर्नवकैः शुद्धास्ततो मुझताम् । अथ न शुद्धास्तदा ततः परं 'उज्झेत्' परिष्ठापयेत् । अथासस्तरणं ततस्तावत् प्रत्युपेक्षन्ते यावत् ग्रुद्धीमवन्ति ॥ ५८८२ ॥ प्राणनातीयानां च परिष्ठापने विधिरयम्---

> आगरमादी असती, कप्परमादीसु सत्तुए उरणी। पिंडमलेवाडाण य, कातूण दवं तु तत्थेव ॥ ५८८३ ॥

या ऊरणिकाः प्रत्युपेक्षमाणेन दृष्टास्ता आकरादिपु परिष्ठापनीयाः । इह घरद्वादिसमीपे मम्ता यत्र तुषा भवन्ति स आकर उच्यते । तस्याभावे कर्परादिपु स्तोकान् सक्त् प्रक्षिप्य तत्रोरणिकाः स्थापयित्वा बहिरनावाघे प्रदेशे स्थाप्यन्ते । यदि च द्रवभाजनं नास्ति ततो ये सक्तवः शुद्धा अलेपकृताश्च ते 'पिण्डं कृत्वा' भाजनस्यैकपार्श्वे चम्पयित्वा तत्रैव च द्रवं 'कृत्वा' 25 गृहीत्वा भुक्तते ॥ ५८८३ ॥ यत्र च काक्षिकं संसज्यते तत्रायं विधिः-

आयामु संसद्घुसिणोदमं वा, गिण्हंति वा णिर्न्युत चाउलोदं।

१ 'ष्ठापयति तदा भा॰ का॰ ॥ २ 'त्—धहो ! अमी श्रमणका मत्ताः यदेवं दुर्लभमा-द्वारं गृहीत्वा छर्दयन्तीति । 'दोषे तु' का॰ ॥ ३ हितीयदिवसकृतान् यावत् त्रयो दिवसा येपां सञ्जाताः हतीयिदिवसहता इत्यर्थः तानिष गृहित्ति, तेपां पुनः 'विष्वम् विष्वम्' पृथक् पृथम् त्रहणं कर्त्तव्यम्। चतुर्दिवसः कां॰॥ ४ व्ते। एवं त्रीणि नवकानि प्रत्यु-पेक्षणानां भवन्ति। ततो यद्येवं का॰॥ ५ व्ते, आदिशब्दाद्वस्यस्याव्येवंविधस्य परित्रहः। तस्या° का॰ ॥ ६ °व्जुड चाउलोद्गं। गिह्र° तामा॰ ॥

Б

25

गिहत्थभाषेमु च पहिलणं, मत्ते च सोहेत्त्वर्ति छुमंति ॥ ५८८४ ॥ श्रीयामं संस्पृष्णानकमुण्णोदकं चा 'निर्धृतं चा' प्राग्नकीमृतं 'चाउछोदकं' तण्डुछघावनं गृहन्ति । एतेपाममाचे तदेव काखिकं गृहस्थमाजनेषु प्रत्युपेक्ष्य मात्रके चा शोधियत्वा यद्यसं- सक्तं तदा प्रतिग्रहोषरि प्रक्षिपन्ति ॥ ५८८४ ॥ हिंतीयपदमाह—

विह्यपद् अपेक्खणं तु, गेळण्ण-ऽद्वाण-ओममादीमु । तं चेत्र मुक्त्वगहणे, दुछम द्व दोमु वी जयणा ॥ ५८८५ ॥

द्वितीयपदे ग्छाना-ऽच्या-ऽचमादिषु कारणेषु 'खंबधणं' पिण्टस्याप्रत्येपेक्षणमपि कुर्यात् । 'तदेव च' ग्छानत्वादिकं द्वितीयपदं 'ग्रुप्कस्य' खोदनस्य ग्रहणे मन्तन्यम् । दुर्छमं वा द्रवं पश्चान्न छम्यते ततः पूर्वं तद् गृहीतमिति कृत्वा नान्ति तद् माननं यत्र प्रथक् गृष्यते । 10''दोगु वी जयण'' ति 'द्वयोरिप' अप्रत्युपेक्षणा-श्रुप्कग्रहणयोरेपा यतना कर्तन्या । एपं सङ्ख्यायासमासार्थः ॥ ५८८५ ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

अचाउर सम्मृहो, वेलाऽतिक्रमति सीयलं होह् । असहो गिण्हण गहिते, सुच्छेज अपेक्समाणो वि ॥ ५८८६ ॥

कश्चिदतीव 'आतुरत्वेन' ग्लानत्वेन 'सम्मृदः' सम्मोहं—समुद्धातमुपगनम्नतो यावन प्रख्पेश्चते 15 तावद् वेलाऽतिकामति भीतळं चा नावना कालेन भवति, नत एवम् 'अग्रटः' विश्वद्धमावो गृहानो वा गृहीते वा पिण्डे प्रख्येक्षणामकुर्वाणोऽपि 'शुच्येत' प्रायश्चित्तमाग् न भवेत्॥५८८६॥ "

ओमाणपेछितं। वेलऽतिकमो चिलउमिच्छति मयं वा । एवंविहं अपेहा, ओमे सितकाल ओमाणे ॥ ५८८७ ॥

थध्विन वा गच्छनां साथैः 'अवमानमेरितः' प्रम्निक्षाचरार्फाणैः, यावच प्रत्युपेक्षते तावद् 20 वेछातिक्रमो भवति, स च माथेश्विलितुमिच्छति, पृष्टतो गच्छतां च स्वम्, तत एवंविषे कारणेऽपेक्षा, प्रत्युपेक्षामन्तरेणापि पिण्डं गृढीयादित्यर्थः । अवमे च प्रत्युपेक्षमाणानां 'सत्काछः' मिक्षाया देशकाछः स्फिटति सूर्यां वाऽफ्तमेति अवमानं वा—मिक्षाचराकीणे ततोऽप्रत्युपेक्षितमपि गृहीयात् ॥ ५८८७ ॥ परम्—

तो कुजा उत्रश्रोगं, पाणे दहण तं परिहरेजा । कुजा ण वा वि पेदं, मुज्जदं अतिसंभपा सो तु ॥ ५८८८ ॥

यदि अनन्तरोक्तकारणः प्रत्युपेक्षणं न सर्वति नत उपयोगं कुर्यात् । कृतं चोपयोगं यदि प्राणिनः पर्यति ततस्तान् दृष्ट्वा 'तद्' भक्त-पानं परिदृरेत् । अथवा अत्यातुरः 'प्रेर्कृष्ट्' उपयोगमपि च कुर्याद् वा न वा । अनुपयुक्तानोऽपि चातिमम्प्रमादसे। साधुः शुध्यति । यद्याधम्तादुक्तं

१ 'आयामम्' अवसावणं संम्रष्टपानकं-गोरसमाजनवावनम् उप्णोद्कं वा-उहत्त-विद्ग्टं 'निर्धृ' का ॥ २ अथावव हिनी' का ॥ ३ शुष्कम्-औदनं गृहानं, अनस्तन्मध्य एव तद् गृक्षीयात् । "दोसु का ॥ ४ थ निर्युक्तिगाथा' का ॥ ५ भाविनं म्हान्दे हिनीयपदम् । अथाऽध्वा-ऽचमयोस्तदेव भावयति इपानग्णं का ॥ ६ 'मेआं' प्रन्युपक्ष-णाम् उप' का ॥

"संसक्तः शुष्कीदनः पृथम् गृह्यते" (गा० ५८७२ ) तत्राप्येतेप्वेव रंहाना-ऽध्वा-ऽवमेषु कारणेषु द्वितीयपदं मन्तन्यम् ॥ ५८८८ ॥ तथा चाह-

वीसुं घेप्पइ अतरंतगस्स वितिए दवं तु सोहेति । तेण उ असुक्लगहणं, तं पि य उण्हेयरे पेहे ॥ ५८८९ ॥

'अतरन्तगस्य' ग्लानस्य योग्यं 'विष्वग्' एकसिन् मात्रके गृह्यते, द्वितीये च मात्रके द्रवं म् शोधयति, ततो यत्र शुष्कीदनः पृथग् गृह्यते तत् तृतीयं मात्रकं नार्रतीति कृत्वा शुष्कमार्द्रं वा एकत्रेव प्रतिप्रहे गृह्यीयात् । ग्लानस्यापि यद् ओदन-द्वितीयाङ्गादिकमेकसिन् मात्रके गृह्याति तदिष उप्णं प्रहीतन्यम् । 'इतरत् तु' शीतलं प्रत्युपेक्षेत, यदि असंसक्तं ततो गृह्यीयादन्यथा तु नेति भावः ॥ ५८८९ ॥

अद्वाणे ओमे चा, तहेव वेलातिवातियं णातुं।

10

25

दुछभदवे व मा सिं, घोवण-पियणा ण होहिंति ॥ ५८९० ॥ अध्वित वाऽवमोदर्थे वा वेळाया अतिपातम्—अतिकमं ज्ञात्वा तथेव शुर्देकं विष्वग् न गृहीयात् । दुर्लमं वा तत्र ग्रामे द्रवं—पानकं ततो मा "सिं" एपां साधूनां माजनघावन-पाने न मिवष्यत इति कृत्वा पूर्वे मात्रके द्रवं गृहीतं ततो नास्ति भाजनं यत्र शुष्कं पृथग् गृह्यते अत एकत्रैव गृहीयात् ॥ ५८९० ॥ उक्तमोदनविषयं द्वितीयपदम् । अथ पानकविषयमाह— 15

आउड्डिय संसत्ते, देसे गेलण्णऽद्धाण कक्खर्डे अखिष्यं। इयराणि य अद्धाणे, कारण गहिते य जतणाए।। ५८९१।।

यथा कारणे 'आकुष्टिकया' जानन्तोऽपि संसक्ते देशे गच्छन्ति तथा तत्र गताः सन्तः संसक्तमपि पानकं गृह्धन्ति । गृहीत्वा च ग्लानत्वेऽध्विन 'कर्कशे वा" अवमे क्षिपं न परित्यने- युरपि । तथाहि—ग्लानत्वे यावत् ससक्तं परिष्ठापयन्ति तावद् ग्लानस्य वेलातिक्रमो भवति, 20 अध्विन सार्थात् परिश्रश्यन्ति, अवमोदर्थे भिक्षाकालः स्फिटति, ततो न क्षिपं परित्यनेयुः । 'इतराणि च' सागारिकस्य पश्यतेंः परिष्ठापनम् इत्यादीनि यानि पूर्वप्रतिपिद्धानि तान्यप्यध्विन वर्तमानः कुर्यात् । एप कारणे-यत्तनया गृहीतस्य संसक्तस्य विवेचने विधिरवगन्तन्य ईति सङ्गहगाथासमासार्थः ॥ ५८९१ ॥ अथैनामेव विष्रणोति—

आउद्धि गमण संसत्त गिण्हणं न य विविंचए खिप्पं। ओम गिलाणे वेला, विहम्मि सत्थो वइक्रमइ ॥ ५८९२ ॥

यथाऽऽकुट्टिकया संसक्तदेशे गमनं तथा तत्र गतः ससक्तमि गृहीयात् न च क्षिप्रं 'विविश्यात्' परिष्ठापयेत् । कुतः ! इत्याह—अवमे भिक्षाकालः स्फिटति, ग्लान्ये वा ग्लानस्य वेलाऽतिक्रमेत्, 'विहे' अध्विन सार्थो व्यतिकामित, ततः क्षिप्रं न परित्यजेत् ॥ ५८९२ ॥

१ °स्तीति, तेन कारणेन अग्रुष्तस्य-आईस्य तुशब्दात् ग्रुष्तसार्धम् ओदनस्य एकत्रेव प्रतिग्रहे ग्रहणं कर्त्तव्यम् । ग्टान° का॰ ॥ २ 'ग्रुष्तम्' ओद्नं वि का॰ ॥ ३ अवमीद्यी-परपर्याये "अखिष्णं" ति श्रिप्रं हां॰ ॥ ४ °तः उष्णे वा भृमागे ऊर्न्नस्थितस्य वा यन् परिष्ठापनं तह्यसणानि श्रीणि स्थानानि यानि गं॰ ॥ ५ इति निर्शुक्तिगाथा भा॰ ॥

25

असिवादी संसत्ते, संकप्यादी पदा तु जह सुज्ये । संसद्ध सत्तु चाउछ, संमन्तऽमती तहा गहणं ॥ ५८९३ ॥

श्रीवादिमिः कारणेर्यथा संसक्तं देशे महहराष्ट्रीति पटानि क्रुवीणोऽपि शुच्यति तथा तत्र गतो यदि श्रसंसक्तं पानकं न उभते तैनः सम्रष्ट्रपानकं नन्दुकोदकं वा संसक्तं सक्तन् वा ध्संसक्तान् तथेव गृहीयात्॥ ५८९३॥ तेषां पुनः गृहीतानामयं विधिः—

> ओवरगहियं चीरं, गालणहेडं घणं तु गेण्हंति । तह वि य असुन्झमाणे, असर्वा अद्धाणजयणा छ ॥ ५८९४ ॥

श्रीपग्रहिकं 'घनं' निश्छिदं चीवरं तेषां संसक्तपानकानां गालनाह्तोर्गुहिन्ति । 'तथापि' तेनापि गाल्यमानं यदि न शुच्यति न वा नण्डुल्यावनादिकपपि ल्प्यंतं, नतो या प्रथमाहेग्र-10केऽव्विनि गच्छतां ''तुवरे फले य रुक्तेल्' (गा० २९२२) इत्यादिना पानकयनना भणिता सा कर्तव्या ॥ ५८९४ ॥ अय दिविषयं विविमाह—

> संग्रन गोरसस्सा, ण गालणं णेव होह परियोगो । कोडिदुग-लिंगमादी, तहिँ जयणा णो य संयनं ॥ ५८९५ ॥

यदि कापि संसक्ती गोरमी छम्यने ततस्तम्य न गाउनं न या परिमोगः कर्नव्यः, किन्तु 15 "कोडिट्रग-लिंगमाइ" चि कोटिद्वयेन-विशोधिकोट्या अविशोधिकोट्या च सक्त-पानप्रदृणे यतित्रत्यं याक्दायाकर्मापि गृद्यते, अन्यलिङ्गमपि कृत्या सक्त-पानप्रद्रगद्यने, न पुनः संसक्तो गोरसो प्रदीतन्त्रयः ॥ ५८९५ ॥

अथ ''इयराणि य'' (गा० ५८९१) इत्यादिपश्चार्दं, ज्याचेष्टे—

सागारिय सच्चनो, णन्यि य छाया विद्यम्मि द्रं वा । वेला सत्यो व चल, ण णिसीय-पमझण कुछा ॥ ५८९६ ॥

अञ्चित गच्छतां सर्वतोऽपि सागारिकम्, छाया च तत्र नान्ति, अन्ति वा परं दुरं, तत्र च गच्छतां वेच्छाऽतिकामित, साथों या चछति, तत्र उद्णेऽपि भ्र्यांने परिष्ठापयेत् । यत्र चोपविद्यतः सागारिकं श्रद्धादयो वा दोषाः अशुचिकं वा स्थानं तत्र निपटन-प्रमानिन अपि न कुर्यात् ॥ ५८९६ ॥

॥ आहारविधिपकृतं समाप्तम् ॥

१ नत प्यमलंखनस्य पानकस्यासनि संसक्तमिष संसृष्ट्रपानकं नन्दृष्टोदकं या संस-कान् या सक्त् नथ्य गृहीयान् । इह पानकाधिकारे सक्तप्रहणं संसक्तन्यसास्यान प्रसङ्गायातिमिति कृत्या न दुष्टम् ॥ ५८९३ ॥ तेषां पुनः संसक्तपानकानां गृहीं व्यं० ॥ २ °स्यते, तत एयमशुष्यिन 'असनि या' अविद्यमाने पानकताने प्राप्यमाणे इन्ययंः प्रथमें विक् ॥ ३ °सारो सागारिकस्य पर्यनाऽपि पिर हा० ॥

#### पानक विधि प्रकृत म्

सूत्रम्---

निग्गंथस्स य गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए अणु-प्यविट्ठस्स अंतोपिडग्गहगंसि द्गे वा दगरए वा दगफुसिए वा परियावजेजा, से य उसिणे भोयण-जाते भोत्तव्वे सिया; से य सीए भोयणजाते तं नो अप्पणा भुंजेजा, नो अन्नेसिं दावए, एगंते बहुफासुए पदेसे परिद्ववेयव्वे सिया १२॥

अस्य संम्बन्धमाह

आहारविंही बुत्तो, अयमण्णो पाणगस्स आरंभो । कायचउकाऽऽहारे, कायचउकं च पाणिम्म ॥ ५८९७ ॥ 10

5

आहारविधिः पूर्वसूत्रे उक्तः, अयं पुनरन्यः पानकस्य विधिमतिपादनाय सूत्रारम्भः कियते । तथा आहारेऽनन्तरसूत्रे प्राणमहणेन त्रसा बीजमहणेन वनस्पतिकायाः रजोमहणेन पृथिव्यमि-कायौ गृहीताविति कायचतुष्कमुक्तम् । इहापि पानके कायचतुष्कमुक्यते—तत्र शीतोदक-मप्कायः, उष्णोदकममिकायः, नालिकेरपानकादिकं वनस्पतिकायः, दुर्धं त्रसकायः । एवं 15 चत्वारोऽपि काया अत्रापि सम्भवन्तीति ॥ ५८९७॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—

निर्मन्थस्य गृहपतिकुरुं पिण्डपातप्रतिज्ञया प्रविष्टस्थान्तःप्रतिमहे भक्त-पानमध्ये 'दकं वा' प्रभूताप्कायरूपं 'दक्ररजो वा' उदक्विन्दुः 'दक्ररपर्शितं वा' उदक्शीकराः पर्योपतेयुः । तच्चोण्णं भोजनजातं ततो भोक्तन्यं स्थात् । अथ शीतं तद् भोजनजातं ततस्तज्ञात्मना भुद्धीत, नान्येपां दद्यात्, एकान्ते बहुपाशुके प्रदेशे परिष्ठापियतव्यं स्यादिति सूत्रार्थः॥ अथ भाष्यम्— 20

परिमाणे नाणत्तं, दगविंदुं दगरयं वियाणाहि । सीभरमो दगफ़ुसितं, सेसं तु दगं दव खरं वा ॥ ५८९८ ॥

दकरजः प्रभृतीनां परिमाणकृतं नानात्वम् । तथाहि — यस्तावद् दकविन्दुस्तं दकरजो विजानीहि । ये तु 'सीमराः' पानीयेऽन्यत्र प्रक्षिप्यमाणे उदकसीकरा आगत्य प्रपतन्ति ते दकस्पर्शितम् । 'शेपं तु' यत् प्रभूतमुदकं तद् दकमिति भण्यते । तच्च द्रवं चा खरं चा भवति 25 इति विषमपदव्याख्यानं भाष्यकृता कृतम् ॥ ५८९८ ॥ सम्प्रति निर्युक्ति विस्तरः —

एमेव वितियसुत्ते, पलोगणा गिण्हणे य गहिते य । अणभोगा अणुकंषा, पंतत्ता वा देगं देजा ॥ ५८९९ ॥ अधस्तनाहारसूत्रादिदं द्वितीयसूत्रमुच्यते । तत्र द्वितीयसूत्रेऽप्येवमेव विधिर्दृष्ट्यैः । महणे

१ °पा, पडिणीता वा द्वं का ।। २ द्वं दे ताना ।। २ व्यः । कथम ? इति अत आह—उद्कस्य प्रहणे का ।।

गृहीते च पानके 'प्रठोकना' प्रख्येक्षणा पिण्डम्येव सन्त्रच्या । तच उद्कं त्रिमिः कारणैर्द्र-चात् । तच्या—"अणमोगा" इत्यादि । अनामोगेन काचिदगारी एकत्रेव कालिकं पानीयं चान्तीति कृत्वा 'कालिकं दात्यानि' इति हुच्चा तिस्मृतिवद्याच्यं द्यात् । अनुक्रम्या वा श्रीप्समस्ये तृपाक्षान्तं साधुं हृद्या 'श्रीतकं वकं पिवेद्' इति बुच्चा काचिद्रदकं द्यात् । ग्राम्तत्वया प्रत्यनीकत्वया वा काचिद् सिक्षुकाद्युपासिका 'प्नेषाद्यदकं न कर्यते अतो वत्यकं करोमि' इति बुच्चा साव्याद्यदकं द्यात् ॥ ५८९९ ॥ अयोत्रेव विविनाह—

सुद्धामि य गहियम्मी, पच्छा णाते विगिचए विहिणा । मीसे परुविते उण्ह-सीतसंजोग चडमंगी ॥ ५९०० ॥

यदि नहुन 'शुढे' रिक्ते प्रतिप्रहे गृहीनं 'पश्चाच' प्रहणानन्तरं ज्ञातम् यया—उदक-10िनद्मः, ततः 'विचिना' वस्यमाणेन 'विविध्यात्' परिष्ठापयेत्। ''मीसे'' ति मिश्रं नाम—यत्र प्रतिष्टहे पृवेनन्यद् द्रवं गृहीनं पश्चाच पानीयं पतितम् एतद् निश्रमुच्यते, तत्र 'निश्रे' टया-श्रीतसंयोगे चतुर्भन्नयाः प्रकृषणा कर्तव्या ॥ ५९०० ॥

तत्र रिके प्रतिप्रदे यद् गृहीतं तस्यायं परिष्ठापनात्रित्रिः—

नन्येव भाषणम्मी, अलब्ममाणे व आगरसमीवे ।

<sup>15</sup> सपहिन्गई विनिच्ह, अपरिस्सव उद्धमाणे वा ॥ ५९०१ ॥

यतो माननाद्यवरितिक्रण दनं त्रेषेव तद्दुवकं प्रक्षिपित । अथ मा तत्र प्रक्षेतुं न ददाति तत एवमक्रम्यमाने मा एक्ट्यने—कृतस्त्रण्दमानीतन् । दत्रो वसात् कृर-सर्प्रमुनेरा-करादानीतं तस्य समीरे गला पिष्टापिनिकानियुक्तिमणितेन (गा० १ आव० हारि० दीका पत्र ६१९-२०) विधिना पिष्टापयेत् । अथवा सप्रतिग्रहमित क्षीरहुमस्य च्छायायामेकान्ति १० स्थापयित । अथ प्रतिग्रहोऽन्यो न विद्यंत तनो यद् अपरिश्रावि वटादिक्तमादे जक्मावितं भावनं नत्र प्रक्षिणित ॥ ५९०१ ॥ अथ पृत्वेमन्यद्रव्ये गृहीते एतितं तत्र द्यं चतुर्मिती—

दृष्यं तु उन्हमीतं, सीउन्हं चेत्र दो वि उन्हाहं। दुण्यि वि सीताहँ चाउलोट तह चंदण वने य ॥ ५९०२॥

इह द्रव्यं चतुर्धो, द्रघर्षे —िक्रिबिद्ध्यां श्रीतपरिणानम् १ अरगं श्रीतद्वयापरिणानम् २ १ अन्यद्वयास्यानम् ३ अपरं श्रीतं श्रीतपरिणानम् १ । अशासकचान् प्रथमं चतुर्थमकं च्यान्यानि—''चारखोद' इत्यादि । त्रयद्वेशद्वर-चन्द्रन-वृत्राद्यानि द्रव्यानि 'श्रीतानि' श्रीत-परिणामानि ॥ ५९०२ ॥ तृतीयमक्षमाह—

आयाम अंबकंजिय, जित उपिणाणुनिण नो विवागे वी । उसिणोद्ग-पेळानी, उपिणा वि नणुं गना सीना ॥ ५९०३ ॥

१ 'न्ते 'वितिनिक्तं' पांरष्टापयित रूं॰ ॥ २ 'या—"उन्हमीयं" ति "मृत्रनात् मृत्रम्" इति रुन्या किञ्चि रूं ।॥ ३ 'स्था रह तृतीयसङ्ग समावपारिणास्त्रक्षेत्रे ह अपि वस्तुनी उप्पे, चतुर्यसङ्ग तु हे अपि शीते । अथा' रूं॰ ॥ थ शीतस्त्रमावानि शीतपरिणामानि भवन्तीति चतुर्यो सङ्गाप् १,०२॥ अथ प्रथम-तृतीयसङ्गावाह रूं॰ ॥ ५ 'णा उसिण समा॰ ॥

आयामा-ऽम्लकाञ्चिकादीनि द्रव्याणि यद्युष्णानि ततो 'विपाके' परिणामेंऽपि तान्युष्णान्येव भवन्तीति कृत्वा तृतीयो भङ्गः । यानि पुनरुष्णोदक-पेयादीनि द्रव्याणि तान्युष्णान्यपि 'तर्नु' शरीरं गतानि शीतानि भवन्तीत्यनेन प्रथमो भङ्गो व्याख्यातः ॥ ५९०३ ॥

अथ द्वितीयभङ्गं व्याचष्टे-

सुत्ताइ अंबकंजिय-घणोदसी-तेछ-लोण-गुलमादी । सीता वि होंति उसिणा, दुईतो चुण्हा व ते होंति ॥ ५९०४ ॥

Б

युत्तं—मदिराखोलः देशविशेषप्रसिद्धो वा कश्चिद् द्रव्यविशेषः, तदादीनि यानि द्रव्याणि, यच अम्लं काञ्जिकम्, अम्ला च घनविकृतिः, अम्लं च उदिश्चित्—तक्रम्, यच्च तैलं लवणं गुडो वा, एवमादीनि द्रव्याणि शीतान्यपि परिणामत उष्णानि भवन्तीति द्वितीयमङ्गेऽ-वतरन्ति । अथ तान्युष्णानि ततः 'उष्णानि' उष्णपरिणामानीति तृतीये भङ्गे प्रतिषत्तव्यानीति 10 ॥ ५९०४ ॥ आह कतिविधः पुनः परिणामः १ इति उच्यते——

परिणामी खलु दुनिहो, कायगतो वाहिरो य दन्वाणं। सीओसिणत्तणं पि य, आगंतु तदुन्भवं तेसि ॥ ५९०५॥

द्रन्याणां परिणामः द्विनिधः—कायगतो वाद्यश्च । तत्र कायेन—शरीरेणाहारितानां द्रव्याणां यः शीतादिकः परिणामः स कायगतः, यः पुनरनाहारितानां स वाद्यः । स च वाद्यः परिणामः 15 शीतो वा स्यादुष्णो वा । तदिप च शीतोष्णत्वं द्रव्याणां द्विधा—आगन्तुकं तदुद्भवं च ॥ ५९०५ ॥ उभयमपि व्याचष्टे—

सामाविया व परिणामिया व सीतादतो तु द्व्वाणं । असरिससमागमेण उ, णियमा परिणामतो तेसिं ॥ ५९०६ ॥

स्वाभाविका वा परिणामिका वा श्रीतादयः पर्याया द्रव्याणां भवन्ति । तत्र स्वाभाविका 20 यथा—हिमं स्वभावशीतलम्, तापोदंकं स्वभावादेवोष्णम् । परिणामिकास्तु पर्याया द्रव्यान्त-रादिबाह्यकारणजनिताः, तथा चाह—"असरिस" इत्यादि, असहशेन वस्तुना सह यः समा-गमः—मीलकस्तेन नियमात् 'तेषां' द्रव्याणां 'परिणामः' पर्यायान्तरगमनं भवति, यथा— उदकादेः शीतलस्याप्यक्षितापेन आदित्यरिक्मतापेन वा उप्णतागमनम् ॥ ५९०६ ॥

एतदेव सुन्यक्तमाह—

25

सीया वि होंति उसिणा, उसिणा वि य सीयगं पुँणरुवेंति। दन्वंतरसंजोगं, कालसमावं च आसज्ज ॥ ५९०७॥

द्रव्यान्तरेण-अग्नि-जलादिनां सयोगं-सम्बन्धं कालस्य च-श्रीप्म-हेमन्तादेः खभावमासाध शीतान्यपि द्रव्याण्युप्णानि भवन्ति उप्णान्यपि च शीततां पुनरुपयान्ति ॥ ५९०७ ॥

एप आगन्तुकः परिणामो मन्तन्यः। अयं पुनस्तदुद्भवः---

30

तानोदगं तु उसिणं, सीया मीसा य सेसगा आवो ।

१ °हतो उण्हा ताभा॰ ॥ २ ''उदसी तए'' इति चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥ ३ °कं राजगृह-नगरभावि स्वभा° का॰ ॥ ४ पुण भयंति ताभा॰ ॥

एमेव मेसगाई, स्वीदन्वाई सन्त्राई ॥ ५९०८ ॥

तापोदकं स्वमावादेवोष्णम्, 'दोपा आपः' अध्कायद्रव्याणि ग्रीनानि 'मिश्राणि वा' ग्रीतो-णोमयसमावानि मन्नव्यानि । एवमेव 'दापाणि' अष्कायविरद्दिनानि यानि सर्वाण्यपि रूपि-द्रव्याणि तानि कानिचिद्दण्णानि यथा अधिः, कानिचिन् ग्रानानि यथा हिमम्, कानिचिन् कृत ग्रीतोष्णानि यथा प्रथिया ॥ ५९०८ ॥

एएण सुत्त न गर्न, जो कायगनाण होह परिणामी । गीतोदमिस्यियम्म उ, द्व्यम्मि उ मग्गणा होति ॥ ५९०९ ॥

य एप 'कायगतानाप' आहारितानां दृष्याणां परिणाम उन्तो नेतेन सृत्रं गतम्, किन्तुं 'द्यातोदकिमिश्रितन' सचिनोदकिमिश्रण दृष्येणहाथिकारः। तत्र चेथं मार्गणा सविन ॥५९०९॥

10 दृहती थोर्न एकक्रएण अंतिम दृहि वी बहुर्ग।

भाइनममाइनं पि य, फायादिविसेनिनं जाण ॥ ५९१० ॥

इह प्रेण्हींते द्रव्ये यदा श्रांतोदकं पत्रति तदा इयं चतुर्मही—"दृहतो थोवं" ति स्तोकं स्तोकं पिततिमिति प्रथमे सहः । "एकेकणण" ति स्तोकं यहुकं पिततिमिति द्रितीयः, बहुति स्तोकं पिततिमिति तृतीयः । "अंतिम्म दोहि वी बहुगं" ति बहुति बहु पिततिमिति चतुर्यः । 15 यद् द्रव्यं पतितिमिति यत्र या पति तद् मायुक्तमभावुकं वा स्पर्णादिविशेषिनं जानीयात् । किसुकं भवितः — स्पर्श-रस-गन्वेरुक्करन्या यद् अपराणि द्रव्याणि स्रस्प्रणीदिभिभीवयित—परिणामयित तद भायुक्तम्, तद्विपरीतमभायुक्तम् । ये च स्तोक-बहुपदाम्यां चत्यांगे यहाः क्रनास्तेषु प्रत्ये क्ममी चत्वारो यहा स्वन्ति — हप्णे हप्णं पिततम् १ हप्णे श्रांतं पिततम् २ श्रांते हप्णं पिततम् २ श्रांतं (अन्यायम्— ६००० । सर्वयमन्यायम् — ३९८२५) श्रीतं पिततम् १ ॥ ५९१०॥ पतेष

चरमे विभिचियन्त्रं, दाेसु तु मन्त्रिष्ठ पहिष् मयणा उ । सिप्पं विविचियन्त्रं, मायविम्रुकण समण्णं ॥ ५९११ ॥

चरमं नाम-यन् श्रीतं शीनं पितनम् नन् पुनः म्नोंकं वा स्तोकं पितनं बहुकं वा बहुकं पिततं भवेद उमयमि क्षिपं 'वियेक्तव्यं' पिष्णापियनव्यम् । 'द्वर्योस्तु मध्यमयोः सङ्गयोः' 25 'उप्णे शीतं पितनम्, शीतं उप्णं पितनम्' इतिलक्षणयोविद्यमाणा मजना भवित । यः पुनक्ष्णे उप्णं पितनिमिति प्रथमो मङः तत्र तत्क्षणादेव मित्तमात्रो नापगच्छतीनि कृत्वा क्षिप्रमेव मायाविमुक्तन अपणेन तद् विवेचनीयम् । मायाविमुक्तप्रहणेनदं ज्ञापयिति—शीतं पिष्णपिप्यति । यत्रामोऽपि यावन् स्वण्डिलं गच्छिति तावन् नद् अचित्तीमृनं तनः परिमुद्धं न परिम्रापयिति । अथ मानृस्यानेन मन्दं मन्दं गच्छिति चिन्तयित च—तिम् तत्र तावत् पश्चान् परिणनं परिमाक्ष्ये; 20 एवं मायां कृत्वेतः स्वण्डिलाद्वीक् परिणनमित न कल्यते ॥ ५९११ ॥

थथ मध्यममङ्गद्धे मन्नामाह—

१ °न्तु विनेयच्युन्पाद्नार्थमिदं सर्व व्याख्यातम्। अत्र तु 'इति को॰ ॥ २ तामेय द्श्यति इत्रत्रमणं को॰ ॥ ३ °जनां व्याख्यानयन्नाद्द छा॰ ॥

थोवं वहुम्पि पिडियं, उसिणे सीतोद्गं ण उन्झंती। हिंदि हु जाव विगिचति, भावेज्ञति ताव तं तेणं॥ ५९१२॥

बहुके पूर्वगृहीते स्तोकं पतितमित्यत्र यदि उप्णे वहुनि शीतोदकं स्तोकं पतितं तदा नोज्यन्ति । कुतः ? इत्याह—'हन्दि' इत्युपप्रदर्शने, यावद् विविनक्ति तावत् 'तत्' स्तोकं शीतो-दंकं 'तेन' बहुकेनोष्णेन 'माव्यते' परिणतं कियते, ततः परिभोक्तव्यं तदिति मावः ॥५९१२॥ ठ

जं पुण दुहतो उसिणं, सममतिरेगं च तक्खणा चेव । मज्ज्ञि छमंगएसं, चिरं पि चिट्ठे वहं छूढं ॥ ५९१३ ॥

यत् पुनर्द्विघाऽप्युष्णम्—उष्णे उष्णं पिततिमत्यर्थः तत् परिणामतः परस्परं 'समं' तुरुयं भवेद् 'अतिरिक्तं वा' द्वयोरेकतरमधिकतरं तत्रापि तत्त्रणादेव सचित्तमावो नापगच्छतीति वाक्यशेपः । यो तु मध्यमो द्वौ भङ्गौ 'उष्णे जीतं पिततम्, श्रीते वा उष्णं पिततम्' 10 इतिरुक्षणो तयोः स्तोके वहु प्रक्षिप्तं चिरमि सचित्तं तिष्ठेत्, ततस्तदिप क्षिपं चिरेण वा विवेचनीयम् ॥ ५९१३ ॥ अथोदकस्येव परिणमनरुक्षणमाह—

वण्ण-रस-गंध-फासा, जह दन्वे जिम्म उकडा होंति । तह तह चिरं न चिद्वह, असुमेसु सुमेसु कालेणं ॥ ५९१४ ॥

यसिन् द्रैन्ये यथा यथा वर्ण-गन्य-रस-स्पर्भा उत्कटा उत्कटतरा मवन्ति तथा तथा तेन 15 द्रन्येण सह मिश्रितमुदकं चिरं न तिष्टति, क्षिप्रं क्षिप्रतरं परिणमतीति भावः । किमविद्रोपेण १ न इत्याह—येऽग्रुमा वर्णादय उत्कटास्तेष्वेच क्षिप्रं परिणमति, ये तु ग्रुमा वर्णादयस्तेष्ट्रकटेषु कालेन परिणमति, चिरादित्यर्थः ॥ ५९१४ ॥ अत्रेदं निदर्शनम्—

जो चंदणे कडरसो, संसद्घजले य द्सणा जा तु । सा खल दगस्स सत्थं, फासो उ उवग्गहं क्रणति ॥ ५९१५ ॥

इह तण्डुलोदकं चन्दनेन कापि मिश्रितं तत्र च चन्दनस्य यः कडुको रसः स तण्डुलोदकस्य शस्त्रं परं यस्तदीयः स्पर्शः श्रीतलः स जलस्योपग्रहं करोतीति कृत्वा चिरेण तत् परिणमति । एवं सस्रष्टजलस्यापि या 'दूपणा' अम्लरसता सा उदकस्य शस्त्रं स्पर्शस्तु शीतल्द्वादुपग्रहकारी अतिश्चिरेण परिणमति ॥ ५९१५ ॥

> घयकिट्ट-विस्सगंधा, दगसत्थं मधुर-सीतलं ण घतं । कालंतरमुप्पण्णा, अंविलया चाउलोदस्स ॥ ५९१६ ॥

्घृतस्य सवन्धी यः किट्टो यथ्र विस्रो गन्धः ताबुदकस्य ग्रम्बम्, यत् तु रसेन मधुरं स्पर्गेन च ग्रीतलं घृतं तद् उपग्रहं करोतीति ग्रम्बं न मवति, अतथ्रिरात् परिणमति ।

१ °ति अतः परिष्ठापनीयं तदिति चाक्य का । "दुहतो णाम पुव्यगहिन पि रितणं जं पि पिरतं तं पि रितणं, तं परिणामतो तुल अतिरेगं वा एगतर तिम्मिषेव अणे न गवितमाने व्यगन्ति हिन वाक्यशेष, तापे निग्प चेव निगिचिज्ञति।" इति चूर्णी विशेषचूर्णीं न ॥ २ द्रव्ये "जह" नि उत्तरभ "तह तह" ति वीष्ताया निर्देशादिहापि वीष्सा द्रष्ट्या, ततोऽयमर्थः—यथा यथा पा ॥ ३ ॰प्र 'चन्दने' पष्टीसप्तमयोर्थ प्रत्यमेदात् चन्द का ॥

15

20

25

तथा कुंजुँसः-अतिगुिककेन्त्रण्डुलोदकस्याम्लता या कार्लान्तरेणोत्पन्ना साऽप्युदकस्य ग्रम्नं भवति॥ ५९१६॥

अच्छुकंते जति चाउस्रोद्रए सुन्मते जसं अर्णा । दोण्णि वि चिरपरिणामा, भवंति एमेव सेसा वि ॥ ५९१७ ॥

'अन्युरमान्ते' अपरिणते तण्डुछोद्के यद् 'अन्यद्' अपरं सचितं जछं प्रक्षिप्यते ततो है अप्युद्के चिरपरिणामे भवतः । 'शेपाण्यपि' यानि संग्रुष्टपानक-फरुपानकादीनि तेप्वपि सचितोद्कं यदि प्रक्षिप्यते ततः 'ण्वमेच' नान्यपि चिगत् परिणयन्तीति ॥ ५९१७ ॥ अथ दितीयपदमाद—

> थंडिछस्स अलंगे, अद्धाणीम असिवे गिलाण वा । गुद्धा अविविचंता, आडिह्य गिण्हमाणा वा ॥ ५९१८ ॥

स्विष्डलसास्त्रभेऽपरिणतपानकमपरिष्ठापयन्तोऽपि शुद्धाः । अध्या-ऽत्रमा-ऽशिव-ग्लानत्त्रेषु वा कारणेषु पानकस्य हुर्छमतायाम् 'अविविद्यन्तः' अपरिष्ठापयन्तः 'आकुट्टिकया वा' जान-न्तोऽपि गृहन्तः शुद्धाः ॥ ५९१८ ॥

# ॥ पानकविधिपक्कनं समाप्तम् ॥

त्र सर्था प्रकृत स्

सृत्रम्—

निग्गंथीण रातो वा वियाछे वा उच्चारं वा पासवणं वा विगिचमाणीए वा विसाहेमाणीण वा अन्नयरे पसुजातीण वा पिक्खजातीण वा अन्नयरं इंदियजायं परामुसेजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, हत्थ-कम्मपिडसेवणप्पत्ता आवज्जइ मासियं अणुग्धा-इयं १३॥

निग्गंथीए रातो वा वियाछे वा उचारं वा पासवणं वा विगिंचमाणीए वा विसोहेमाणीए वा अन्नयरे पसुजातीए वा पक्खिजातीए वा अन्नयरंसि सोयंसि ओगाहिजा, तं च निग्गंथी साइजेजा, मेहुणप-

<sup>? &#</sup>x27;'कुकुषा-श्रामिगिरिना नेशिचण्ण संदुक्तंदयस्य श्रीम्यनं चिरेणं कांद्रेणं द्रप्यद्रं" इति चुर्णी ॥ ''कुकुमो-श्रामकृतिश्रं। तम्य केरण्णं नंदुकोययस्य श्रामित्रतं चिरेण क्रांद्रेण टप्यद्रं" इति विद्रोपच्युणीं । २ °श्रीण य रा° का० । एनहत्तुवारंणेय क्रां० टीका, दृश्यतां पर्यं १५६१ टिप्पणी २ ॥

### डिसेवणप्पत्ता आवज्जङ् चाउम्मासियं अणुग्घा-इयं १४ ॥

अस सूत्रद्वयस सम्बन्धमाह-

पढिमिह्नुग-ततियाणं, चरितो अत्थो वताण रक्खद्वा । मेहुणरक्लहा पुण, इंदिय सोए य दो सत्ता ॥ ५९१९ ॥

'भयम-तृतीययोर्न्रतयोः' प्राणातिपाता-ऽदत्तादानविरतिलक्षणयो रक्षणार्थं तीर्थकरान्जीत-शीतोदकपरिमोगे तयोर्भङ्को मा मृदिति कृत्वा पूर्वसूत्रसार्थः 'चरितः' गतः, भणित इत्यर्थः । सम्पति तु मैथुनव्रतरक्षणार्थमिन्द्रियविषय-श्रोतोविषये हे सुत्रे आरभ्येते ॥ ५९१९ ॥

अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्घन्थ्याः रात्री वा विकाले वा उचारं वा प्रश्रवणं वा विविश्वन्त्या वा विशोधयन्त्या वा अन्यतरः 'पशुजातीयो वा' वानरादिकः 'पश्चिजातीयो 10 वा' मयूरादिकोऽन्यतरदिन्द्रियजातं 'परामृशेत्' स्पृशेत्, सा च निर्मन्थी तं च स्पर्भ 'स्ताद-येत्' 'सुन्दरोऽस्य स्पर्गः' इत्यनुमन्येत, हस्तकर्मप्रतिसेवनप्राप्ता आपचते मासिकमनुद्धातिकं स्थानम् । इह निर्श्रन्थीनां परिहारतपो न भवतीति ऋत्वा "परिहारद्वाणं" ति पदं न पठनीयम् ॥

एवं द्वितीयस्त्रमपि न्याख्येयम् । नवरम्—अन्यतरिसन् 'श्रोतिस' योन्यादी वानरादिर-वगाहेत, सा च मेथुनप्रतिसेवनपाप्ता यदि साद्येत् तैतश्रतुर्गुरुकमिति सूत्रार्थः ॥

अथ भाष्यविस्तर:-

वानर छगला हरिणा, मुणगादीया य पसुगणा हाँति । वरहिण चासा हंसा, कुक्कुडँग-सुगादिणो पक्सी ॥ ५९२० ॥

वानराः छगला हरिणाः ग्रुनकादयश्च पशुगणा मन्तन्याः । वर्हिणश्चापा हंसाः कुक्ट-ग्रकादयश्च पक्षिण उच्यन्ते ॥ ५९२० ॥ 20

> जहियं तु अणाययणा, पासत्रणुचार तहिँ पडिकुई । लहुगो य होइ मासो, आणादि सती कुलघरे वा ॥ ५९२१ ॥

यत्रेते पशुजातीयाः पक्षिजातीयाश्च प्राणिनः सम्भवन्ति तद् अनायतनमुच्यते, तत्र निर्यन्यी-नामवस्थानं प्रश्रवणोच्चारपरिष्ठापनं च पतिक्ष्टम् । यदि कुर्वन्ति तदा रुघुमासः, आजादयश्च दोपाः । ''सई कुरुषरे व'' ति मुक्तभोगिन्याश्च स्पृतिकरणं कुरुणुहे वा भ्यसासां वान्य-25 वादिभिर्नयनं कियते ॥ ५९२१ ॥ इद्मेव व्याच्छे-

> भुत्ता-ऽभुत्तविभासा, तस्सेवी काति कुलघरे आसि । वंधव तप्पक्सी वा, दहुणँ लयंनि लजाए ॥ ५९२२ ॥

१ °माततरीयजीवादत्त-भीतो वां ॥२ °स्य म्बद्ययम्य व्याग्या—निर्धन्थ्याः चहान्हो वास्योपन्यासे रात्रों षां ॥ ३ तत आपद्यते चातुमानिकमनुदातिकम, चतुर्गुनकः मित्यर्थः॥ अद्य षा ०॥ ४ °ड-सुयमादि रामा ॥ ५ °ण णयंनि ताना रा ॥

29

मुक्ता-रमुक्तिवर्गामा, सुक्तवाणिन्याः स्मृतिक्रगणनमुक्तकाणिन्याश्च काँनुक्रमुखेरीत्यर्थः । नया "नस्त्रेविण नि गृहवासे तः—यगुज्ञानीयादिभिः यतिसेविना काचित् इत्स्मृहे वार्यत् सा तान् हृद्ध स्मृतपूर्वरता यतिगमनादिभि इत्यान् । यहा नामां वान्यवान्तसाक्षिका वा सुद्द- दसाहरोऽनायनने स्थिनां नामायिकां हृद्धा कृत्यया सूयः सगृहमानयन्ति ॥ ५९२२ ॥ किञ्च—

आलिंगणादिया त्रा, अणिहुय-माद्यंस त्रा निसेविजा । एरिस्यगण प्रसेंग, ण होति अनेपुरसं पि ॥ ५९२३ ॥

ते पशुजातीयादयना संयतीमाण्डियः, सा वा संयती नानाण्डिन, एवपाण्डितनादयो दोषा यवयः। वाष च—एने वानगदयः स्वयावादेवानिमृतः—कन्द्रवेवदुण मायिनश्च मवनि नत्रक्रेगनिसृत-मायिनिः सा कदानिद्रान्मानं निषवयन् । इंद्रशानं च एशु-पक्षिवातीयानां १० प्रवेशो राज्ञेऽन्तः सुरेप्वरि 'म मवति' न द्रायते । कार्यो पुनग्न्यसा वसनेरमावे तवाति तिष्ठेशः॥ ५९२३॥

कार्णें रामणे वि नर्हि, विविचमार्णाएँ आगर्ने छिहेजा । गुरुतो य होनि मानों, आणानि मनी तु म चेत्र ॥ ५९२४ ॥

कारण तथारि चितानामुचारम्सं। प्रथतास्मी वा गाला 'विविधन्याः' परिग्रापथन्या १८ शानगदिः समागच्छेत , आगत्रश्च तामाछिकेत , सा च यदि 'छिद्यात्' तं स्पर्धे स्ताद्येत् ततो गुरुसामः आज्ञाद्यश्च दोषाः, स्प्रतिश्च सा चैत्र पृत्तींच्या मत्रति ॥ ५२.२४ ॥

अय न नार्यित ततः सा गुद्धा, यतना नैयं नत्र कर्न्व्या-

वंदेण दंडहन्या, निग्गंनुं आयरंति पहिचरणं । पविमृतं वार्गित य, दिवा वि ए उ काह्यं एका ॥ ५९२५ ॥

"वृंदेन" द्विन्यादिवतिनीयमुदायेन दण्डकह्मा निर्गच्छिनि, निर्गत्य च कायिकादिक-माचरित, वानगर्दानां च प्रतिचरणं कुर्विति । ये त्रप्रामिद्ववित तान् दण्डकेन ताडयिति, प्रतिथये च प्रविधना निवारयिति । दिवाऽपि च कायिकाम्पिन् 'एका' एकाकिनी न गच्छिति ॥ ५९२५ ॥ व्याष्ट्रातिमित्रियम्बन् । सम्प्रति श्रोतः मृत्वं व्याच्ये—

एवं नु इंदिएहिं, मान लहुना य परिणए गुरुना।

<sup>25</sup> वितियपद कारणस्मि, इंदिय साण य शागाह ॥ ५९२६ ॥

एवं नावद् इन्द्रियएते प्रायक्षिनं विधिक्षोक्तः । यत्र नु यद्युनानीयादयः क्रोनोऽदगाहनं हुर्वन्ति नत्र विष्टन्तीनां चतुर्वेष्ठ । तेषु क्रोनोऽदगाहनं हुर्वाणेषु यदि सा सुन्दर्गपद्गिति परिणना ननक्षतुर्गुन । हिनीयपदे आगादे कारणे इन्द्रिये क्रोनिय च परामधे कान्येदि । इद्युनरत्र मार्थियदे ॥ ५९२६ ॥ कारणे एकाहिन्यानिष्ठन्यस्तावदियं यनना—

गिहिणिप्सा एगागी, नाहिं समं णिनि रचिष्रुमयस्मा।

<sup>्</sup>रं पा कर्नजा, इंडरें) नायनने प्यिनाया शुक्तमोगिन्याः स्मृतिकरणम् अशुक्तमोगिः— न्याश्च कानुकमुन्ययनेत्यादि विस्तरेण यक्तव्यमिन्यथे । तथा श्रं ।। २ तादरे उपायये स्थिता सनी 'बुन्दे' श्रं ॥

ं दंडगसारक्लणया, वारिंति दिवा य पेह्नंते ॥ ५९२७ ॥ -

गृहस्थिनिश्रया कारणे काचिदेकािकनी वसन्ती 'तािभः' अविरितिकािभः समं रात्री 'उभयस्य' प्रश्रवणोच्चारस्य व्युत्सर्जनार्थ निर्गच्छति, निर्यन्ती च वानरादीनिभद्रवतो दण्डकेन संरक्षति, दिवा च प्रतिश्रयं 'पेरयतः' प्रविश्चतो निवारयति ॥ ५९२७ ॥ अथागाढकारणं व्याचिष्टे—

अद्वाण सद् आलिंगणादिपाकम्मऽतिच्छिता संती । अचित्त विंव अणिहृत, कुलघर सङ्घादिंगे चेव ॥ ५९२८॥

कस्याश्चिदार्थिकायाः सनिमिचोऽनिमिचो वा मोहोद्भवः सञ्जातस्ततो निर्विकृतिकादिकायां मोहिचिकित्साया कृतायामपि यदा न तिष्ठति तदाऽस्थाने शन्दमतिबद्धायां वसतो सा स्थाप-नीया। ततो यत्राविरतिकानामालिङ्गनादिकं कियमाणं दृश्यते तत्र स्थाप्यते। तथाऽप्यनुपरते मोहे पादकमं करोति। तद्प्यतिकान्ता सती यद् 'अचिचं विम्नं' हुंण्डशिनादिकं तेन प्रति-10 सेवयति। तथाऽप्यतिष्ठति योऽनिभृतस्तेनास्थानादिकं सर्वमिप कृत्वा ततः कुंलगृहे भिगन्या आतृजायाया वा आलिङ्गनादिक कियमाणं पेश्रते। तदभावे श्राद्धिकायाः, तदपासो यथाभदिकाया अपि पेश्रते। प्रथममिन्द्रिये, पश्चात् श्रोतस्थिप यतनयेति॥ ५९२८॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीए एगाणियाए गाहावइर्कुंळं पिंडवायपिंडयाए निक्खिमत्तए वा पिवितित्तए वा, बहिया वियारभूमिं वा विहारभूमिं वा निक्खिमत्तए वा पिविसित्तए वा, एवं गामाणुगामं वा दूइजित्तए वा वासावासं वा वत्थए १५॥

एवं यावदेकपार्श्वशायिस्त्रं तावत् सर्वाण्यपि स्त्राण्युचारयितन्यानि ॥ अथामीपा स्त्राणां 20 सम्बन्धमाह—

वंभवयरक्खणहा, एगधिगारा तु होंतिमे सुत्ता। जा एगपाससायी, विसेसतो संजतीवरंगे॥ ५९२९॥

नस्ततरक्षणाथेमनन्तरं सूत्रद्वयमुक्तम् , अमून्यिष सूत्राणि यावदेकपार्श्वशायिद्धत्रं तावत् सर्वाण्यिष 'एकाधिकाराणि' तस्येव ब्रह्मवतस्य रक्षणीर्धमिभिषीयन्ते । 'विसेसओ संजई-२६ वग्ने'' ति एतेषु सूत्रेषु किश्चिद् निर्मन्थानामिष सम्भवति, यथा—एकाकिस्त्रम् ; परं विशेषतः संयतीवर्गमिधकृत्यामूनि सर्वाण्यिष द्रष्टन्यानि ॥ ५९२९॥

१ °गेहे य कां । । २ "जाधे ण ठानि ताहे ढाँढिविये" इति चूर्णा । "जाहे ण ठाइ ताहे फुक्षिविण" इति विशेषचूर्णा ॥ ३ °याः आदिशब्दात् तद् कां ॥ ४ °कुलं भत्ताप या पाणाप या निक्या कां । एनत्याञ्चनारेणा का । हिन्न स्वता पत्रं १५६४ टिप्पणी १ ॥ ५ प्णार्याधिकार- पन्ति भवन्ति । किञ्च—"विसे वां ॥ ६ एकपार्श्वशायिस्त कां ॥

अनेन सम्बन्धेनायानानामिषां प्रथमग्त्रस्य तावद् व्याख्या—नो कच्यने निर्यन्थ्या एका-किन्या गृहपतिकुँ पिण्डपानप्रनिज्ञ्या निष्क्रिमेनुं वा प्रवेष्टुं वा, विहर्षिचारस्मा वा विहार-स्मा वा निष्क्रितितुं वा प्रवेद्धं वा, प्रामानुप्रामं वा 'द्रानुं' विहर्नुं वर्भवामं वा वस्तुमिति स्त्रार्थः ॥ सम्प्रति निर्मुक्तिवन्तरः—

एगानी बर्चनी, अप्या न महत्वना परिचत्ता ।

लहु गुरु लहुगा गुरुगा, मिक्य वियार वसहि गाम ॥ ५९३० ॥

एकाकिनी निर्यन्था यदि मिक्षादी बनित नित आन्मः महाबदानि च तया परित्यकानि भवन्ति, नेनाद्युपद्रवसम्भवान्। अने मिक्षायामेकाकिन्या गच्छन्या छतुमानः, वहिर्विचारम्मी गच्छन्यां गुन्मायः, ऋतुबद्धे वर्षावासे वा वर्मातं एकाकिनी गृहानि चतुर्छेष्ठ, श्रामानुशाममे-10काकिनी द्रवति चतुर्गुरु ॥ ५९३० ॥ दर्मविद्योपिनं श्रायश्चित्तम् कम् । अय विद्योपितमाह—

मामादी जा गुरुगा, थेरी-खुईा-विमज्य-तरुणीणं । तव-कालविभिद्वा या, चउमुं पि चउण्ह मासाई ॥ ५९३१ ॥

स्वैतिगया एकाकिन्या मिलारे। त्रजन्या मासल्यु, लुख्किया मासगुरु, निमध्यमायाश्चतुर्ल्यु, तरुण्याश्चतुर्गुरु । र्लण्या स्वित्रग यदि एकाकिनी मिलाया याति ततो मामल्यु तपसा
प्रकालेन च रुष्ठकम्, बिह्निंचारम्मा विद्वारम्मा वा यानि मामल्यु कालेन गुरुकम्, वसर्वि
यहाति मासल्यु नपमा गुरुकम्, रामानुष्रामं द्रवति मामल्यु नपसा कालेन च गुरुकम् ।
लुख्कियण एवमेव चतुर्यु स्थानेषु चन्वारि मामगुरुणि तपः-कालविद्योपितानि कर्तव्यानि ।
विमध्यमायाश्चतुर्यु स्थानेषु चन्त्रारि चतुर्ल्युनि तपः-कालविद्योपितानि । तन्ण्याः स्थानचतुर्यवेऽपि तथेव तपः-कालविद्योपितानि चन्त्रारि चतुर्गुन्यणि ॥ ५९३१ ॥ अय द्योपानाह—

अच्छंती वेगागी, किं ण्हु हु देखे ण इन्यिगा पावे । आमोसग-नर्नेणीर्ह, किं पुण पंथिम्म संका य ॥ ५९३२ ॥

हिनेकाकिनी की प्रतिथये निष्टनी दोषान् न प्राप्तानि वेनैवं भिक्षाटनादिकाँ वैकाकिन्याः भितिषियते ! इति शिष्येण पृष्टे सुरिगह—निजापि तिष्टनी प्राप्तान्येव दोषान् परम् आमो- पक्ताः—नेनास्तरुणाः—शुवानस्तः इता एकाकिन्याः पिय गच्छन्या म्यांनो दोषाः, शृहा च 25तत्र मवति—अवस्थेमेषा हःशीन्य येनैकाकिनी गच्छिनि ॥ ५९३२ ॥ किञ्च—

एगाणियाएँ दोसा, नाण नक्ष नहेव पहिणीए । भिक्य ऽविसोहि महत्वन, नम्हा नविनिज्ञियागमणं ॥ ५९३३ ॥

१ कुंढं मकाय वा पानाय वा निष्कि छं ।। २ मुमें। उपलक्षणन्याद् विहारमुमें। च गच्छ छं ।। ३ म्यविग-शुद्धिका-विमध्यमा-चर्यानां यथाकमं मासल्युकमादी छन्या चतुर्युकं यावन् प्रायक्षित्रम् । नत्यथा—स्विगया छ ।। ४ अथवा 'चतस्या-मिप' स्विग्रप्रमुनीनां 'चनुष्येपि' मिल्लागमनादिषु यथाकमं नपः-कालविशिष्टानि मासल्युप्रसुनीनि प्रायक्षित्तम् । तद्यथा—स्वित्रा यदि छ ।। ५ कि सु हु छ । एत्यायः सुष्टारे इं छ । १ कि सु हु छ । एत्यायः सुष्टारे इं छ । १ कि सु हु छ । एत्यायः सुष्टारे इं छ ।। १ कि सु हु हु । एत्यायः सुष्टारे इं छ ।। १ कि सु हु हु ।। १ कि सु हु हु ।।

एकािकन्या भिक्षामटन्या एते दोषा भवन्ति—श्वानः समागत्य दशेत्, तरुणो वा किश्च-दुपसर्गयेत्, प्रत्यनीको चा हन्यात्, गृहत्रयादानीतायां भिक्षायामनुषयुज्य गृह्यमाणायामेषणा-विशुद्धिन भवति, कोण्टल-विण्टलप्रयोगादिना च महाव्रतानि विराध्यन्ते । यत एते दोषाः अतः सद्वितीयया निर्श्रन्थ्या भिक्षादौ गमनं कर्तन्यम् ॥ ५९३३ ॥ द्वितीयपदमाह—

असिवादि मीससत्थे, इत्थी पुरिसे य प्तिते लिंगे।

एसा उ पंथ जयणा, भाविय वसही य भिक्खा य ॥ ५९३४ ॥

अशिवादिभिः कारणैः कदाचिदेकािकन्यपि भवेत् तत्रेयं यतना—ग्रामान्तरं गच्छन्ती स्नीसार्थेन सह व्रजति, तदभावे पुरुषिभेश्रेण स्नीसार्थेन, तदपाष्ठी सम्बन्धिपुरुषसार्थेन व्रजति, अथवा यत् तत्र परिव्राजकादिलिङ्गं पूजितं तद् विधाय गच्छति । एषा पिथ गच्छतां यतना भणिता । श्रामे च प्राप्ता यानि साधुमावितानि कुळानि तेषु वसतिं गृह्णिति, भिक्षामि तेष्वेव 10 कुलेषु पर्यटति ॥ ५९३४ ॥

सूत्रम्--

# नो कप्पइ निग्गंथीए अचेलियाए हुंतए १६॥

नो करपते निर्मन्थ्याः 'अचेलिकायाः' वस्त्ररहिताया भवितुम् । एप सूत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

> बुत्तो अचेलधम्मो, इति काइ अचेलगत्तणं ववसे । जिणकप्पो वऽज्ञाणं, निवारिओ होइ एवं तु ॥ ५९३५ ॥

अचेलको धर्मो भगवता प्रोक्त इति परिभाव्य काचिदार्थिका अचेलकत्वं 'व्यवस्येत्' कर्तुम-भिलपेत्, अतस्तन्निपेधार्थमिदं सूत्रं कृतम् । अचेलकत्त्वप्रतिपेधेन आर्याणां जिनकल्पोऽपि 'एवम्' अनेनैव सूत्रेण् निवारितो मन्तन्यः ॥ ५९३५ ॥ कुतः ! इत्याह— 20

अजियम्मि साहसम्मी, इत्थी ण चए अचेलिया होउं। साहसमन्नं पि करे, तेणेव अइप्पसंगेण ॥ ५९३६ ॥ कुलडा वि ताव णेन्छति, अचेलयं किम्रु सई कुले जाया। धिकारंथुकियाणं, तित्थुन्छेओ दुलभ वित्ती ॥ ५९३७ ॥

'साध्वसे' भये तरुणादिकृतोपसर्गसमुखेऽजिते सति अचेलिका भवितुं 'स्री' निर्प्रन्थी न 25 शक्तुयात् । अथ भवति ततः 'तेनैव अतिप्रसद्गेन' अचेलतालक्षणेन 'अन्यदिष' चतुर्थसेवादिकं साहसं कुर्यात् ॥ ५९३६ ॥ तथा—

कुरुराऽपि तावद् नेच्छत्यचेरुताम् कि पुनः कुले जाता 'सती' साध्वी ः । अचेरुताप्रति-पन्नानां चार्थिकाणां 'धिकारैंथुकिताना' रोकापवादजुगुप्सिताना तीथोंच्छेदो दुर्रुभा च दृत्तिर्भ-चति, न कोऽपि प्रवजति न वा भक्त-पानादिकं ददातीत्यर्थः ॥ ५९३७॥ 30

गुरुगा अचेलिगाणं, समलं च दुगंछियं गरहियं च ।

१ °न्ती सा कारणतः एकाकिनी प्रथमतः स्नीसार्थे वां ॥ २ °र्घुणि वां । °रमुकि भा ताटी ताभा ॥ ३ °र्घुकि को । °रमुकि भा ताटी ॥

होइ पर्यस्थणिखा, विद्यं अद्वाणमाईसु ॥ ५९३८ ॥

श्वत एव यद्यार्थिका अचेलिका भवन्ति ततानामां चतुर्गुककाः आज्ञात्रयश्च दोपाः । तथा चेल्स्हितां संयतीं 'समलां' मलदिग्यदेहां ह्या लोकः 'जुगुप्सितं' जुगुप्मां क्रयान्—आः! कप्म, इह्लोके एवहर्ययस्या परलोके नु पापतरा मविष्यति, 'गिर्हिनं च' गर्हा प्रवचनस्य क्रयान्—श्वतारं सर्वेमेनद दर्शनिमिति । अचेलिका च परस्य प्रार्थनीया भवति । अत्र हितीयपद्मष्वादिष्ठ विविक्तानां मन्तव्यम् ॥ ५९३८ ॥ अपि च—

्र पुणरावित्त निवारण, उदिण्णयोही व दहु पेछेजा। पडिबंधी गमणाई, डिंडियदांसा य निगिणाए॥ ५९३९॥

अचेलामायों दृष्ट्वा प्रवज्यामिमुतानामिष कुळक्षीणां पुनरावृत्तिमंत्रति, प्रवज्यां न गृहीयुरि10स्ययेः । अन्यो वा किश्चिद् नित्रारणं कुर्यात्—िकिमेतामा कापालिनीनां समीप प्रवितिन !

इति । यद्वा किश्चिद्द्रिणिमोहम्नामप्रावृता दृष्ट्वा कमेंगुरुकत्या प्रेर्यत् । साऽपि तंत्रव प्रतिवन्यं
कुर्यात् प्रतिगमनादीनि वा विद्घ्यात् । 'डिण्टिमदोषाध्य' गर्भात्यित्रमृतयो म्येयुः । यत

एते नमाया दोषा अतोऽचेळ्या न भवित्य्यम् । द्वितीयपटे नयत्योऽध्वनि मनेनिविविक्तासतो न किमिष वस्तं मनेत्, आदिश्च्यान् क्षिमचित्रा यक्षाविष्टा वा वस्त्राणि परित्यनेत्,
15 एवमचेलाऽपि मवतीति ॥ ५९३९ ॥

स्त्रम्--

20

नो कप्पइ निगंथीए अपाइयाए हुंतए १७॥

नो करपते निर्मन्थ्याः 'अपात्रायाः' पात्ररहिनाया मनित्रिमिति सुत्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्— गोणे साणे व्य नतं, ओमानण सिंसणा कुळघरे य । णीसद्व खद्यळ्खा, मुण्हाण होति दिईतो ॥ ५९४० ॥

पात्रकमन्तरेण यत्र तत्र ममुद्देशनीयम् नतो छोको त्र्यान्—यथा गीर्थत्रेव चारि प्रामोति तत्रैवाळज्ञश्चरति, यथा वा श्वानो यत्रैव स्वत्यमप्याहारं छमतं नत्रेव निख्यो सुद्धे, एवमेता अपि गो-श्वानसहय्यो यत्रेव प्रामुवन्ति तत्रेव छोकस्य पुरनः समुद्दिशन्ति, श्रहो ! श्रमुमिगीवतं श्वानव्रतं वा प्रतिपत्रम् ; एवमपत्राज्ञना यवति । "निस्पणा कुळवरे य" ति तास्त्रधासुङ्गाना थि हृद्दा तदीयकुळगृद्दे गत्वा छोकः मिंगां कुर्यात् , यथा—युप्पनीया दृद्दित्तरः खुपा वा याः पूर्व चन्द्र-स्थिकरणेरप्यस्प्रध्यात्राम्ताः साय्यतं सर्वछोकपुरतो गा इव चरन्त्या हिण्डन्ते । एवमुक्ते ते स्यन्ताः सगृहमानयन्ति । "नीसहं" अत्यर्थे च 'नादितं' मक्षणं छोकत्य पुरतः कुर्वाणासु छोको ब्र्यात्—अहो ! वहुमस्रका श्रमः, कीणां च छज्ञा विस्पूर्णं मा चेतासां नासीति । अत्र च छनायां सुपाद्धान्तो मवति । स च द्विद्या—प्रशन्तोऽपशन्तश्च ॥ ५९४० ॥

30 मदास्तं ताबदाह्---

उचासणिम सुण्हा, ण णिसीयह ण वि य मासए उर्च । णेत्र पगासे श्रेंनह, गृहद् वि य णाम अध्याणं ॥ ५९४१ ॥

१ °मनं-भूयो गृहचासाथ्रयणं तद् व्यादिशब्दान् पार्श्वस्थादिगमनं वा विद् दां ॥

यश 'सुषा' वधूरुचे आसने न निषीदति, नापि 'उचं' महता शब्देन भाषते, न च प्रकाशे भ्गागे मुक्के, आत्मीयं च नाम 'गृह्ति' न प्रकटयति, एवं संयतीभिरिष भवितव्यम् ॥५९४१॥

अप्रशस्तस्तुषादृष्टान्तः पुनरयम्-

अहवा महापदाणि, सुण्हा ससुरी य इक्तमेकस्स । दलमाणाणि विणासं, लजाणासेण पावंती ॥ ५९४२ ॥

'अथवा' प्रकारान्तरेण सुपाद्दष्टान्तः क्रियते—'महापदानि' विक्रष्टतराणि पदानि सुपा श्वसुरश्चेकेकस्य परस्परं प्रयच्छन्तो यथा रुज्ञानाशेन विनागं प्राप्नुतः तथा संयत्यपि निर्रुजा विनश्यति इत्यक्षरार्थः । भावार्थस्त्वयम्-

एगस्स धिजाइयस्स भजाए मयाए पुत्तेण से अद्वियाणि 'माय' ति कार्ड गंगं नीयाणि ।-इयरेहिं सुण्हा-ससुरेहिं हास खिड्डाइयं करेंतेहिं निल्लज्जचणओ निस्सेणि आरुहिचा, अभिप्पाय-10 पुन्वगं विगिद्वतराइं पयाइं देंतेहि एकमेकस्स सागारियं पडुप्पाइयं। दो वि विणहाइं। एवं निष्ठजाए विणासो हुजा ॥ ५९४२ ॥ द्वितीयपदमाह—

> पायासइ तेणहिए, झामिय वृढे व सावयभए वा। बोहिभए खित्ताइ व, अपाइया हुज विइयपदे ॥ ५९४३ ॥

पात्रस्याभावे, स्तेनकेन वा हृतेऽियना वा ध्यामिते दकपूरेण वा व्यूढे पात्रे, श्वापदभये 15 नोषिकभये वा शीर्घ पात्राणि परित्यज्य नष्टा सती, क्षिप्तचित्ता वा आदिशब्दाद् यक्षाविष्टा वा 'अपात्रिका' पात्ररहिता द्वितीयपदे भवेत्।। ५२४३॥

सूत्रम्--

# नो कप्पइ निग्गंथीए वोसटुकाइयाए हुंतए १८॥

नो कल्पते निर्प्रन्थ्याः 'व्युत्सृष्टकायिकायाः' परित्यक्तदेहाया भवितुमिति सूत्रार्थः ॥ 20 अत्र भाष्यम्---

वोसहकाय पेछण-तरुणाई गहण दोस ते चेव । दन्वावह अगणिम्मि य, सावयभय वोहिए वितियं ॥ ५९४४ ॥

च्युत्सृष्टकायिका नाम-'दिव्यायुपसर्गा मया सोढव्याः' इत्यभिमहं गृहीत्वा शरीरं व्युतसूज्य समयप्रसिद्धेनाभिनवकायोत्सर्गेण स्थिता, तथास्थितायाश्चीदीर्णमोहप्रेरण-तरुणप्रहणादयस्त एव 25 दोषा मन्तन्याः । द्वितीयपैदे तु द्रन्यापदि अग्निसम्अमे श्वापदमये बोधिकमये वा गाडतरे उपस्थिते न्युत्सृष्टकायाऽपि भवेत् ॥ ५९४४ ॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीए वहिया गामस्स वा जाव सन्निवेसस्स वा उद्धं वाहाओ पगिन्झिय पगिन्झिय

50

सूराभिमुहीए एगपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए। कप्पइ से उवस्तयस्स अंतोवगडाए संघाडिपडिव-द्वाए पलंवियवाहियाए समतलपाइयाए ठिचा आयावणाए आयावित्तए १९॥

नो करपते निर्यन्थ्या बहियोमस्य वा यावत् मित्रवेद्यस्य वी 'ऊर्द्धम्' ऊर्द्धामिमुली वाह् 'प्रमृद्ध प्रमृद्ध' प्रकर्षण गृहीत्वा इत्वेत्ययेः स्योमिमुस्याः 'एकपादिकायाः' एकं पादमृद्धेमा-कुष्ट्यापरमेकं पादं सुवि इतवत्या एवंविषायाः सित्वा आजापनयाऽऽजापियतुन् । किन्तु— कल्पते 'से' तस्या उपाश्रयस्यान्तवंगडायां प्रस्तिवज्ञाद्याः समतस्यादिकायाः सित्वा 10 आजापनया आजापियतुमिति स्वार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

आयावणा य तिविहा, उक्कोसा मिन्समा जहण्णा य । उक्कोसा उ णिवण्णा, णिसण्ण मन्झा ठिय जहण्णा ॥ ५९४५ ॥ आतापना त्रिविद्या—उक्कारा मध्यमा जबन्या च । तत्रोत्कारा निपन्ना, निपन्नः—ग्रयितो यां करोतीत्वर्धः । मध्यमा निपण्णस्य । जबन्या "ठिय" चि कर्ब्युस्थितस्य ॥ ५९४५ ॥ ग्रनरेकैका त्रिविद्या—

> तिविहा हो हिनवण्णा, ओर्मन्थिय पास नह्यमुत्ताणा । उकोसुकोसा उक्कोसमिल्यमा उक्कोसग्जहण्णा ॥ ५९४६ ॥

या निपन्नसोक्तृष्टावापना सा त्रिनिया मनति—उक्तृष्टोक्तृष्टा उक्तृष्टमव्यमा उक्तृष्टनवन्या च । तत्र यद् अनास्पुनं निपत्य आवापना क्रियते सा उक्तृष्टोक्तृष्टा । या तु पार्श्वतः श्यानैः 20 क्रियते सा उक्तृष्टमव्यमा । या पुनरुवानशयनेन त्रिनीयते मा 'तृतीया' उक्तृष्टनयन्या ॥५९ १६॥

> मन्द्रकोसा दुहञो, वि मन्त्रिमा मन्त्रिमानहण्णा च । अहमुक्कोसाऽहममन्द्रिमा च अहमाहमा चरिमा ॥ ५९५७ ॥

१ वा, यावन्करणात् खेटस्य वा क्षंद्रस्य वा महम्बस्य चा इत्यादिपरित्रहः, 'ऊर्कृमं' कं॰ ॥ २ उपाश्रयस्य 'अन्तवंगहायां' वगहा नाम-पाटकसम्याम्यन्तरे 'सङ्घादीयति यद्वायाः' सङ्घादीप्रहणेनावप्रहानन्तकाटीनामपि साध्वीयोग्यानां समुविनोपकरणानां परि- श्रहः, तः प्रतिवन्ना-सुप्रावृता या सा सङ्घादीप्रतिवन्ना तन्याः, नृया प्रकृष्यिते-लम्बमाने वाहे-वाह् यसाः सा प्रकृष्यतवाहा तन्याः, तथा समतली च तो पादा च समतलपादां सस्या स्व इति समतलपादिका तस्याः समतलपादिकायाः, प्रविश्वाया आर्थिकायाः "श्रिव" चि 'स्यित्वा' कर्ष्वस्थानेनावस्थायाऽऽतापनया आनापितृमिति स्वार्थः इं॰ ॥ ३ 'त्ययः । "निसन्न मन्द्व" चि मह्यमा निपण्णः, रपितृष्टः सन् यां करोतीस्रयः। "श्रिय जहस्य" चि स्वितस्य-कर्ष्वस्थितस्य या आतापना सा जन्नम्या ॥ ५९४५॥ पुन' कं॰ ॥ ४ ओम्यिय इं० ॥

Б

15

20

25

निषण्णस्य या मध्यमातापना सा त्रिधा--मध्यमोत्कृष्टा ("दुहओ वि मज्झिम" ति मध्य-ममध्यमा मध्यमजघन्या च । ऊर्द्धस्थितस्य या जघन्या साऽपि त्रिधा—अधमोत्कृष्टा अधम-मध्यमा अधमाधमा च चरिमेति । अधमशब्दो जघन्यवाचकोऽत्र द्रष्टव्यः ॥ ५९४७ ॥

एतासामिदं खरूपम्—

पिलयंक अद्ध उक्कुडुग, मी य तिविहा उ मिन्झमा होइ। तह्या उ हत्थिसंडेगपाद समपादिगा चैव ॥ ५९४८ ॥

मध्यमोत्कृष्टा पर्यङ्कासनसंस्थिता, मध्यममध्यमा अर्द्धपर्यङ्का, मध्यमजघन्या उत्कटिका । क्वचिदादर्शे पूर्वीद्धिमित्थं दृश्यते—''गोदोह्कड पलियंक मो उ तिविहा उ मिल्झमा होइ" ति, तत्र मध्यमोत्कृष्टा गोदोहिका, मध्यममध्यमा उत्कटिका, मध्यमजधन्या पर्यक्कास-नरूपा। मोशब्दैः पादपूरणे। एषा त्रिविधा मध्यमा भवति । या तु 'तृतीया' स्थितस्य 10 जघन्योत्कृष्टादिभेदात् त्रिधा भणिता सा जघन्योत्कृष्टा 'हस्तिशुण्डिका' पुताभ्यामुपविष्टस्यैक-पादोत्पाटनरूपा, जघन्यमध्यमा 'एकपादिका' उत्थितस्यैकपादेनावस्थानम् , जघन्यजघन्या 'समपादिका' समतलाभ्यां पादाभ्यां स्थित्वा यद् ऊर्द्धस्थितैराताप्यते ॥ ५९४८ ॥

कथं पुनः शयितस्योत्कृष्टातापना भवति ? इति उच्यते-

सन्वंगिओ पतावो, पताविया घम्मरस्सिणा भूमी।

ण य कमइ तत्थ वाओ, विस्सामी णेव गत्ताणं ॥ ५९४९ ॥

भूमौ निवन्नस्य सर्वोङ्गीणः 'प्रतापः' प्रकर्षेण तापो लगति, धर्मरिशमना च भूमिः प्रकर्षेण-अंत्यन्तं तापिता, न च 'तत्र' मूमी वायुः 'क्रमते' प्रचरति, न च 'गात्राणाम्' अङ्गानां विश्रामी भवति, अतो निपन्नस्योत्कृष्टातापना मन्तन्या ॥ ५९४९ ॥

अथामूपां मध्यादार्यिकाणां काऽऽआतापना कर्ते कल्पते ! इत्यत आह—

एयासि णवण्हं पी, अणुणाया संजईण अंतिला । सेसा नाणुनाया, अट्ट तु आतावणा तासि ॥ ५९५० ॥

एतासां नवानामप्यातापनानां मध्याद् 'अन्तिमा' समपादिकाख्या आतापना संयतीनामन्-ज्ञाता । 'शेषाः' अष्टावातापनास्तासां नानुज्ञाताः ॥ ५९५० ॥

कीहरो पुनः स्थाने ता आतापयन्ति ! इति उच्यते-

पालीहिं जत्थ दीसइ, जत्थ य सेंइरं विसंति न जुवाणा। उग्गहमादिस सजा, आयावयते तहिं अजा ॥ ५९५१ ॥

यत्र प्रतिश्रयपालिकाभिः संयतीभिरातापयन्ती दृश्यते, यत्र च 'खैरं' खच्छन्दं युश्रानो न मविशन्ति तत्र स्थानेऽनमहा-ऽनन्तकादिभिः सङ्घाटिकान्तैरुपकरणैः 'सज्जा' आयुक्ता आर्यिका प्ररुम्बितबाहुयुगला आतापयति ॥ ५९५१ ॥ 30

१ पतासां यथाक्रममिदं कां॰ ॥ २ चूर्णिकृता विशेषचूर्णिकृता चैप एव पाठ भारतोऽस्ति । तयाहि—"मञ्जिमुकोमा मञ्जिममण्डिमा मञ्जिमजहत्ता गोदोहिया वकुतुमा पतियंता यथामसूत्रम्" इति ॥ ३ °म्द उभयोरपि पाठयोः पाद° वा॰ ॥ ४ सदर वयंति ण जुवाणा तामा॰ ॥

किमर्थमवमहानन्तकादिसजा ? इति चेद् अत आह—

मुच्छाऍ निवडिताए, वातेण समृद्धते व संवरणे । गोतरमजयणदोसा, जे चुत्ता ते उ पाविखा ॥ ५९५२ ॥

तस्या धातापयन्त्याः खरतरातपसम्पर्कपरितापितायाः कदाचिद् मृच्छी सङ्घायेत तया च । निपतितायाः, बातेन वा 'संबरणे' प्रावरणे समुद्वते, ध्रवमहानन्तकादिमिर्विना गोचरचयी-यामयतन्या प्रविद्याया थे दोषास्तृतीयोद्देशके उक्ताम्तान् प्रामुयात्, ध्रतम्तेः प्रामृता धातापयेत् ॥ ५९५२ ॥

सृत्रम्--

10

20

नो कप्पइ निग्गंथीए ठाणाययाए हुंतए २०॥ नो कप्पइ निग्गंथीए पिडमिट्टाइयाए हुंतए २१॥ एवं नेसिज्जियाए २२ उक्कुडुगासिणियाए २३ वीरा-सिणियाए २४ दंडासिणियाए २५ छगंडसाइयाए २६ ओमंथियाए २७ उत्ताणियाए २८ अंबखुज्जियाए २९ एगपासियाए ३०॥

15 नोकरपते निर्भन्थ्याः स्थानायताया भवितुष् । एवं प्रतिमास्थायिन्या नेपधिकाया उत्किटि-कासनिकाया वीरासनिकाया दण्डासनिकाया छगण्ड्यायिन्या अवास्युखाया उत्तानिकाया आप्रकृष्टिकाया एकपार्श्वयायिन्या इति स्त्राक्षरसंस्कारः ॥

अत्र भाष्यकारो निषमपदानि ज्याख्यानयति-

उद्घुणं टाणायतं तु पिडमाट होति मासाई। पंचेय णिसिजाओ, तासि विभासा उ कायच्या ॥ ५९५३॥ बीरासणं तु सीहासणे व जह मुक्कजण्यक णिविद्वो। दंहे छगंट उत्था, आयत खुजाय दुण्हं पि॥ ५९५४॥

स्थानायतं नाम ऊर्द्वस्थानरूपमायतं स्थानं तद् यस्थामितः सा स्थानायतिका । केचितः "ठाणाइयाए" इति पठन्ति, तत्रायमर्थः—सर्वेषां निषदनादीनां स्थानांतां खादिम्तम्द्रस्था-25 नम्, अतः स्थानानामादी गच्छतीति ब्युत्पत्त्या स्थानादिगं तद् उच्यते, तद्योगाद् आर्थिकाऽपि स्थानादिगेति व्यषदिस्यते । प्रतिमाः मासिक्यादिकाः तासु तिष्ठतीति प्रतिमास्थायिनी ।

र सुच्छाए तियदियाते, यातेण ससुद्विते च नामाः ॥ २ "सुनं—"णं क्रव्यं णिरांधीए विशायनियाए होयए। एव यद्ये सत्ता दवारेयच्या जात स्ताणसाहयाए॥" इति चूर्णी विशेषचूर्णी च ॥ ३ एयमेनान्येकाद्द्रा स्त्राणि। सम्यन्धः प्रामुक्त एव। यथामीयां व्यायया— नो कर्णते कां ॥ ४ "नानां यद् आदिमृत स्थानम्, ऊर्ष्यानमित्ययेः, "उद्द निसीय नुयदृण, ठाणं तितिष्टं तु होर नायच्यं।" ( क्षोयनि० भा० गा० १५२ ) इति चचनात्, अतः स्थानानाः कां ॥

"नेसिजयाय" ति निषद्याः पञ्चेव भवन्ति तासां विभाषा कर्तव्या । सा चेयम्—निषद्या नाम-उपवेशनविशेषाः, ताः पश्चविधाः, तद्यथा-समपादयुता गोनिपचिका हस्तिशुण्डिका पर्यक्कार्र्डपर्यक्का चेति । तत्र यस्यां समी पादौ पुतौ च स्पृश्वतः सा समपादयुता, यस्यां तु गौरिवोपवेशनं सा गोनिषधिका, यत्र पुताभ्यामुपविश्यैकं पादमुत्पाटयति सा हिस्तिशुण्डिका, पर्यद्वा प्रतीता, अर्धपर्यद्वा यस्यामेकं जानुमुत्पाटयति । एवंविधया निषद्यया चरतीति नैप- 5 धिकी । उत्कटिकासनं तु सुगमत्वाद् भाष्यकृता न व्याख्यातम् ॥ ५९५३ ॥

चीरासनं नाम यथा सिंहासने उपविद्यो मून्यस्तपाद आस्ते तथा तस्यापनयने कृतेऽपि सिंहासन इव निविष्टो मुक्तजानुक इव निरालम्बनेऽपि यद् आस्ते । दुष्करं चैतद्, अत एव चीरस्य-साहसिकस्यासनं चीरासनमित्युच्यते, तद् अस्या अस्तीति चीरासनिका। तथा दण्डासनिका-लगण्डशायिकापदद्वये यथाकमं दण्डस्य लगण्डस्य चायत-कुक्तताभ्यासुपमा 10 करीन्या । तद्यथा---दण्डस्येवायतं-पादप्रसारणेन दीर्घ यद् आसनं तद् दण्डासनम् , तद असा असीति दण्डासनिका । रूगण्डं किरु-दुःसिखतं काष्टम् , तद्वत् कुडातया मस्तक-पार्षणकानां सुवि लगनेन पृष्ठस्य चालगनेनेत्यर्थः, या तथाविधामिमहिवशेषेण शेते सा लगण्डशायिनी । अवाद्युखादीनि तु प्रदानि सुगमत्वाद् न न्याख्यातानीति द्रष्टन्यम् । एते सर्वेऽप्यभिम्हविशेषाः संयतीवां प्रतिषिद्धाः ॥ ५९५४ ॥

एतान् प्रतिपद्यमानानां दोपानाह-

जोणीखुन्भण पेछण, गुरुगा भुत्ताण होइ सइकरणं। गुरुगा सर्वेटगम्मी, कारणें गहणं वं धरणं वा ॥ ५९५५ ॥

ऊर्द्धशानादौ स्थानविद्रोपे स्थिताया आर्थिकाया योनेः क्षोभो भवेत्, तरुणा वा तथा-स्थितां दृष्ट्या 'मेरयेयुः' प्रतिसेवेरन् । अत एवैतानभिग्रहान् प्रतिपद्यमानायास्तस्याश्चतुर्गुरु । 20 भुक्तभोगिनीनां च येन कारणेन स्मृतिकरणमितरासां कौतुकं च जायेते । तथा वक्ष्यमाणसूत्रे प्रतिपेधयिष्यमाणं सवेण्टकं तुम्वकं यदि निर्श्रन्थी गृह्णाति तदा चतुर्गुरु, स्वृतिकरणादयश्च त एव दोपाः । कारणे तु तस्यापि महणं धारणं चानुज्ञातम् । एतचामस्तुतमपि लाघवार्थे स्मृतिकरणादिदोषसाम्यादत्र भाष्यकृताऽभिहितमिति सम्भावयामः, अन्यथा वा सुधिया परिभाव्यम् ॥ ५९५५ ॥ 25

वीरासण गोदोही, मुत्तुं सन्वे वि ताण कप्पंति । ते पुण पद्च चेहं, सुत्ता उ अभिग्गहं पप्पा ॥ ५९५६ ॥

अनन्तरोक्तासनानां मध्याद् वीरासनं गोदोहिकासनं च मुक्तना शेपाण्यूर्द्धस्थानादीनि सर्वाण्यपि तासा करुपन्ते । आह—सूत्रे तान्यपि प्रतिपिद्धानि तत् कथमनुज्ञायन्ते ! इत्याह—'तानि पुनः' शेपाणि स्थानानि चेष्टा प्रतीत्य करूपन्ते, न पुनरभिष्ठ विशेषम्; 50 सुत्राणि पुनरभिप्रहं 'प्राप्य' प्रतीत्य पृत्तानि, नत इदमुक्तं भवति — अभिप्रहविशेषाद्र्युं-

१ वीरासनादीनि तु पदानि विवृणोति इसकारा ग्रा॰ ॥ २ ॰यते अनो न प्राप्ता एनेऽ-भिष्रहा वार्थिकयेति । तथा यक्ष्य॰ गं॰ ॥

सानारीति संयतीती न करान्ते, सामान्यतः <u>उत्रावस्यकादिवेद्ययां याति क्रियन्ते ठाति</u> कृत्यन्त एव ॥ ५९५६ ॥ एरः प्राह—नतु चानिप्रहादिक्षं तरः कर्नानिकरपार्यसुकत् ततः क्रिनेवं संयतीनां तत् शतिषित्यते १ उच्यते—

तवो सो उ अणुष्णाओ, जेण सेमं न छप्पति । अकामियं पि पेछिजा, गरिओ नेजऽभिगाही ॥ ५९५७ ॥

तरचरेब नगब्दिरजुहादं येन 'होर्र' ब्रह्मर्थादिनं गुयकरम्बकं न ख्रम्यते । क्रयं पुरः होर्रे ख्रम्यते ? इत्याह—"अक्षानियं" इत्यादि, द्रम्डांग्जादिस्थानसिनामार्थिकां दृक्ष् किश्च-दुर्द्गारीक्रमी तान् 'अक्षापिकान्' अनिच्छन्तीमि 'प्रेरवेन्' अतिसेवेन । तेन कारपेन मारित एजाइक्ष्मासामित्रहः ॥ ५९५७ ॥ क्रिञ्च—

10 के य दंसादको पाणा, जे य संसव्यगा भ्रवि । चिहुम्परगाहिया ता वि, महंति जह मंजया ॥ ५९५८ ॥

इह द्विश नार्योसर्गः—चेद्रायासमिनवे चै । तक्रामिनवक्रयोट्डांना<u>लां प्रतिषिद्ध इति</u> इत्हार्शनवीयने—ये च दंश-नशकादयः याप्रिनो ये च स्ति 'संस्रोका' सम्राग्दील उन्हर-नीटकादयनेः इतातुरद्रवान् यथा संपन्ताः सहन्ते तथा 'ता खिर' <u>प्राणिक श्रेष्ठाकाः</u> १३ <u>योत्सर्गसिता आक्ट्यनादिवेलायां</u> सन्यक् एह्नते, तत एवं ता अपि क्रनेनिवेशं कुवैति ॥ ५६५८ ॥ आह—यदि उद्योगेक्रनेपा तक्रनादिना प्रेर्यनापाठित सा संपन्ती न सादर्गति ततः क्रिनिति येनामिष्टहिन्देषेग बहुत्रम् क्रमेनिक्स सन्ति स बार्यते है उन्यने—

विश्वा वंभवेरंमी, इज्जमाणी तु ऋदि तु । तहावि तं न पूर्वति, थेरा अयसमीक्यो ॥ ५९५९ ॥

20 रहते 'क्राहिद्' आर्थिका वृत्ति-वेळ्ड्डा 'सुन्यनाना' प्रतिसेळ्यनान्।ऽपि मादतो प्रह्मपेँ वसेत् तयारि 'सविताः' गोतमाद्यः स्त्यः प्रवचनास्ययः प्रवादनीत्वन्ता न पूज्यन्ति, न प्रयंसनोत्त्यवैः ॥ ७२५९ ॥ क्रिस्ट—

> तिन्दामिगाहमंज्ञचा, याग-माणा-ऽऽस्ते रता । वहा सुन्हांति जयक्षो, एगा-ऽपेगिनेहारिगो ॥ ५९६० ॥ लर्ज वंगं च तित्यं च, रक्तंत्रांको त्रवोरता । गच्छे चेव विसुन्हांती, तहा अगमणादिहिं ॥ ५९६१ ॥

तीं :- त्रळादिविष्टेरिनिण्हें: मंद्रकाः, सान-मोत्र-उउपनिविशेषेषु रहाः, 'प्का-उनेकवि-हारिनः' केन्द्र एकाकिविहारियाँ निनम्तिकत्य इत्ययेः, केन्द्रिकविकविहारियः स्विर-केन्द्रिका इत्यवेः, एवंविषा यत्त्यो यथा शुक्यन्ति तथा निर्वन्छोऽति छज्ञां ब्रह्मये तीर्थ ४)च स्रकेन्द्रविना रक्षन्त्यः 'द्रवेरताः' साम्यायादिताःकनेश्यया यन्त्र एव वयन्त्योऽनग्र-

१ व्यते? कि वासां कर्नेनिर्दाया न कार्यम्? रच्या वंशः १ २ स । उमयोगीप समगमिदम् सो उन्समा दुविहो, चेष्ट्रण रुमिमवे य नायको । मिक्टायरियार पढमा, उवसमाऽभित्रंत्रणे वीत्रो ॥ (शाव० निर्द्य० गा० १४५२) वजामि वंशः॥

25

नादिभिर्यमोनितैस्तपोभिः गुध्यन्ति, न तीत्रैरिभग्रहेः ॥ ५९६० ॥ ५९६१ ॥ अपि च— जो वि दिहुंधणो हुजा, इत्थिचिंघो तु केवली । वसते सो वि गच्छम्मी, किम्रु त्थीवेदसिंघणा ॥ ५९६२ ॥

योऽपि 'दग्धेन्धनः' भस्ससात्कृतवेदमोहनीयकर्मा 'स्त्रीचिहः' बहिःस्त्रीलक्षणलक्षितः केवली भवति सोऽपि गच्छवासे वसति किं पुनर्या संयती स्त्रीवेदेन सेन्धना है, सा सुतरां गच्छे व वसेदिति भावः ॥ ५९६२ ॥

यदप्युक्तम्—'यदि न खादयति ततः को नाम तस्या अभिग्रहग्रहणे दोपः !' तद्प्य-युक्तम्, प्रतिसेन्यमानाया आखादनस्य याद्यच्छिकत्वात् । कथम् ! इति चेद् उच्यते—

अलायं घट्टियं ज्हाई, फुंफुगा हसहसायई। कोवितो बडती बाही, हत्थीवेदे वि सो गर्मो।

कोवितो बहुती वाही, इत्थीवेदे वि सो गमो ॥ ५९६३ ॥

'अलातम्' उल्मुकं 'घट्टितं' चालितं सद् यथा 'ध्यायति' प्रज्वलति, यथा वा फुम्फुका घट्टिता 'हसहसायति' मृशं दीप्यते, यथा वा व्याधिरपथ्यासेवनादिना कोपितो वर्धते, स्त्रीवेदस्यापि स एव गमो मन्तव्यः, सोऽपि घट्टितः प्रज्वलतीत्यर्थः । अतो याद्दिळकमास्त्रादनमिति॥५९६३॥ आह—संयतीनां प्रतिषिद्धा अमी अभिग्रहाः परं संयतानां का वार्ता ! अत्रोच्यते—

कारणमकारणिम य, गीयत्थिम य तहा अगीयिम । एए सन्वे वि पए, संजयपनखे विभासिजा ॥ ५९६४ ॥

यानि एतानि व्युत्स्रष्टकायिकेत्वादीनि पदान्युक्तानि तानि 'कारणे' सिंहादिभिरभिम्तस्य देवताकम्पनिमित्तं वा गीतार्थस्यागीतार्थस्य ना कल्पन्ते । अकारणे पुनरगीतार्थस्य न कल्पन्ते, गीतार्थस्य तु निष्कारणेऽपि निर्जरानिमित्तं कल्पन्ते । अवेल्त्वादिकमपि गीतार्थस्य जिनकल्पं प्रतिपद्यमानस्य कल्पते । एवं संयतपक्षे 'एतानि' अवेल्तादीनि सर्वाण्यपि 20 पदानि विभाषयेत् ॥ ५९६४ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं आकुंचणपदृगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं आकुंचणपदृगं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३१॥

एवं यायद् दारुदण्डकख्त्रम् ॥ अथामीषां स्त्राणां सम्बन्धमाह— षंभवयपालणहा, तहेव पट्टाइया उ समणीणं । विद्यपदेण जर्ड्णं, पीढग-फलए विवक्षित्ता ॥ ५९६५ ॥

१ भिः भगवद्यनप्रामाण्यादेव 'द्युष्यन्ति' कर्ममलापगमनो निर्मलीभवन्ति न निर्मणे गां ॥ २ क्त्य-प्रामादिविष्ट प्रदेशातापनाप्रदानप्रभृतीनि पदान्युक्तानि नानि 'कारणे' सिंहादिभिरभिभृतस्य तदुर्थोपद्रवप्रशमननिमिक्तं या गां ॥ ३ 'तिभापयेन्' यथासम्मयं प्रतिपाद्येत् ॥ ५९६४ ॥ गां ॥

यं श्रा श्रम्भवतपां स्वार्थित विक्रियादीनि न कल्पन्ते तथा श्रम्भवयेग्याणार्थमेव श्रमणीनां पट्टार-योऽपि वाल्द्रण्डकान्तां न कल्पन्ते । द्वितायपदे तु यतीनां कल्पन्ते परं पीठ-फल्कानि वर्नियत्वा, वानि साध्नामपत्राद्यमन्तरेणापि कल्पन्त एत्रेत्यर्थः । अत एतेषां मृत्राणामारम्भः ॥ ५९६५॥ अनेन सम्बन्धेनायातानाममीषां प्रधमस्त्रस्य व्याप्या—नो कल्पते निर्यन्यानाम् 'आङ्ग-प्रञ्चनपट्टं' पर्यम्तिकापर्ट धारियतुं वा परिद्र्तुं वा । कल्पते निर्यन्यानामाकुञ्चनपट्टं धारियतुं वा परिद्र्तुं वा । कल्पते निर्यन्यानामाकुञ्चनपट्टं धारियतुं वा परिद्र्तुं वा । कल्पते निर्यन्यानामाकुञ्चनपट्टं धारियतुं वा परिद्र्तुं वेति स्त्रार्थः ॥ अथ माप्यम्—

गब्दो अवारडतं, अणुविष पित्रमंथु सन्थुपरिवाओ । पद्मजालिय दोसा, गिलाणियाए उ जयणाए ॥ ५९६६ ॥

पैश्विकापट्टं परिव्यानामार्थिकां ह्या छोको व्यान् अहो ! अत्याः कियान् गर्वा यदेवं 10 महेळाऽपि मवन्ती पर्यक्तिकां करोति । अपावृता वा पर्यन्तिकां छुवीणा मवेन् । "अणुविहे" चि य उपकारे वतंते स उपविरुच्यते, स च तासामुपकारं नायातीनि इत्वाऽनुप्रविः । उमय-कार्छ प्रख्येक्षमाणे च तिसन् सुत्रार्थपरिमन्यः । शास्तुश्च तीर्थकृतः परिवादः, यया नृनमसवेज्ञोऽसौ येनेनासां पर्यक्तिकापट्टो न प्रतिपिद्धः । द्वित्रायपटे या संयती न्यविद्या न्याना वा तया 'यत्तनया' अरुपसार्गारिके पर्यन्तिकापट्टः परिवादः, उपरि चान्यत् प्रावर्णायम् । 15 कारणे च गृह्यमार्गो यः 'अज्ञालिकः' वाल्यहिनः स ग्रह्यात्त्यः, वालसहरो तु शुपिरदोगः । एवं निर्यन्यानामप्यकारणे पर्यन्तिकां कुवीणानां चतुर्छेषु गवीद्यश्च त एव दोषाः ॥ ५९६६ ॥ कारणे पुनर्यं विद्यः—

थेरे व गिलाणे वा, मुत्तं काउम्रवरिं तु पाउरणं । सावस्सए व वेद्दो, पुत्र्वकतमसारिए वाए ॥ ५९६७ ॥

20 स्त्रपेशित्रीम् उपच्छणत्वाद् अर्थपोरुपीं च 'क्तुँ' शिष्याणां दातुमिन्यर्थः स्वितो ग्छानी दा वाचनाचार्यः पर्यन्तिकां कृत्वा उपिर प्रावृणुयात् । उत्तराद्धं पश्चाद् व्याक्यास्यते ॥ स च पर्यन्तिकापद्यः कीद्याः श्वाहास

> फ्छो अनिचो अह आविओ वा, चउरंगुरुं वित्यडी असंघिमी अ । विस्सामहेर्ड तु सरीरगस्मा, दोसा अवहंमगया ण एवं ॥ ५९६८ ॥

१ न्ता बक्यमाणाः पदायाः न करणन्ते । यतीनां न ते पहाद्यः "विष्यपदेण" चि विमक्तिव्यत्यात् हितीयपदे प्राप्ते सित करणन्ते परं पीट हां ॥ २ भीषां स्त्राणां मध्यात् प्रयमस्त्रन्य ताबद् व्याप्या—नो करणने निर्प्रन्थीनाम् 'शाकुञ्चनपदः' पर्यन्ति कापदः, कोऽयः ? स्त्रं नपुंसकन्वनिर्देशः प्राकृतन्वात्, सः 'धार्पिनुं वा' सससत्यां स्त्रापिनुं 'परिहर्नु वा' परिमोन्हम्, न करणते इति सस्यन्यः ॥ इत्यं निर्प्रन्थीविष्यं निष्यस्त्रमित्राय सम्प्रति निर्प्रन्थविषयं विविस्त्रमाह—"कष्पदः" इत्यादि, कर्णते निर्प्रन्थाना हां ॥ ३ निर्यन्थी यदि पर्यन्तिकापदं गृहाति परिसुद्धे वा तदा चनुर्गुक्ताः। तथा पर्यं स्त्रं ॥ ४ भां नुष्यस्त्रमावानामपि पर्यस्तिकापद्दे न प्रतिपिदः । हितीयपदे या संयती ग्लानिका तुद्दास्त्रसानुकसमुद्ययायंत्रया स्थविरा वा तथा हां ॥

फलाद् जातः फीलः सीत्रिक इत्यर्थः, 'अचित्रः' अकर्नुरः । अथ सीत्रिको न प्राप्यते तत आविको वा । स च चतुरङ्गुलं 'विस्तृतः' पृथुलः 'असन्धिमश्च' अपान्तराले सन्धिरहितः, एवंविधः पर्यस्तिकापटः शरीरस्य विश्रामहेतोर्गृह्यते । ये चावप्टम्भगतीः ''संचर्रकुंथुदेहिय" (ओधनिर्यु० गा० ३२३) इत्यादिका दोषास्तेऽपि 'एवम्' आकुञ्चनपट्टे परिधीयमाने न भवन्ति ॥ ५९६८ ॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीणं सावस्तगंति आसणंति आस-इत्तए वा तुयदित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सावस्तयंति आसणंति आस-इत्तए वा तुदियत्तए वा ३२ ॥

सावश्रयं नाम—यस्य पृष्ठतोऽवष्टम्भो भवति एवंविधे आसने निर्मन्थीनां नो करपते आसितुं वा त्यावितुं वा । करपते निर्मन्थानां सावश्रये आसने आसितुं वा त्यावितुं वा । निर्मन्थ्यस्तु ताहरो आसने यदि उपविद्यन्ति रोरते वा तदा त एव गर्वादयो दोषाश्चतुर्गुरु च प्रायश्चित्तम् । द्वितीयपदेऽरुपसागारिके स्थविरा ग्राना वा उपविद्यत् । निर्मन्थानामपि न करपते । यदि । उपविद्यन्ति तदा चतुर्रुष्ठ । सूत्रं तु कारणिकम् ॥ तदेव कारणमाह—

''सावस्सए'' इत्यादि पश्चार्द्धम् । यो वृद्ध आचार्यः सः 'पूर्वकृते' गृहस्थैः सार्थे निष्पादिते सावश्रयेऽप्यासँने उपविष्टः 'असागारिके' एकान्ते 'वाचयेत्' विनेयानां वाचनां दद्यात् ॥ ५९६७ ॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निग्गंथीणं सिवसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयिहत्तए वा। कप्पइ निग्गंथाणं सिवसाणंसि पीढंसि वा फलगंसि वा आसइत्तए वा तुयितिहए वा ३३॥

सविपाणं नाम-यथा कपाटस्योभयतः शृहे भवतः एवं यत्र भिसिकादौ पीठे फलके वा विपाणं-शृहं भवति तत्र निर्भन्थीनामासितुं वा श्रायितुं वा न कल्पते । निर्भन्थानां तु 25 कल्पते । निर्भन्थानां पीढे फलके वा यद्युपविश्वन्ति शेरते वा तदा चतुर्गुरु आज्ञाटयश्च दोषाः ॥ तथा--

१ फान्यः रित चूर्णां विशेषचूर्णां च ॥ २ एतदनन्तरम् य्रन्धाय्यम्—७००० गां० ॥ ३ °मिष सायथ्रये आसितुं न क° गा० ॥ ४ 'सने सिंहासनापरपर्याये ''विद्वो'' ति उप' गा० ॥ ५ गा० विनाऽन्यय—या त्यम्यत्तितुं चा न कां० ॥

सविनाणे उड्डाहो, पाकम्मादी च नो पडिक्टुई । येरीए बानासं, कप्पर छिण्णे विनाणिम्म ॥ ५९६९ ॥

सिवणण आसने उपविश्वन्यामार्थिकाणमुद्दाहो नदिन, णद्दक्रमीद्यक्ष दोनाः सम्मवन्ति, ततः मेतिङ्कष्टं तन्नोपवेशननिति गन्यते । हिनीयपदे वर्षामु पीट-मञ्कद्वं मतायां मिवणगमि उगृह्यते, तस च विनाणं हिन्दा परिष्ठाप्यते । एवं हिन्तं विनाणं स्वित्रण अन्यसा वा क्रस्पते ॥ ५९६९ ॥

र्ज तु न लब्यह छेतुं, तं थेरीणं दलंति सविसाणं । छायंति य से दंहं, पाउंछण महियाए वा ॥ ५९७० ॥

यत् 'तु' पुनश्वेत्तुं न रुम्धते नदः सनिपायनि तदामनं सनिरसाम्नीनां सावनः प्रयच्छन्ति, 10तदीर्च च दण्डं पादप्रोब्छनेन वनं सादयन्ति, तेन वैष्टियसा म्यून्टरं सुवैन्नीस्पर्यः; मृचिकस्य वा प्रिवेष्टयन्ति । निर्वेन्यानां सविद्याननिर करूपेने ॥ ५६७० ॥ सुदः ? इस्पाह—

> ममजाज उ ने दोसा, न होंति नेज तु दुवे अग्रज्ञाया । पीर्द आमणहेर्ड, फलगं पुल होइ सेजड्डा ॥ ५९७१ ॥

श्रमणानां पुनः 'ते' पादक्रमीदयो दोग न मबिन तदः 'हे अपि' पीद-फरके स्विगी 15 अष्णतुल्ञते । तत्र पीठमासनहेतोः फरके पुनः 'श्रयार्थं' श्रयनिनित्ते वर्षासु गृद्धने ॥ ५९७१ ॥ स्य क्रिनर्थे वर्शस तत्रोप्रवेसनं श्रयनं वा क्रियते ! इन्याह—

> इच्छा काय द्यहा, उन्हायगमरिन-नायरमञ्जू । पापा सीवन्न दीहा, रक्सहा होह फलगं तु ॥ ५९७२ ॥

आर्रोयां मृती स्थाप्यमानाया निर्धायाः शेष्टनं मदित, द्यांतहरणं च मृनाहुरिवहरां 20 शान्यं न नीयति तती ग्लान्तंन कामविराधना, 'द्यार्थं च' नीवदयानिनितं दर्शामु मृती नीयवेष्ट्यम्, ''ब्ब्लायर्गं' ति मृतेग्रहमावेन मित्रनीमृत्त्वीरवेज्ञीगुम्मनीयता सात्, अद्याप्ति वा सुम्येष्टः, वादो वाऽविक्रतः प्रष्टुप्येत्. तत एतेषां ग्लार्थं पंठकं प्रहीतव्यम् । तथा कीवद्यां मृती बहतः कुम्हुन्यकप्रमृतयः प्राप्तिनः मृन्युक्तंत्रः ततो मृती द्यानानां नेपां विराधना मदित, द्विवातीया वा मृत्रीनिर्वाय द्योष्टः, व्यवस्थानिदम्, तेनोपविकायना- १३ इत्रीपेत्राव्योऽति दोग् भवन्ति, एतेषां रक्षार्थं व्याम् प्रवृत्तं ॥ ५९७२ ॥ व्यवस्थान

नो कृष्यइ निगांथीणं सर्वेटमं छाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कृष्यइ निगांथाणं सर्वेटमं छाउयं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३२ ॥

<sup>,</sup> १ 'प्रतिकृष्टे' प्रतिषिदं संयवीनामनेन संबेग सविषाणसासनस्य प्रहणमिति गम्य' क्षां॰ !'

अस व्याख्या सुगमा । नवरम्---'सवेण्टकं' नाळ्यक्तं अळावकं तद निर्भन्थीनां न करपते । निर्मन्थानां तु कल्पते ॥ अत्र भाष्यम्---

> ते चेव सर्वेटिनंग. दोसा पादिनम जे त सविसाणे। अइरेग अपिहलेहा, विइय गिलाणोसहद्रवणा ॥ ५९७३ ॥

त एव 'सवृन्तेऽपि' सनालेऽपि अलावुमये पात्रे दोषा मन्तव्या ये सविषाणे आसने 5 पादकर्मादय उक्ताः । द्वितीयपदे तु धारयेदपि । तैत्राध्वनि घृतं वा तैलं वा सुखेनैवापरिग-ल्दुबते, ग्लानाया वा योग्यं तत्रौषधं प्रक्षिप्तमास्ते । तच सवृन्तकं प्रवर्तिनी खयं सारयति । निर्मन्थानामपि निष्कारणे न करूपते । यदि धारयन्ति ततोऽतिरिक्तोपकरणदोपः, सब्नतके च प्रत्यपेक्षणा न राध्यति । द्वितीयपदे ग्लानस्य योग्यमीपधं तत्र स्थापनीयमिति कृत्वा अही-तन्यम् ॥ ५९७३ ॥ 10

सूत्रम्--

नो कपइ निगांथीणं सवेंटियं पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा । कप्पइ निग्गंथाणं सवेंटियं पादकेसरियं धारित्तए वा परिहरित्तए वा ३५ ॥

नो करपते निर्श्रन्थीनां सबून्तिका पादकेसरिका धारयितुं वा परिहर्तुं वा। करपते निर्श्रन्थानां 16 सष्टन्तिका पादकेसरिका धारियतुं वा परिहर्तुं वा ॥ अथ केयं सब्नता पादकेसरिका ! इत्याह—

लाउयपमाणदंडे, पडिलेहणिया उ अगगए बद्धा । सा केसरिया भन्नइ, सनालए पायपेहङ्गा ॥ ५९७४ ॥

यत्रामिनवसङ्गटमुखे अलाबुनि हस्तो न माति तस्यालाबुनी यद् उच्चत्वं तत्प्रमाणी दण्डः कियते, तस्यामभागे वद्धा या प्रत्यपेक्षणिका सा पादकेसरिका सञ्चन्ता भण्यते । सा च कारण-20 गृहीतस्य सनालस्य पात्रस्य प्रस्युपेक्षणार्थं गृद्यते । तां यदि निर्भन्थ्यो गृहन्ति तदा चतुर्गुरु, सेव च मितसेवनादिका विराधना । निर्मन्थानामप्युत्सर्गतो न कल्पते । द्वितीयपदे सनाल-मलावुकं तया मत्यपेक्ष्य ततो मुखं किर्यते ॥ ५९७४ ॥

सूत्रम्---

नो कप्पइ निग्गंथीणं दारुदंडयं पायपुंछणं धारित्तए वा परिहरित्तए वा। कप्पड निग्गंथाणं दारुदंडयं जाव परिहरित्तए वा ३६॥

१ तत्र सनाले तुम्यकेऽध्यिन घृतं चा तेलं चा सुरोनेच चृन्तं हस्तेन गृहीत्या भूमाय-परि बां ॥ २ "पादकेमीया पाम उहरवं चीरं । अमरेए चीरानं दारए बटावि" ही ज्यूणां ॥ ३ चा । सूत्रे च क्रितीयानिर्देशः प्राहनत्यान् प्रथमार्थे द्रष्ट्यः ॥ अध केयं नां ॥ ४ थ्यते, पतद्रघें साऽपि प्रदीतव्या ॥५९७४॥ कां ।। ५ °डयं पायपुंछणं घारिचय पा परि कां ।।

अस्य त्यास्या—यत्र दासमयस्य दण्डस्याधमाने कर्णिका दिशका वय्यन्ते तद् दास्दण्डकं पाद्मोच्छनमुच्यतं । तद् निर्धन्यानां न कल्पने, निर्धन्यानां नु कल्पने ॥ अत्र भाष्यम्— ने चेव दास्दुंड, पाउँछणगम्मि न सनालम्मि ।

न चर्च दास्ट्रह, पाउछणगाम्म ज सनाछाम्म । दुण्ह दि कारणगहणे, चष्पहण् दंहण् कुछा ॥ ५९७५ ॥

उ ये सनारे पेत्रि दोषा उक्तान्त एव दाम्द्रण्डकेऽपि पादमाञ्छनके भवन्ति । 'ह्रयोगपि च' सनारुपात्र-दारुद्रण्डक्योः कारणे निर्श्रन्थानामपि यहणे भवति । तत्र च प्रह्णे कृते 'चण्यड-कान्' चतुष्पद्यान् दृण्डकान् कुर्यान् ॥ ५२,७५ ॥

॥ त्रह्मरक्षाप्रकृतं समाप्तम् ॥

मो क प्रकृत मृ

10 सूत्रम्--

• :

15

25

नो कष्पड़ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा अन्नमन्नस्स सोयं आड्यत्तए वा आड्मित्तए वा, नन्नत्य गाडा-ऽगाडेमु रोगायंकेसु ३७॥

श्रस्य सम्बन्धमाह---

वंमवयपालणहा, गतोऽहिगारी तु एगपक्काम्म । नस्त्रेव पालणहा, मायाऽऽरंमो हुपक्के वी ॥ ५९७६ ॥

त्रधत्रपाछनार्थमकस्मिन्—संयतीत्रष्टणे पक्षे पृयंग्रेषु गेंऽविकारः स गतः, समर्थित इत्यर्थः। सम्प्रति तु 'तस्यव' त्रध्यतम्य पालनार्थे 'हिपक्षेऽपि' संयत संयतीपशृह्यविषये सोक्रमत्रारम्भः क्रियते ॥ ५९७६॥

20 अनेन सम्बन्धेनाणनस्याम्य व्याख्या—नो कल्पने निर्धन्थानां वा निर्धन्थानां वा 'अन्धां-न्यम्य' परस्यस्य मोकनापानुं वा आचिमनुं वा । कि मर्बर्धव ? न इत्याहें—गाहाः—अहि-विष-विस्विकाद्यः अगाहाश्च—न्वराद्यो नेगानुद्वान्तेम्योऽन्यत्र न कल्पने, नेपुं नु कल्पनं इत्यर्थः । एप सुत्रार्थः ॥ मध्यति निर्धुक्तिविन्तरः—

माएण अण्णमण्णस्य आयमणे चउगुरं च आणाई। पिच्छने उहाही, विराहणा मावनंत्रेया ॥ ५९७७॥

'अन्योन्यस्य' गंयतः संयतीनां मोकेन संयती वा संयतानां मोकेन निशाकर्य इति कृत्या रात्री यद्याचनति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः, मिय्यातं च भवेद् न यथावादी

<sup>.</sup> १ पात्रे पादकसंकरणाद्यो दोषा द्यं ॥ २ व्य आगादा-ऽणागा द्यं ॥ एत्यायहणदेव द्यं श्रीका, द्वयां दिषणा १ ॥ ३ व्ह—आगादाः-अद्दिपिय-विसृत्तिकाद्यः अनागादाअ-ज्यरा शं ॥ ४ व्यु तु सोकसापानुसाचिसतुं वा परस्परस्य कस्य द्यं ॥

तथाकारीति कृत्वा । यद्वा कश्चिदिभनवृष्मी तद् निरीक्ष्य मिथ्यात्वं गच्छेत् — अहो ! अमी समस्य इति । उड्डाहश्च भोगिनी-घाटिकादिज्ञापने भवति । विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । तत्र संयमविराधना तेन स्पर्शेनैकतरस्य भावसम्बन्धो भवेत्, ततश्च प्रतिगमनादयो दोषाः । आत्मविराधना तु "चितेइ दृहुमिच्छइ" (गा०,२२५८) इत्यादिक्रमेण ज्वर-दाहादिका ॥ ५९७७ ॥ किञ्च-

दिवसं पि ता ण कप्पइ, किम्र णिसि मोएण अण्णमण्णस्स । इत्थंगते किमण्णं, ण करेज अकिचपिंडसेवं ॥ ५९७८ ॥

दिवसें इपि तावन करपते अन्योन्यस्य मोकेनाऽऽचिमतुं कि पुनः 'निशि' रात्री !। 'इत्यक्रते हि' परस्परं मोकाचमनेऽपि कृते किं नाम तदकृत्यमस्ति यस्य प्रतिसेवा न कुर्याताम् ?॥ ५९७८॥

बुतुं पि ता गरहितं, किं पुण घेतुं जें कर विलाओ या। घासपइड्डो गोणो, दुरक्खओ सस्सअन्मासे ॥ ५९७९ ॥

वक्तुमि तावदेतद् मोकाचमनं गहितं कि पुनः संयत्याः कराद् 'विरुद् वा' भगादित्यर्थः मोकं प्रहीतुम् ?। अपि च घासः-चारी तस्याश्चरणार्थं गौः प्रविष्टः सन् 'सस्याभ्यासे' धान्य-मूले चरन् दूरक्षो भवति, धान्यमदन् दुःखेन रक्ष्यत इत्यर्थः, एवमयमपि संयत्या मोकेनाचमन् 15 प्रसङ्गतः रोपामपि क्रियां कुर्वृत् न वारियतुं शक्य इति भावः ॥ ५९७९ ॥

दिवसओं सपक्लें लहुगा, अद्धाणाऽऽगाढ गच्छ जयणाए। रितं च दोहिं लहुगा, विद्यं आगाढ जयणाए ॥ ५९८० ॥

दिवसतः 'सपक्षेऽपि' संयतः संयताना संयती वा संयतीनां मोकेन यदि आचमति तदा चतुर्रुषु । शैक्षाणां तदवलोकनादन्यथामावो भवेत् । गृहस्य-परतीर्थिकाधोताहं कुर्युः ॥ 20

कथम् ? इत्याह—

अद्विसरक्खा वि जिया, लोए णत्थेरिसऽन्नधम्मेसु । सरिसेण सरिससोही, कीरइ कत्थाइ सोहेजा ॥ ५९८१ ॥

अहो । अमीभिः श्रमणकैरेवं मोकेनाचमद्भिरस्थिसरजस्का अपि जिताः, अमिलोकेऽन्ये नहवी धर्मा विद्यन्ते परं कुत्रापि ईहशं शौचं न दृष्टम् । सहशेन च सहशस्य या शोधिः फियते 25 सा कि कुत्रचित् 'शोधयेत्' शुद्धं कुर्यात् ' अशुचिना धान्यमाननर्श्यचि न शुध्यतीति भावः ॥ ५९८१ ॥

द्वितीयपदे अध्वनि वर्तमानस्य गच्छस्यापरिसन् वा लागाढे कारेंगे यननया दिवा स्तपः मोकेनाचमेत् । अथ रात्रो निष्कारणे मोकेनाचमति ततश्चतुर्रुषु 'द्राम्यामपि' तपः-काराभ्यां

१ प्दिकाम्विपयद्द्यादशकानुभ्वनम् ॥ ५९७७ ॥ मा॰ ॥ २ व्य साभुन्नार्पीनां परस्परस्य मोके॰ षां ॥ ३ भा तो साधु-साध्यीजनो न कु॰ षां ॥ ४ शहर्षि । धास तामा ॥ ५ भू १ । "जे" इति पाद्पूरणे । अपि षा ॥ ६ शुचि कथं तु नाम शुध्ये मं•॥ ७ °रणे यस्यमाणलक्षणे यत<sup>०</sup> पा०॥

छष्ठु । 'प्ति द्वे वि छहुत'' ति पाठान्तरमः, तत्र रात्रे। द्वं—पानकमाचमनार्थं यदि परिवासयति तनश्चनुर्छेबु, सम्बय-पनकसम्मुच्छेनादयश्चानेकविषा दोगाः । साह च सूह-द्वाप्यकृत्—

र्मन दबणरिवासे, सहुगा दोसा हवंतर्रणगिवहा । इति ।

हितीयपदे आगाँ कारण यतनयाँ गन्नावित नोक नाचमेद् द्वं वा परिवासयेत् ॥५९८०॥
 तत्राञ्चित हितीयपदं ज्याचेष्ट—

निच्छुमई मत्यात्रो, भर्च वारेह तकग्दुर्ग वा । फामु दुवे च न लब्मह, मा वि य उच्चिद्वविद्धा उ ॥ ५९८२ ॥

यदि अव्यति प्रतिपन्नं गच्छं प्रत्यनीक्ष्मार्थग्रहादिः मार्थाद् निकाश्यति, सक्तं वा 10 बारयति, यहा 'तस्क्राहिकम्' उपित-शर्गरसेन्द्रग्रमुप्तेन्द्रिक्छितः; तत्र कस्मापि सार्थोगमि- बारका विद्या समित यया परिजिन्दिण म आवस्यते, स च सावृत्तदानीं मंज्ञाकेरकृत्युतः, प्राशुक्तं च द्ववं तत्र न लम्पते, सार्धि चौच्छिष्टविद्या, तत्रो मोक्षनाचम्य नां परिजिन्द्र। ॥ ५९८२ ॥ अथागादपदं क्यान्याति—

अनुद्धे व दुक्ते, अप्या ना नेद्गा खने आउं।

नत्य वि सु चत्र गमा, उचिहुगमन-विलाऽऽमु ॥ ५९८३ ॥

श्युक्तरं वा श्र्वादिकं दुः नं कत्याप्युत्तत्वम्, 'अन्या वा वेदना' मपेदशनादिक्या सङ्घाता या श्रीव्रमायुः क्षिपेन्, नतन्त्रत्वारि स एव गमो मन्त्रत्यः, प्राशुक्रद्रवामात्रे मोकेनाचमेदि-त्ययेः । तत रुच्छिष्टं मझं विद्यां वा परिचप्य नं माञ्चं आशु-श्रीवं प्रगुर्गं क्षुर्यान् ॥ ५९८३ ॥ अत्र यननामाद्द—

20 मचरा मोयाऽऽयमपं, अमिराऍ आह्म्या एस निमिक्तयो । संफासुहाहार्दा, अमोयमचे मवे दोना ॥ ५९८४ ॥

कायिकापात्रके मोकं गृहीत्वा तैनाचमनं कर्तक्यम्, 'अभिगतस्त' गीतार्थसाचीर्णमेतन्, एष च नियाकरम उच्यने, पानकामादेन गठाकेव प्रायः क्रियमाणसान् । अय मोकमात्रकं विना मोकं साण्यमागामिकाद् गृहन्ति ततः संसर्गोहाहादयो दोगाः । एवं गत्री मोकनावम-20 नीयम्, न पुनस्तर्थे द्ववं स्वापनीयम् । द्विनीयगदे स्वापयद्वि ॥५९८२॥ क्रयम ! इत्याह—

पिई को वि य सेही जह सर्ग्ड मा व हुल से समा । जयणाएँ टवेंनि दवें, दोना य मने निरोहम्मि ॥ ५९८५ ॥ -

यदि क्रोडिए श्रेष्ट्रः रिष्टं चरति, अनीव खुत्त्वक्षेनं क्रोनीत्वर्यः । स वार्णार मोक्राचम-नेनामावित इति कृत्वा तद्र्यं यदनया द्रवं स्वारयन्ति । सामान्यतो वा मा 'तस्य' श्रेष्ट्रस् अरत्तन्यामकृत्वाद् खुत्त्वक्षेनं मंबद् इति कृत्वा द्रवं स्वाप्यन्ति । अय न स्वाप्यने तदः स रात्री भंजासम्मवे पानकामावे निगेवं कृत्येन , निगेवं च परितार्ष-मर्णादयो दोता मंत्रेष्टुः ॥५६८५॥

<sup>·</sup> १ था यक्ष्यमाणलक्षणया राजाँ छा॰ ॥ २ भावे संदाया वेगम्य निरोधं छां० ॥ ३ भिःमहादुःख-मर° छां० ॥

एवं तावदाचमने भणितम् । अथापिवतां दोपानाह-

मोर्यं तु अनमनस्स, आयमणे चउगुरुं च आणाई। मिच्छत्ते उड्डाहो, विराहणा देविदिइंतो ॥ ५९८६॥

अन्योन्यस्य मोकं यदि आपिवति तदा चतुर्गुरु, आज्ञादयश्च दोषाः, मिथ्यात्वं च सागा-रिकादिसादवलोक्य गच्छेत्, उद्घाहो वा भवेत्, विराधना च संयमस्यात्मनो वा भवति । ठ तत्र च देवीदृष्टान्तः ॥ ५९८६ ॥ तमेवाह—

> दीहे ओर्संहभावित, मोयं देवीय पिजओ राया । आसाय पुच्छ कहैंणं, पिडसेवा मुच्छिओ गिलतं ॥ ५९८७ ॥ अह रना तूरंते, सुँक्खग्गहणं तु पुच्छणा विजे । जह सुक्खमित्थ जीवह, खीरेण य पिजओ न मओ ॥ ५९८८ ॥

एगो राया महाविसेणं अहिणा खड्ओ। विज्ञेण भणियं—जइ परं मीयं आइयइ तो न मरइ। तओ देवीतणयं ओसहेहिं वासेऊण दिनं। तेण थोवावसेसं आसाइयं। तओ पउणो पुच्छइ—किं ओसहंं। तेहि कहियं। सो राया तेण वसीकओ दिया रिंच पिडिसेविडमारद्धो। देवीए नायं—'मओ होहिइ' चि सुकं कप्पासेण सारवियं। अवसाणे नीसहो जाओ मरिडमारद्धो। विज्ञेण भणियं—जइ एयस्स चेव सुकं अत्थि तो जीवइ। 15 तीए भणियं—अत्थि। खीरेण समं कढेडं दिनं। पडणो जाओ।।

अथाक्षरगमनिका—'दीर्घेण' अहिना मिक्षतो राजा। देन्याः सम्बन्धि मोकमीपधमानितं पायितः। तत आखादे ज्ञाते पृच्छा कृता। ततः कथनम्। ततो दिवा रात्रो च प्रतिसेवां म्चिंछतः करोति। प्रभृतं च शुकं गिलतम्॥

'अथ' अनन्तरं राज्ञि मरणाय त्वरमाणे देन्या ग्रुक्तग्रहणम् । वेद्यस्य च प्रच्छा—यदि 20 ग्रुक्तमस्ति ततो जीवति । एवं कथिते क्षीरेण समं तदेव ग्रुक्तं पायितस्ततो न मृतः । एवमेव संयत्याः मोकेन पीतेन साधुरपि वशीक्रियेत, वशीक्रतश्चावभाषेत, प्रतिगमनादीनि वा कुर्यात् , तसाद् नाऽऽपातन्यम् । कारणे पुनराचमनमापानं वा कुर्यात् ॥ ५९८७ ॥ ५९८८ ॥

तथा चाह---

सुत्तेणेवऽववाओ, आयमइ पियेज वा वि आगाहे।
आयमण आमय अणामए य पियणं तु रोगम्मि ॥ ५९८९ ॥
स्त्रेणैवापवादो दर्श्वते—''आगाँढे रोगातदे आचमेत् आपिवेहा" इति यदुक्तं स्त्रे नत्र
'आचमनं' निर्हेणनम् 'आमये' रोगे 'अनामये च' निशाकर्रंपे भवति ! पानं तु रोग एद

१ 'अन्योन्यस्य' साधुः संयत्याः संयती च साधोः सन्तं मोरं कं ।॥ २ ओसहरचिनं, मोयं तामा॰ कं । चूर्णिकृता निरोपचूर्णिकृता वायने । फा वार्तोऽन्त । तपाहि—''कोमहरिनं देवीय तणयं मोयं दिनं" इति ॥ ३ 'हर्णं, अइसेवा नामा॰। एत्त्राक्षत्रमार्वत ना॰ कं ॰ टीस, रस्कां टिप्पणी ५॥ ४ सुक्षद्ववणं तु तामा॰॥ ५ तनः 'अतिसेवा' दिवा मा० कं ॰ ॥ ६ 'गाडे उपलक्ष्मणत्वात् सनामाडे च रोगां कं ॰॥ ७ 'क्षे मन्त्रपरिज्ञपनादी या प्रायुक्ततु यो भय' कं ॰॥

सम्भवति नान्यदा ॥ ५९८९ ॥ तत्रार्यं विधिः—

दीहांहयणे गमणं: सागारिय प्रच्छिए य अहग्रमणं।

तासि सगारज्ञयाणं, कप्पद्द गमणं जिहं च मयं ॥ ५९९० ॥

वैदीर्घण कर्यापि साधोः अदने-गक्षणे कृते सपक्षमोकागावे संयतीप्रतिश्रये गमनम्। र्वतत्त्वासां सागारिके प्रष्टे सति 'खतिगमनं' प्रचेशः कर्तव्यः । अथ संयत्याः सर्पद्यनं जातं ततस्तासां सागारिकयुक्तानां साध्वसती गमनं करुपते । यत्र च भयं तत्र दीपकी ब्रहीतव्य इति वाक्यरोपः । एपं सङ्गहगाथासमायार्थः ॥ ५९९० ॥ साम्प्रतमेनामेव विवृणोति—

निद्धं भ्रुचा उपवासिया व चोसिरितमत्त्रगा वा वि । सागारियाइसहिया, समप दीवेण य ससहा ॥ ५९९१ ॥

10' अहिना मिलतः साधुः स्ववश एव साधूनां मोकं पाय्यते । अथ तेषां नान्ति मोकम् , कुतः ! इत्याह—सिग्धमाहारं तिह्वसं भुक्ता उपवासिका वा ततो नाम्ति मोकम्; अथवा न्युत्ख्रिष्टमात्रकान्ते, तत्थ्रण एव मौकं न्युत्स्प्रमपरं च नाम्त्रीति भावः, ततो निर्मन्यीनां प्रतिश्रये गन्तव्यम् । यदि निर्भयं तन एवगेव गम्यते । अथ समयं ततः मागारिकादिना केनचिद् द्वितीयेन दीपंकेन च सहिताः संशब्दा गच्छन्ति । ततः संयतीयसर्ति प्रविशन्तो यदि नेपेधिकी 15 क्रवेन्ति ततश्चतुर्गुरु ॥ ५९९१ ॥ तथा—

तुसिणीए चउगुरुगा, मिच्छत्ते सारियस्स वा संका। पिंडिंबुद्धवोद्दियासु च, सागारिय कलदीवणया ॥ ५९९२ ॥

तूर्णीका अपि यदि प्रविद्यन्ति तदा चतुर्गुरु । मिथ्यात्वं वा कश्चित् तृर्णीमायेन प्रविद्यती दृष्ट्वा गच्छेत् । सागारिकस्य वा श्रद्धा भवति—किमत्र कारणं यदेवममी अवेलायामागताः 🗗 20 इति, 'स्तेना अमी' इति वा मन्यमानो त्रहणा-ऽऽकर्पणादिकं कुर्याद् आहन्याद्वा । ततस्तृप्णी-करिप न प्रवेष्टच्यं किन्तु प्रथमं सागारिक उत्थापनीयः, ततग्तेन प्रतिबुद्धेन-उत्थितेन बोधितासु संयतीषु सागारिकस्य कार्यदीपना कर्तव्या-एकः साधुरहिना दष्टः, इह चौपर्य स्थापितमस्ति तदर्थं वयमागताः ॥ ५९९२ ॥ ततः प्रवर्तिनीं भणन्ति —

मोर्च ति देह गणिणी, थोर्च चिय ओसहं लहुं णेहा।

मा मग्गेख सगारो, पंडिसेहे वा वि युच्छेओं ॥ ५९९३ ॥ थहिद्ष्रस्थीपथं मोकमिति पयच्छत । ततः 'गणिनी' प्रवर्तिनी यतनया मोकं गृहीस्वा साधूनां ददाति भणति च--ग्तोकभेवेदमापधमेतावदेवासीत् , नातः परमन्यदम्त्रीत्यर्थः, अतः 'छ्षु' शीघं नयत । किमर्थमित्थं कथयति ! इत्याह—मा सागारिकः 'ममापि एतदे।पर्ध प्रयच्छत' इत्येवं मार्गयेत् । यदा तु 'नास्त्यतः परम्' इति प्रतिपेधः कृतस्तवा व्यवच्छेदः <sup>30</sup>कृतो गवति, न मृयो गार्गयतीत्यर्थः ॥ ५९९३ ॥

न वि तें कहंति अग्रुगो, खह्ओं ण वि ताव एय अग्रुईए।

१ 'चिछऊण अर्र' तामा॰ ॥ २ 'दीर्घेण' सर्पेण रात्री कस्यापि कां॰ ॥ ३ °प निर्युक्तिः गाथा° क्षं ॥'

15

20

भाष्यगायाः पेंदंदं ह- ५७ ]

घेतुं णयणं खिंष्पं, ते वि य वसिंहिं संयम्बेंवेति ॥ ५९९४ ॥

ते साधवी न कथयन्ति, यथा — अमुकः साधुरहिना खादितः । ता अप्यार्थिका न कथ-यन्ति, यथा — एतन्मोकममुकस्याः सत्कमिति । गृहीत्वा च क्षिप्रं नयनं कर्तव्यम् । पूर्वोक्तेन च विधिना ते 'खकाम्' आत्मीयां वसतिम् उपयान्ति ॥ ५९९४ ॥ आह— 'यदि अमुकेः साधुदेष्टः, अमुकस्या वा मोकमिदम्' इति कथ्यते तंतः को दोषः १ इत्याह—

जायति सिणेहीं एवं, भिण्णरहस्तत्त्वा य वीसंभी।

तर्महा न कहेयंव्यं, को व गुंणों होइ कहिएणं ॥ ५९९५ ॥

एवं कथ्यमाने तयोः सेहो जायते, भिन्नरहस्यता च भवति, रहस्ये च भिन्ने विश्रम्भो भवति । यत एते दोषास्तसमाद् न कथ्ययितच्यम् । को वा गुणस्तेन कथितेन भवति ! नं कोऽपीत्यर्थः ॥ ५९९५ ॥ यदा संयती दीर्घजातीयेन दृष्टा भवति तदाऽयं विषिः—

सागारिसहिय नियमा, दीवगहत्था वए जईनिलयं।

सागारियं तु घोहे, सो वि जई स एवं य विही उ । ५५९६ ॥ आर्थिका नियमात् 'सागारिकसहिताः' शय्यातरसहायाः समये च दीप्कहस्ता यतीनां

निल्यं त्रजेयुः । स च संयतीसागारिक इतरं संयतसागारिकं वोधयति । सोऽपि प्रतिबुद्धः

साधून् बोधयति । अत्रापि स एव विधिर्मोकदाने द्रष्ट्रेच्यः ॥ ५९९६ ॥

॥ मोकप्रकृतं समाप्तम् ॥

परिवासित प्रकृत म्

सूत्रम्---

नो कंप्पइँ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा पारियासि-यस्स आहारस्स जाव तयप्पमाणिमत्तमिव भूइप्प-माणिमत्तमिव विंदुप्पमाणिमत्तमिव आहारं आहा-रित्तए, नन्नत्थे आगाढेसु रोगायंकेसु ३८॥

अस्य सूत्रस्यं सम्बन्धमाह—

उदिओऽयमणाहारो, इमं तु सुत्तं पहुच आहारं। अत्थे वा निसि मोयं, पिजति सेसं पि मा एवं॥ ५९९७॥

'अयं' मोकल्क्षणोऽनाहारः पूर्वसूत्रे 'उदितः' भणितः, इदं तु सूत्रं आहारं प्रतीत्यारम्यते । अर्थतो वा 'निशि मोकं पीयते' इत्युक्तम् अतः 'शेपमि' आहारादिकमेवं मा रात्रे। आहा-रयेदिति प्रस्तुतं सूत्रमारम्यते ॥ ५९९७ ॥

१ भिषि तोय्यितुष्प को निना । एनम्बळनुनारेनीय को विना टीसा, क्याना पत्रं १५८८ टिप्पणी १ ॥ २ १व्य बानाडा-ऽजानाहे का । एनम्बळनुमारेनीय का टीबा, द्वारती पत्रं १५८८ टिप्पणी २ ॥ ३ 'अर्थे' अर्थतो यादाब्यात् सूत्रतोऽपि 'निशि को ॥

अतेन सम्बन्धेनायातस्यास्य त्र्यास्या—नो करपते निर्धन्थानां वा निर्धन्थीनां वा 'परिवा-सितस्य' रज्ञन्यां स्थापितस्याहारस्य मध्यात् त्वक्यमाणमात्रमपि मृतिप्रमाणमात्रमपि विन्दुप्रमाण-मात्रमपि यावदाहारमाहर्तुम् । इह त्वक्यमाणमात्रं नाम—तिस्तुपत्रिमागमात्रम् तच्चाग्रनस्य घटते, मृतिप्रमाणमात्रं सक्तुकादीनां नेयम्, विन्दुप्रमाणमात्रं पानकस्य । इद्मेवापवदैति—आगादेस्यो इरोगा-ऽऽतद्केस्योऽन्यत्र न करपते, तेषु पुनः करपते इति स्त्रार्थः ॥ अथ निर्धुक्ति विस्तरः—

परिवासियआहारस्य मग्गणा आहारो को मवे अणाहारो । आहारो एगंगिओ, चडिवहो जं वऽतीद तर्हि ॥ ५९९८ ॥

परिवासितस्याहारस्य 'मार्गणा' विचारणा कर्तव्या । तत्र शिप्यः याह—वयं तावदेतदेव न जानीमः—को नामाहारः ! को वाऽनाहारः ! इति । स्रिराह—'एकाङ्गिकः' शुद्ध एव यः 10 क्षुषां श्रमयति स आहारो मन्तव्यः । स चाश्चनादिकश्चतुर्वियः, यहा तत्राहारेऽन्यद् छवणा-दिकं 'अतियाति' प्रविश्वति तद्यपाहारो मन्तव्यः ॥ ५९९८ ॥

अथैकाङ्गिकं चतुर्विधमाद्दारं व्याचेष्टे-

क्रो नासेइ छुई, एँगंगी तक्क-उद्ग-मजाई। खाइमें फल-मंसाई, साइमें महु-फाणियाईणि॥ ५९९९॥

15 अशने क्रः 'एकाङ्गिकः' गुढ एव क्षुयं नाश्यति । पाने तक्रोदक-मद्यादिकमेकाङ्गिकमपिं तृषं नाश्यति आहारकार्यं च करोति । खादिमे फल-मांसादिकं खादिमे मब्र-फाणितादीनि केवलान्यप्याहारकार्यं कुर्वन्ति ॥ ५९९९ ॥ ''नं वर्ऽइट्ट नहिं' ति पदं व्याख्याति—

नं पुण खुहापसमणे, असमत्थेगंगि होइ लोणाई। तं पि य होताऽऽहारो, आहारजुयं च विज्ञतं चा ॥ ६००० ॥

20 यत् पुनरेकाङ्गिकं क्षुघाप्रशमनेऽसमर्थं परमाहारे उपयुज्यते तद्प्याहारेण संयुक्तमसंयुक्तं वा आहारो मवति । तच ठवणादिकम् । तत्राशने ठवण-हिङ्गु-जीरकादिकसुपयुज्यते ॥६०००॥

उदए कप्प्राई, फलि मुचाईणि सिगर्वेर गुले।

न य ताणि खर्बिति खुई, उबगारिचा उ आहारो ॥ ६००१ ॥ उदके कप्रादिकम्पयुज्यते, आम्रादिफलेयु छुचादीनि द्रव्याणि, 'श्वहवेर च' गुण्ट्यां गुरु 25 टपयुज्यते । न चैतानि कप्रादीनि खुवां खपयन्ति, परमुपकारित्वादाहार उच्यते । द्रोपः

सर्वे। इप्यनाहारः ॥ ६००१ ॥

30

अहवा जं भ्रुक्खचों, कर्मउवमार् पिक्खबर् कोट्टे । सच्चो सो आहारों, ओसहमाई पुणो महतो ॥ ६००२ ॥ अथवा बुसुक्षया आर्तः यत् कर्रमोपमया मृदादिकं कोष्ठे प्रक्षिपति । कर्रमोपमा नाम-''अपि कर्रमपिण्डानां, कुर्यात् कुक्षि निरन्तरम् ।'' स सर्वें।ऽप्याहार उच्यते । औषवादिकं पुनः 'मकं' विकल्पितम्, किखिदाहारः किखिचा-

१ 'मपि तायिन्दु' का विना ॥ २ 'द्ति—आगाद्ध-उनागार्द्धस्यो रो' क्षं ० ॥ ३ एगार्गा पाणगं तु सजाई ताना ० ॥ नाहार इत्यर्थः । तत्र शर्करादिकमोपधमाहारः, सर्पदष्टादेर्मृतिकादिकमोपधमनाहारः ॥६००२॥ जं वा भुक्खत्तस्स उ, संकसमाणस्स देइ अस्सातं । सन्वो सो आहारो, अकामऽणिट्टं चऽणाहारो ॥ ६००३ ॥

यद् वा द्रव्यं बुसुक्षार्तस्य 'सङ्कपतः' ग्रसमानस्य कवलप्रक्षेपं कुर्वत इत्यर्थः 'आखादं' रसनाहादकं खादं प्रयच्छति स सर्व आहारः । यत् पुनः 'अकामम्' अभ्यवहरामीत्येवमन- । भिल्पणीयम् 'अनिष्टं च' जिहाया अरुच्यम् ईदृशं सर्वमनाहारो भण्यते ॥ ६००३ ॥

· - तचानाहारिममिदम्—

अणहारों मोय छल्ली, मूलं च फलं च होतऽणाहारो । सेस तय-भृइ-तोयं विंदुम्मि च चउगुरू आणा ॥ ६००४ ॥

'मोकं' कायिकी 'छल्ली' निम्बादित्वग् 'मूलं च' पश्चमूलादिकं 'फलं च' आमलक-हरी-10 तक-विमीतकादिकम्, एतत् सर्वमनाहारो भवतीति चूणिंः । निश्रीथचूणों छ—''या निम्बादीनां 'छल्ली' त्वग् यच तेपामेव निम्बोलिकादिकं फलं यच तेपामेव मूलम्, एवमादिकं सर्वमप्यनाहारः'' इति व्याख्यातम् । ''सेसं'' ति 'शेपम्' आहारः । तस्याहारस्य परिवासितस्य यदि तिल्लुपत्वग्मात्रमप्याहरति, सक्तुकादीनां शुष्कचूर्णानामेकस्यामङ्गुलो यावती भूतिमात्रा लगति तावन्मात्रमपि यदि अक्षाति, तोयस्य—पानस्य विन्दुमात्रमपि यद्यापिवति तदा चतुर्गुरु, 1ं आज्ञा च तीर्थकृतां कोपिता भवंति ॥ ६००४ ॥ एते चापरे दोपाः—

मिच्छत्ता-ऽसंचइए, विराहणा सत्तु पाणजाईओ । सम्मुच्छणा य तक्कण, दवे य दोसा इमे होंति ॥ ६००५ ॥

अश्नीदि परिवास्त्रमानं दृष्टा ग्रेक्षोऽन्यो वा मिथ्यात्वं गच्छेत्, उद्घाहं वा कुर्यात्— अहो । अमी असम्बयिकाः । परिवासिते तु संयमा-ऽऽत्मिवराघना भवित । सक्तुकादिपु 20 धार्यमाणेषु करणिकादयः प्राणजातयः सम्मूच्छिन्ति, पूपिलकादिपु लालादिसम्मूच्छिना च भवित, उन्दरो वा तत्र 'तर्कणम्' अभिलापं कुर्वन् पार्धतः परिश्रमन् मार्जारादिना भक्ष्यते, एवमादिका संयमविराधना । आत्मविराधना तु तत्राग्रनादो लालाविषः सपौ लाला मुखेत्, त्विष्विपो वा जिमन् निःश्वासेन विषीकुर्यात्, उन्टरो वा लालां मुखेत् । द्रवे चाहारे एते वक्ष्यमाणा दोषा भवन्ति ॥ ६००५ ॥ अथ "मिच्छत्तमसचइय" ति पदं व्याख्याति—

सेह गिहिणा व दिड़े, मिन्छत्तं कहमसंचया समणा । संचयमिणं करेंती, अण्णत्य वि नृण एमेव ॥ ६००६ ॥ शैक्षेण गृहिणा वा केनापि तत्राजनादी परिवासिते दृष्टे गिट्यात्वं भवेत्—एवंविपं मध्यं

१ भुंजंतस्सा, संकममाण तामा ॥ २ मृत कट्ट फरं ताम ॥ ३ °नां कट्ट कत्यामा । अपना कट्ट कर्या । ३ °नां कट्ट कर्या । अपना प्राप्त । अपना प्राप्त माहार परिवासिय न प्रम्पे । १ वित । अपना प्राप्त माहार । परिवासिय न प्रम्पे । १ °नारितं राज्यां ॥ ६००४ ॥ यदि परिवासियति तत प्रे होपा — मिच्छ दा ॥ ५ °नारितं राज्यां परि मं ॥ ६ वित । तत्र संयमविदाधना भाव्यने — सक् के न ॥ ७ °हारे राजां परिवास्यमाने प्रे मी ॥

ये कुर्वन्ति क्यं ते श्रमणा असम्बया भवन्ति ? । यथा ''सैर्वसाद् रात्रिमोजनाद् विरमणम्'' इत्यभिग्रहं गृहीत्वा छम्पन्ति तथा 'नृत्'मिति वितर्कयाम्यहम्—'अन्यत्रापि' प्राणिवधादावेव-मेव समाचरन्ति ॥ ६००६ ॥ अथ 'द्रवे दोषा अमी सवन्ति' इति पदं व्याचप्टे—

निद्धे दवे पूर्णीए, आवज्रण पाण तकणा झरणा।

अहारें दिष्ट दोसा, कप्पइ तम्हा अणाहारो ॥ ६००७ ॥
इह वक्ष्यमाणे अभ्यद्गनसूत्रे भणितं यद् ष्ट्रतादिकं तेल-वसावर्जितं अद्रवं भवति तदेव
क्षिण्धमुच्यते । यत् तु सोवीरद्रवादिकं अलेपकृतं यच दुग्य-तेल-वसा-द्रवच्चतादिकं लेपकृतं
तदुभयमपि द्रविमत्युच्यते ॥ तथा चार्हे—

सुत्तभिषयं तु निद्धं, तं चिय अद्दं सिया अतिछ-वसं । सोवीरग-दुद्धाई, दर्व अलेवाड लेवाडं ॥ ६००८ ॥

10 सोवीरग-दुद्धाई, दचे अलंबाड लंबाड ॥ ६००८ ॥ व्याख्यातार्था ॥ ६००८ ॥ प्रणीतं नाम—गूढकोहं घृतपृरादिकं व्याद्रेखाचकम्, यद्घा विहिः केहेन मुक्षितं मण्डकादि अपरं वा केहावगाढं कुसणादि प्रणीतमुच्यते । तथा चाह—

गूढसिणेई उछं, तु खज्जगं मिक्सियं व जं वाहिं। नेहागार्ड कुसणं, तु एवमाई पणीयं तु ॥ ६००९ ॥

15 गतार्था ॥ ६००९ ॥

एवंविघे किन्धे द्ववे प्रणीते च रात्रो स्थापिते कीरिकीदयः प्राणजातीया आपद्यन्ते, पतन्तीत्यर्थः, तत्र गृहकोलिकादितर्कणपरम्परा वक्तव्या । "झरणा य" चि स्यन्दमाने भाज-नेऽधस्तात् प्राणजातीयाः सम्पतन्ति । परः प्राह—नन्वेते दोपा आहारे दृष्टास्तसादनाहारः परिवासयितुं कर्न्पते ॥ ६००७ ॥ स्र्रिराह्—

20 अणहारो वि न कप्पद्द, दोसा ते चेव जे भणिय पुर्व्च । तिद्दवसं जयणाए, विद्दयं आगाढ संविग्गे ॥ ६०१० ॥

र्जनाहारोऽपि न करपते स्थापयितुम्। यदि स्थापयित ततश्चतुरुंघु, 'त एव चें' विराधनादयो दोपा ये 'पूर्वम्' आहारे भणिताः, तसादनाहारमि न स्थापयेत्। यदा प्रयोजनं तदा तद्दिवसं विभीतक-हरीतकादिकं मार्ग्यते। अथ न रुम्यते, दिने दिने मार्गयन्तो वा गर्हितास्ततो यत- १५ नया यथा अगीतार्था न पश्यन्ति तथा द्वितीयपदमाश्रित्यागाढे कारणे सविद्यो गीतार्थः स्थापयित, धनचीरेण चर्मणा वा दर्दरयित, पार्श्वतः क्षारेणावगुण्डयित, उभयकारुं प्रमार्व-यति॥ ६०१०॥

जह कारणें अणहारो, उ कप्पई तह भवेज इयरो वी। वोच्छिण्णम्मि मुडंवे, विह्यं अद्धाणमाईसु ॥ ६०११॥

<sup>80</sup> यथा कारणेऽनाहारः स्थापयितुं कल्पते तथा 'इतरोऽपि' आहारोऽपि कारणे कल्पते

१ "छहे भंते! वप चवहिओं मि सन्वाक्षो राह्मोयणाक्षो वेरमणं" इति हि पाक्षिकसूत्रवचनम् ॥ २ °द्दं चृहद्भाष्यकत्—खुत्त° कां० ॥ ३ °का-मक्षिकादयः कां० ॥ ४ न केवलमाद्दारः अना° कां० ॥ ५ च संयमा-ऽऽत्मविरा° कां० ॥ ६ °द्रा ग्लानादिप्रयो° कां० ॥

स्यापितुम् । कथम् ! इत्याह—व्यवच्छिने मडम्ने कारणे स्थिताः सन्तो द्वितीयृपदं सेवन्ते । तथाहि—तत्र पिप्पल्यादिकं दुर्रुभम् प्रत्यासन्नं ग्रामादिकं च तत्र नास्ति त्तः परिवासयेदपि । यथा कारणे पिप्पल्यादिकं स्थापयन्ति तथा द्वितीयपदेऽञनाद्यपि स्थापयेत्। "अद्धाणमादीसु" त्ति अध्वप्रपन्नाः सन्तोऽध्वकल्पं स्थापयेयुः, आदिशब्दात् प्रतिपन्नोत्तमार्थस्य ग्लानस्य वा योग्यं पानकादिकं स्थापयेत् ॥ ६०११ ॥ व्यवच्छिन्नमडम्बपदं व्याख्याति-

> वुच्छिण्णम्मि मडंबे, सहसरुगुप्पायउवसमनिमित्तं। दिइत्थाई तं चिय, गिण्हंती तिविह मेसजं ॥ ६०१२ ॥

व्यवच्छिने महम्बे वर्तमानानां सहसा शूल-विप-विसूचिकादिका रुगुत्पचेत तस्योपशम-निमित्तं दृष्टार्थाः-गीताथी आदिशब्दात् संविमीदिगुणयुक्तास्तेऽनागतमेव तदेव द्रव्यं गृहन्ति येनोपशमो भवति । तच भेपजद्रव्यं 'त्रिविधम्' वात-पित्त-श्रेप्मभेपजमेदात् त्रिपकारं 10 ज्ञेयम् ॥ ६०१२ ॥

सूत्रम्-

To > ..

नो कर्षइ निग्गंथाण वा निग्गंथीणं वा पारियासि-एणं आलेवणजाएणं आलिंपित्तए वा विलिंपित्तए वा, नन्नत्थ आगै। ढेहिं रोगायं केहिं ३९॥

15

एवं प्रक्षणसूत्रमण्युचारणीयम् । अस्यं सम्बन्धमाह-

जइ भुतुं पिडसिद्धो, परिवासे मा हु को वि मक्खद्वा। बुत्तो वा पक्लेवे, आहारों इमं तु स्विमिम ॥ ६०१३ ॥

यदि परिवासित आहारो भोक्तं प्रतिपिद्धस्ततः मा कश्चिद् प्रश्नणार्थं परिवासयेदिति प्रस्तु-तस्त्रमारभ्यते । यद्वा पूर्वस्त्रे "पक्लेव" ति मुखपश्चेपणद्वारेणाहार उक्तः, इदं तु स्त्रमाले-20 पविषयं प्रोच्यते ॥ ६०१३ ॥

> अविभित्रसालेवी, बुत्ती सुत्तं इमं तु वन्झिमि । अहवा सी पक्खेवी, लोमाहारे इमं सुत्तं ॥ ६०१४ ॥

अथवा आभ्यन्तरः 'आलेपः' आहारलक्षणः पूर्वसूत्रे उत्तः, इदं तु सूत्रं वाद्यालेपविषयमु-च्यते । अथवा 'सः' पूर्वसूत्रोक्तः मक्षेपाहारः, इदं तु सूत्रं छोमाहारविषयमारभ्यते ॥६०१४॥ 25

एभिः सम्बन्धेरायातस्यास्य व्याख्या—नो कल्पते निर्मन्यानां वा निर्मन्यीनां वा परिवा-सितेनालेपनजातेन 'आलेपयितुं वा' ईपछेपर्यितुं 'विलेपयितुं वा' विशेषेण लेपयितुम्, नान्य-

१ °कमर्घतृतीययोजनानन्तरे तत्र का॰ ॥ २ 'झना त्रियचर्मनादिगुण' ता॰ ॥ ३ 'गाढा-Sणागाढेहिं थां॰ । एतत्पाठानुगारेण था॰ टीका, रायतां टिप्पणी ६ ॥ ४ म्य सूत्रहयस्य सम्य° षो॰ ॥ ५ इदं त्यगालेप॰ गां॰ ॥ ६ °तुं प्रणादिकमिति गम्यते, 'जिलेपयितं या' जिलेपेण रेपपितुम, नान्यवागादा-ऽनागाहेभ्यो रोगा-ऽऽतङ्ग्रस्य इति खुवार्थः ॥ अय माध्य-कारभालना-प्रत्यवस्थानसभूणं व्यान्याह्यं दर्शयसाद—मक्रो णां ॥

त्रागारेच्यो रोगातहेच्य इति स्त्रार्थः ॥ अथ मार्थम्—

सदरें उस्मं लिप्पद्द, एम कसो द्वांति वणतिगिच्छाए । जह ने ण ने पमार्ण, मा कुण किरियं मरीरम्म ॥ ६०१५ ॥

परः प्राह—ननु प्रणचिकित्पायां पूर्व वर्णा प्रक्षित्वा ततः पिण्टीपदानेन श्राविष्यने, प्र १ क्रमः, ततः प्रथमं अक्षणसूत्रनुक्त्वा पश्चादान्द्रेपनसूत्रं भणिनुमुचिनमिति भावः । यदि चेतन् ति नव न प्रमाणं तनो मा शरीग्स क्रियां कार्पारिति ॥ ६०१५ ॥ मृरिगृह—

आहेरणेण पडणह, जो उ वणी मक्खणेण कि तन्य । होहिर् वणी व सा से, आहेवी दिखहं समणं ॥ ६०१६ ॥

नायमेकान्तः यद अवस्यं व्रणे प्रक्षणमान्यनं च द्वयमि भवति, किन्तु क्रुविदेकतरे 10क्षुत्राऽप्युमयम्, ननो यः किल व्रण आरुपेन प्रगुणीयप्रति नत्र कि प्रक्षणेन कार्यम् । निश्चिदित्ययः । यद्वा या मे व्रणो सविष्यति इति कृत्वा प्रथममेवारेपः 'श्चमनम्' श्रीपर्यं द्यते ॥ ६०१६ ॥ किञ्च—

> थवाउरे उ कते, करित जहलाम कन्य परिवादी । अणुपुष्यि संत्रविसंदे, जुल्लह् न च सच्यजाईसु ॥ ६०१७ ॥

16 'अत्यातुरे' आगाहे कार्ये यथालामं आठेषो अवर्ण या या प्रथमं लम्पने तेनैव चिकिन्मां कुर्विन्ति । कुत्र नाम 'परिपाटिः' क्रमा जिवने ! । इत्रमेव ज्यनिक —या 'महिमवः' विच-मानविस्तिस्त्र चिकित्सायां कियमाणायां 'आनुपूर्वा' चिकित्मालाख्यणिता परिपाटिः 'युज्यते' घटते, न पुनः सर्वजातिषु, अतः किमव क्रमितिर्श्वणेन ! इति ॥ ६०१७ ॥'

गुनम्मि कद्वियम्मि, आरंब ठविति चउछह होति ।

20 आणाइणो च दोसा, विगइणा इमेहिं टाणेहिं ॥ ६०१८ ॥ स्यार्थकथनेन पत्रे आकृष्टे मिन निर्द्धिकविन्तर उच्यने—यदि आर्वेषं रात्रे। स्यापयि तदा चत्र्रेष्ठ, आज्ञादयश्च दोषाः, विगधना चार्माभिः स्यानेभेविन ॥ ६०१८ ॥

निहें दंत्रे पर्णाण, आवज्ञण पाण नक्षणा झर्णा । आर्यक विवचाने, रोने लहुगा य गुक्ता य ॥ ६०१९ ॥

१५ किन्ते द्रवे प्रणीते आछेपे सामित प्राणिनीपापतनं तर्कणं 'अरणं च' तस्य द्रवादेः स्यन्दनं भवति । अत्र दोषपाचना प्रान्वन् । 'आतंद्वे च' गेग विषयोनेन क्रियाकरणे वध्यमाणं प्राय-श्चिष्त् । ''गेसि'' नि आगादा-ज्ञागादकारणयन्तरण यदि परिवासयति ततः प्राशुकादी साप्यमाने चतुर्णेत्र, अप्रशुकादी चतुर्गेक् ॥ ६०१९ ॥ इद्येव ज्याचेष्ट—

<sup>?</sup> बिन आयुर्वेद्रियः । क्रुत्र डा॰ ॥ २ प्रवृधितायाक्षेष-परिद्यांगे भाष्यकृता । सम्प्रति नियुक्तिप्रिम्नरः १ प्रारम्ण डा॰ ॥ ३ तान्येय द्श्यिति १ प्रारम्णं डा॰ ॥ ४ क्रिम्यं द्वं प्रणीतं च व्यमण्यनन्तरस्ये व्याप्यातम् । एवंद्रिये विविधेऽपि आरेपं स्यापिते 'प्रणिनां' मक्षिकाप्रसृतीनाम।एतनं 'त्रकंणं च' गृहकोतिकादीनां तान् प्रति अभिकापः 'श्ररणं च' तस्य द्वादेः भाजनात् स्यन्दनं क्षे॰ ॥

ति चिय संचयदोसा, तयाविसे लाल छित्रणं लिह्णं वा। अंगीभूयं विहए, उन्झमणुन्झंति ने दोसा॥ ६०२०॥

त एव सम्बयादयो दोषा मन्तव्याः, स्विग्वपः सर्पः स्पृशेत्, लालाविषो वा जिह्न्या लेहनं कुर्यात्, द्वितीये च दिनेऽन्लीमृतं तद्ज्ङ्यते, अनुज्ज्ञतो वा ये दोपास्तान्, प्रामोति॥६०२०॥ यत एते दोपास्ततः—

> दिवसे दिवसे गहणं, पिद्वमपिट्ठे य होइ जयणाए । आगाढे निक्खिवणं, अपिट्ठ पिट्ठे य जयणाए ॥ ६०२१ ॥

यदा म्लानार्थमालेपेन प्रयोजनं भवति तदा दिवसे दिवसे महणं विधेयम् । तत्र प्रथमं पिष्टस्य पश्चादिष्टस्यापि यतनया महणं कर्तव्यं भवति । आगाढे च ग्लानत्वे आलेपस्य निक्षेपणं परिवासनम्पि कुर्यात्, तद्प्यपिष्टस्य पिष्टस्य वा यतनया कर्तव्यम् ॥ ६०२१ ॥ 10

**भयातद्वव्यत्या**सं व्याख्याति-

आगार्ढे अणागार्ढ, अणगाढे वा वि कुणइ आगार्ढ । एवं तु विवचासं, कुणइ व वाए कफतिगिच्छं ॥ ६०२२ ॥

आगाढे ग्लानत्वेऽनागाढां कियां करोति चतुर्गृह । अनागाढे वा आगाढां करोति चतुर्रुष्ठ । यद्वा वाते चिकित्सनीये कफचिकित्सां करोति, ० उँपलक्षणमिदम्, तेन फफे चिकित्सनीये 15 वातं चिकित्सती इत्याद्यपि द्रष्टव्यम् । ▶ एप विपर्यासो मन्तव्यः ॥ ६०२२ ॥

अथ "सेसे रुहुगा य गुरुगा य" (गा० ६०१९) ति परं ब्याचि —

अगिलाणो खलु सेसो, दन्ताईतिविह्यावइनहो वा । पन्छित्ते मग्गणया, परिवासितस्तिमा तस्त ॥ ६०२३ ॥

'शेषो नाम' य आगाढोऽनागाढो वा ग्लानो न भवति, यो वा द्रव्य-क्षेत्र-फालापरेदात् व्रिवि-०० धया आपदा 'जढः' मुक्तः स शेष उच्यते । तत्य परिवासयत इयं प्रायश्चित्तमार्गणा ॥६०२३॥

फासुगमफासुगे वा, अचित्त चित्ते परित्तऽणंने वा । असिगेह सिगेहगए, अणहाराऽऽहार लहु-गुरुगा ॥ ६०२४ ॥

प्राप्तकं स्वापयति चतुर्रुषु, अप्रायुकं सापयति चतुर्गुरु । अचित्ते न्याप्यमाने चतुर्रुषु, सिचित्ते चतुर्रुषु, अनन्ते चतुर्गुरु । असेहे चतुर्रुषु, 'सेहगते' ऐत्यागादे 23 चतुर्गुरु । अनाहारे चतुर्रुषु, आहारे चतुर्गुरु ॥ ६०२४ ॥

सूत्रम्--

नो कप्पइ निगांधाण वा निगांधीण वा पारियासि-एणं तिहेण वा घएण वा नवणीएण वा वसाए वा

१ 'बाः प्रेस्बोनाः मत्त्रव्याः । तथा त्यन्यियः सर्यः स्पृद्दोत् । "स्पृद्धाः फाम-तंत्र-फरिस-व्यि ब्रिटा" इत्यादि (निक्के ८०४-१८२) यन्त्रतत् स्पृद्धाः वियादेदाः । स्याप्त को ० १ वे संयमा-उप्तमिराधनासमुत्या दोया ११०॥ ३ ४ ४ ए एर्य-त्यांत पाट थो ० एर बंगवे॥ ४ 'दा मुक्त इत्युक्तम् । तस्य चायतानस्य त्रिविधायनमुक्तस्य च रह्मी परि भे ० ॥

15

## गार्च अन्भंगित्तए वा संक्लितए वाः नंत्रत्यं आगा-

अस्य सम्बन्धमाह्—

सिनेणहो असिणहो, दिखह मिनवत् वा तर्ग देति । ८०० सच्चो वा णालिप्पह, दुहतो वा मक्चण स्या ॥ ६०२५ ॥

काछेपः ससेहोऽसेहो वा दीयने, नता यथा सहन अक्षगं क्रियते न वा तथाऽनेनामिवीयते। यहा अणं अक्षित्वा 'तरुष्' अनन्तरस्त्रोक्तमान्धेषं प्रयच्छिन्ति। न वा सर्वोऽित अण आलेष्यते। हिया वा अवणे स्वा छता, अणोऽिष अस्यतं आलेषोऽिष अक्षितं दीयत इति यावः ॥६०२१॥ अनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याप्या—नो कृत्यते परिवासितेन तंत्रेन वा छतेन वा

10नवनीतेन वा वनया वा गात्रम् 'अम्यिक्तिं वा' बहुकेन वेळदिना 'अिक्तिं वा' सर्वेन वैळिदिना, नान्येत्र गाहागाहरम्यो रोगातक्षम्यः, नान् मुक्ता न करपतं । दोषाश्चात्र च एव सञ्चयादयो यन्त्रत्याः ॥ श्वाह—यदेवं परिवासितेन न करपतं अिक्तं वतस्तिहितमानीतेन किराप्यते ! स्रीराह—

> निह्नसम्बन्धणस्मि, छहुऔ मासी उ होह बाघच्यो । आणाहणो विराहण, घृछि सरक्षेत्र य तसपाणा ॥ ६०२६ ॥

तिह्वसानीतनापि यदि अक्षयित नदा छञ्जमासः आज्ञादयश्च दौषाः, विराधना च संय-मस्य यवति । तथाहि—अक्षिन गात्र घछिछेगति, 'मरलको वा' सचित्रकोरूपो वातेनोद्धृतो छगति, तेन चीवराणि मिलनीकियन्ते, तेषां यावने मंयमविराधना, कहगन्धेन वा असप्राणिनो छगन्ति तेषां विराधना मचन् ॥ ६०२६॥

सेहेन मिलनीकृतानां चीवराणां गात्राणां वा यावना-उचावनयोग्नमयोर्ग दोषाः, तथाहि— यँदि न घाव्यन्ते तदा निशिमक्तम्, अथ घाव्यन्ते ततः याणिनामुन्छावना मवेन्, उपकरण-शरीरयोगेकुशतं च मवति । "ममुद्र" ति स एव हेवाको छगति । अक्षिने च गात्रे पाद्योगी 25 घुळी छणित्यताति कृत्वा तलिकाः पिनद्यति, तत्र गर्वे निर्मादेवतन्याद्यो (गा० ३८५६) दोषाः । यावच गात्रस्माद्धर्तनादिकं करोति तावन् सूत्रार्थपरिमन्यो सवति ॥ ६०२७॥

१ आगाहाणागाहे कां ॥ २ जणसालेपः समहो प्राह्मेहो या हीयते । तत्र यथाऽमेहो दातव्यस्त्र्या पृत्रेम्य रक्तम् । समहे त्यालेपे दातव्य यथा महेन अल्ला क्रियते न या तथाऽनेन स्त्रेण विधिरिमधीयते । यहा वर्ण अल्लिन्या 'तक्रम्' अनन्तरस्त्रोक्तमालेपे प्रयच्छन्ति, अतोऽपि अल्लास्त्रमयस्यं यक्तव्यम् । न या स्वाऽपि वर्ण आलेप्यते किन्तु कोऽपि केवलं अल्पन एवेति अल्लास्त्रमारस्यते । हित्रा या अल्ला स्वा खं ॥ ३ °न्यापाहा-ऽनागाहे शं ॥ ४ यदि सगवत्यतिपिन्नमिति कृत्या यावनं न करोति तद्या दिशि सं ॥

तिद्वसमक्खणेण उ, दिहा दोसा जहा उ मिन्एजा। अद्वाणेणुन्वाए, वाय अरुग कच्छ जयणाए॥ ६०२८॥

तिह्वसम्रक्षणेन जनिता एते दोपा हृष्टाः । द्वितीयपदे यथा मुक्षयेत् तयाऽभिषीयते— अध्वगमनेनातीव 'उद्वातः' परिश्रान्तः, वातेन वा कटी गृहीता, 'अरुः' वृणं तहा शरीरे जातम्, 'कच्छुः' पामा तया वा कोऽपि गृहीतस्ततो यतनया म्रक्षयेदिष ॥६०२८॥ तामेवाह— व

> सन्नाईकयकजो, धुविउं मक्खेउ अच्छए अंतो । परिपीय गोमयाई, उन्बद्धण धोन्बणा जयणा ॥ ६०२९ ॥

संज्ञागमनम् आदिश्वन्दाद् भिक्षागमनादिकं च कार्यं कृतं येन स संज्ञादिकृतकार्यः, सर्वाणि विहर्गमनकार्थाणि समाप्येखर्थः । स यावन्मात्रं गात्रं अक्षणीयं तावन्मात्रमेव धावित्वा मक्षाल्य ततो अक्षयति । अक्षयित्वा च प्रतिश्रयस्यान्तः तावदारते यावत् तेन गात्रेण तत् 10 तैलादिकं अक्षणं परिपीतं भवति । ततो गोमयादिना तस्योद्धर्तनं कृत्वा यतनया यथा प्राणिना स्रावना न भवति तथा धावनं कार्यम् ॥ ६०२९ ॥

जह कारणें तिद्वतं, तु कप्पई तह भवेज इयरं पि। आयरियवाहि वसमेहि पुच्छिए विज संदेसो ॥ ६०३०॥

यथा कारणे तिह्वसानीतं अक्षणं कल्पते तथा 'इतरदिष' परिवासितं अक्षणं कारणे 16 कल्पते । कथम् ! इति चेद् अत आह—आचार्यस्य कोऽपि क्याधिरुत्पन्नः, ततो पृपभैर्वेषः पृवोक्तेन विधिना प्रष्टव्यः । तेन च पृष्टेन 'सन्देशः' उपदेशो ठक्तो भवेत्, यथा—शतपाका-दीनि तैलानि यदि भवन्ति ततिश्चिकत्सा कियते ॥ ६०३०॥ ततः किं कर्तव्यम् ! इत्याह—

सयपाग सहस्तं वा, सयसहस्तं व हंत-मरुतेछं । द्राओ वि य असई, परिवासिजा जयं धीरे ॥ ६०३१ ॥

शतपाकं नाम तेलं तद् उच्यते यद् ओपघानां शतेन पच्यते, यद्वा एकेनाप्यीपघेन शतवाराः पकम् । एवं सहस्रपाकं शतसहस्रपाकं च गन्तव्यम् । हंसपाकं नाम हंसेन-ओपघ-सम्भारभृतेन यत् तेलं पच्यते । मरुतेलं-मरुदेशे पर्वतादुत्पधते । एवंविधानि दुर्लभ-द्रव्याणि प्रथमं तहैवसिकानि गार्गणीयानि । अथ दिने दिने न रुभ्यन्ते ततः पद्मकपरिहाण्या चतुर्गुरुपासो दूराद्प्यानीय 'धीरः' गीतायों 'यतनया' अरुपसागारिके स्थाने मदनर्वारेण 25 वेष्टियत्वा परिवासयेत् ॥ ६०३१ ॥ इदमेव सुव्यक्तमाह—

एयाणि मक्खणहा, पियणहा एवं पतिदिगालं ने । पणहाणीए जइउं, चउगुरुवत्तो अदोमाओ ॥ ६०३२ ॥

'एतानि' शतपाकादीनि तेलानि ज्ञञ्चणार्थे पानार्थे वा प्रतिदिनं यदि न लम्पन्ते ततः पद्यकपरिद्याण्या यतित्वा चतुर्गुरुकं यदा प्राप्तो भवति तदा परिवानयन्तपि 'अदोपः' न पाय- ३० धिसमाक् । सर्वर्थवालामे गुरूणां रेतोरात्मनाऽपि यतनया पचन्ति ॥ ६०३२ ॥

॥ परिवामिनप्रकृतं समाप्तम् ॥

६ भा। एपा यतना मन्तव्या ॥६०२९॥ जह मी॰ ॥ २ अदोसाय तामा॰। अदोसी उ मा॰ ॥

Ď,

10

## च्य व हा र प्र कुत स्

सृत्रम्---

परिहारकणिट्टिए भिक्नवू चहिया थेराण वयावडि-याए गच्छेजा, से य आहच्च अहक्कमिजा, तं च थेरा जाणिजा अप्पणो आगमणं अन्नेसि वा अंतिए सुद्या, ततो पच्छा तस्स अहाछहुसए नाम ववहारे पटुवेयच्वे सिया ४१॥

अस्य सम्बन्धमाह---

निकारणपंडियेवी, अजयणकारी व कारण साह । अदुवा चिश्रचिक्कं, परिहारं पाउण जोगा ॥ ६०३३ ॥

निष्कारण गात्रव्रक्षणादिकं प्रतिमेवितुं श्रां रमस्येति निष्कारणप्रतिसेवी सः, तथा कारणे या यो 'अयतनाकारी' पूर्वीक्तयतनां विना गात्रव्रक्षणविद्याची माधुः, अथवा यः 'त्यक्क- कृत्यः' नीक्रस्तोऽपि तदेव अक्षणादिकस्यानीवित म परिदारतपः प्रामृयादिति 'योगः' सम्बन्धः॥ ६०३३॥

10 खनेन सम्बन्धेनायातग्यान्य व्याच्या—परिहारकराम्यितो विश्वः 'बिहः' अन्यत्र नगराही 'स्यविराणाम्' आचार्याणामादेशेन वैयावृत्यायं गच्छेन् । क्रियुक्तं सवित ! — अन्याम्यन् गच्छे क्षपिक्षताचार्याणा वादा नाम्तिकादिक उपित्यतः, तेषां च नाम्ति वाद्यविव्याम्यत्रः, तत्रम्ते वेषामाचार्याणां म परिहारिकार्त्वपामिनिके महारद्धं प्रपानिन, म च महारको अते—वादिनं कमि मुक्तव्यतः । एतमुक्तं ने आचार्याः परिहारिकं पर्वादिनिष्ठश्यमं मन्त्रा तत्र प्रेपपितः । 20 नतस्तद्रादेशादमी परिहार्गते वहमान एव तत्र गच्छेन् । इदं च महन् प्रवचनस्य वैयावृत्यं यद् अरयम्या परवादिनिष्ठहण्यः, ततस्वदर्यं गनः 'यः' परिहारिकः ''आह्च' कदाचिद् 'अतिकामेत्' पाद्यावनादिकं प्रतिमेवतः, 'तद्य' परिहारिकः ''आह्च' कदाचिद् 'अतिकामेत्' पाद्यावनादिकं प्रतिमेवतः, 'तद्य' परिहारिकः पश्चाद्यां आस्मनः 'आगमेन' अवध्याद्यतिश्यक्तानेनाम्येषां वाऽन्तिकं श्वत्या जानीयः । 'ततः पश्चात्' तहपरि- ज्ञानानन्तरं 'तस्य' परिहारिकम्य 'रथालव्युक्तकं नाम' म्नोक्त्रायश्चित्तको व्यवहारः प्रम्याप- 20 यितव्यः स्यादिति स्त्रार्थः ॥ अथ भाष्यम्—

परिहारिको च गच्छे, आसण्णे गच्छ बाह्णा कर्छ । आगमणं तर्हि गमणं, कारण पहिसेवणा बाए ॥ ६०३४ ॥

परिहारिकः फापि गच्छे विद्यंत, किचिचासंबेऽन्यगच्छे बादिना कार्यमुरानम्, ततः 'तत्र' गच्छे 'आगमनम्' अन्यगच्छात् सङ्घाटक आगदः, तेन च 'बादी पेप्यवाम्' इस्युक्ते छण्युरोरादेशात् परिहारतपावहमानस्यव तस्य तत्र गमनम्, तत्र गतेन तेन परबादी राजसमास-

गक्षं निष्पष्टिप्रश्न-न्याकरणः कृतः, ततः प्रवचनस्य महती प्रभावना समजनि, तेन च वादस्य कारणेऽमृनि मतिसेवितानि भवेयः ॥ ६०३४ ॥

पाया व दंता व सिया उ धीया, वा-चुद्धिहेतुं व पणीयमर्त । तं वातिगं वा मइ-सत्तहेउं, समाजयहा सिचयं व सुकं ॥ ६०३५ ॥

पादौ वा दन्ता वा प्रवचनजुगुप्सापरिहारार्थ धौताः 'स्युः' मवेयुः । 'प्रणीतमक्तं वा' ठ घृत-द्रमादिकं "वा-बुद्धिहेतुं व" ति वाग्षेतोर्बुद्धिहेतोश्च सुक्तं भवेत्, "घृतेन वर्धते मेघा" इत्यादिवचनार्ते । 'वातिकं नाम' विकटं तद्वा मतिहेतो. सत्त्वहेनोर्वा सेवितं भवेत् । मतिनीग-परवाद्युपन्यस्तस्य साधनस्यापूर्वापूर्वदूषणोद्यात्मको ज्ञानविशेषः, सत्त्वं-प्रमृत-प्रमृतनर्गापणे प्रवर्द्धमान आन्तर उत्साहविद्दोपः । समाजयार्थं वा द्युकं 'सिचयं' वसं प्रावृतं मवेत्, "जिता वस्नवता सगा" इति वचनात् ॥ ६०३५ ॥

थेरा पुण जाणंती, आगमओ अहव अण्णओ सुचा। परिसाए मज्झिम्म, पद्मवणा होइ पिन्छत्ते ॥ ६०३६ ॥

एवमादिकं तेन प्रतिसेवितं 'स्यविराः' सूरयः पुनरागमतो जानीयः, अथवा अन्यतः श्रुत्वा, ततात्तस्य भृयः समागतस्य पर्पन्मध्ये प्रायश्चित्तस्य प्रस्वापना कर्तत्र्या भवति ॥ ६०३६ ॥ इदगेव व्याचप्टे-15

> नव-दस-चउदस-ओही-मणनाणी केवली य आगमिउं। सो चेवऽण्णो उ भवे, तद्णुचरो वा वि उवगो वा ॥ ६०३७ ॥

ये स्विता नवपृर्विणो दशपृर्विणश्चतुर्दशपृर्विणोऽविधानिनो मनःपर्यायज्ञानिनः केवलज्ञा-निनो वा ते 'आगम्य' अतिशयेन ज्ञात्वा प्रायध्यतं दयुः । अन्यो नाम 'स एव' परिहारिक-स्तन्मुखादारोचनाहारेण श्रुत्वा, यहा ये तस्य-परिहारिकस्यानु नराः-सहायाः प्रेपिताग्नेः कथि-20 तम्; 'उवको नाम' अन्यः कोऽपि तिर्थगापतितो मिलितः, तेपां गच्छसरको न भवतीत्यथः, तेन वा कथितम्, यथा-एतेनामुकं पादधावनादिक प्रतिसेचितम् ॥ ६०३७ ॥ ततः-

तेसिं पचयहेउं, जे पेमविया सुयं व तं जेहिं। भयहेउ सेसगाण य, इमा उ आरोवणारवणा ॥ ६०३८ ॥

ये तेन सार्द्ध भेषिता येवीऽभेषितरपि मतिसेवनं श्चतं 'तेषाम्' उभयेषामप्यपरिणामकानां 23 प्रत्ययहेतोः 'दोपाणां च' अतिपरिणामिकानां मयोत्पादनहेतोरियम् 'आरोपणारचना' व्यवहार-प्रसापना सुरिभिः क्तीच्या ॥ ६०३८ ॥

> गुरुओ गुरुअतराओ, अहागुरुओ य होइ ववहारो । लहुओ लहुयतराओ, अहालह होइ ववहारी ॥ ६०३९ ॥ लहुमो लहुसतराओ, अहालहूमो अ दोह ववहारी । एतंभि पन्छितं, युच्छामि अहाणुपुर्वीए ॥ ६०४० ॥

स्यबदारिविधः, तथया-गुरुको रपुनाकश । तन यो गुरुकः न जिविधः,

१ घोषा, युरीय हेर्नु गन ।। २ 'स्। 'तदिति' लोकप्रसिद्धं 'यानिकं नाम' स. -

25

त्त्रण—गुरुको गुरुत्रको यणगुरुक्य । रहकोऽरि त्रिवियः, त्रय्या—रहर्रवृत्तरो ययारह्म । रह्मकोऽपि त्रिवियः, त्रय्या—रहम्बको रुष्ट्यत्तरको यथारुष्ट्यक्य । एतेषां
स्वत्रहागणां 'यथानुपूर्व्या' यथोक्तरिपाठ्या प्रायिधनं वस्यामि । क्रिमुक्तं भवति !—एतेषु
स्वत्रहारेषु सहुपन्तितेषु यथापरिपाठ्या प्रायिधनपरिमागनियान्य ॥ ६०३९ ॥ ६०४० ॥
यथाप्रतिज्ञानमेव करोति—

गुनतो य होह मायो, गुन्तननातो भवे चडम्मासो । अहगुनतो स्रम्मायो, गुन्तो पक्लम्मि पडिवर्चा ॥ ६०४१ ॥

गुल्को नाम व्यवहारः 'नासः' मामर्गरमागः, गुल्कं व्यवहारं समाप्तिने माम एकः प्रायश्चिनं दावव्य इति मावः । एवं गुरुटरको सवति 'चतुमीसः' चतुमीसर्गरमागः । यथा-१० गुद्दकः 'पण्नासः' पण्नामपरिमागः । एषा 'गुल्करक्षे' गुल्कव्यवहारं त्रिविषे यथाकमं प्राय-श्चितपतिपत्तिः ॥ ६०४१ ॥ सन्यति व्यवक्त-च्युन्तकव्यवहारविषयं प्रायश्चिनपरिमाणमाह—

नीमा च पण्यवीमा, बीमा वि च होह लहुचपक्छिमा । पन्नत्म दुम च पंच च, अहालहुमगम्मि मुद्रो वा ॥ ६०४२ ॥

उद्वृजो व्यवहार्गिद्यद्वित्रपरिमागः, एवं उद्युत्तरकः पद्मविश्वतिदिनमानः, यथाच्छुको १९विश्वतिदिनमानः, एषा उद्युक्तव्यवहारे त्रिविधे यथाक्षमे प्रायक्षित्रप्रतिः। उद्युक्तको व्यवहारः पद्मदर्शाद्वित्तप्रायक्षित्रपरिमागः, एवं उद्युक्तवरको द्रश्चदिवस्मानः, यथाउद्युक्तकः 'पद्मदिव-मानि' पद्मदिवस्मयक्षित्रपरिमागः। यद्या यथाउद्युक्तके व्यवहारे 'शुद्धः' न प्रायक्षितमाकः ॥ ६०४२॥ अथ कं व्यवहारं केन तथसा प्रयति । इति प्रतिगददार्थमाह—

> गुरुषं च अहमं खलु, गुरुषत्यागं च होह दममं तु । अहगुरुष दुवालममं, गुरुषे पक्त्विम्म पहित्रच्छा ॥ ६०४३ ॥

गुरुकं व्यवद्यारं मासपरिमानमध्मं द्वावन् पृत्यति । किनुकं स्वति १—गुरुकं व्यवद्यारं मासपरिमानमध्मेन बहति । तथा गुरुकतरकं चतुमामप्रमानं व्यवद्यारं दशमं द्वावेन् पृत्यति । दशमेन बहतीत्पथिः । यथागुरुकं प्रमास्प्रमानं 'द्वावद्यं द्वावेन्' द्वावेनेन व्यक् पृत्यति । एषा 'गुरुकाके गुरुव्यवद्यार्एएणवित्रये तयानित्रक्तिः ॥ ६०२३ ॥

छ्डं च चउन्यं चा, आयंतिङ एग्छाण पृरिमहुं । निर्चायं दायव्यं, अहालहुमगम्मि मुद्रो चा ॥ ६०४४ ॥

च्युकं व्यवहारं त्रिंशहिनगीरमार्ग पर्ध क्षत्रेन् पूरणीत, बहुराकं पञ्चितिहिनमर्गारमार्ग व्यवहारं चतुर्थ कृतेन्, यथाच्युकं व्यवहारं विद्यतिहिनमप्तनमञ्चान्तं कृतेन् पूर्यात । एमा च्युकतिविवव्यवहारपूरणे नगःप्रतिप्रतिः । तथा च्युक्तकव्यवहारं पञ्चद्यदिनमर्गारमार्गक- अस्तानं कृतेन् पूर्याते, च्युक्तरकं व्यवहारं दश्चित्वमर्गारमार्गक- व्यवहारं पञ्चित्तमर्गा निर्विक्चनिकं कुत्रेन् पूर्यति । एनेषु गुक्तग्रिष्ट् व्यवहारं यतिनेव क्षेण नभी दानव्यम । यदि वा य्याच्युक्तं व्यवहारे प्रस्तिविद्यं स प्रतिप्तवरिद्यारम्गः-

१ एतरतन्द्राम्—प्रन्थारस्— ४५०० इति क्रं० ग

प्रायश्चित एवमेवालोर्चनाप्रदानमात्रतः शुद्धः कियते, कारणे यतनया प्रतिसेवनात् ॥६०४४॥ एवं प्रस्तारं रचयित्वा सूर्यो भणन्ति—

जं इत्थं तुह रोयइ, इमे व गिण्हाहि अंतिमे पंच । हत्थं व भमाडेउं, जं अक्रमते तगं वहह ॥ ६०४५ ॥

यद् 'अत्र' अमीषां प्रायश्चित्तानां मध्ये तव रोचते तद् गृहाण, अमृनि वाऽन्तिमानि पञ्च- रात्रिन्दिवानि गृहाण । एवमुक्ते स यथालघुखकं प्रायश्चित्तं गृहाति । अथवा हस्तं ग्रामयित्वा यत् प्रायश्चित्तं गुरव आक्रामन्ति तक्तद् गृहाति ॥ ६०४५ ॥ सूरयश्चेदं तं प्रति भणन्ति—

> उन्भावियं पवयणं, थोवं ते तेण मा पुणो कासि । अंइपरिणएसु अन्नं, वेइ वहंती तगं एयं ॥ ६०४६ ॥

त्वया परवादिनं निगृहता प्रवचनमुद्धावितं तेन खोकं ते प्रायिश्वं दत्तम्, मा पुनर्भूयो-10 ऽप्येवं कार्षाः । अथातिपरिणता अपरिणताश्च चिन्तयेयुः—'एप तावद् एतावन्मात्रेण मुक्तः' इति ततो यदि तस्य 'अन्यद्' अपरं प्राचीनं तपोऽपूर्णं तदा तदेव वहमानोऽतिपरिणामिका-दीनां पुरतो गुरून् भणति—एतत् प्रायिश्चतं युष्माभिर्दत्तं वहामीति ॥ ६०४६॥

## ॥ व्यवहारप्रकृतं समाप्तम् ॥

पुलाक भक्त प्रकृत म्

15

20

सृत्रम्---

निग्गंथीए य गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए अणु-प्यविद्वाए अन्नयरे पुलागभत्ते पिडग्गाहिए सिया, सा य संथरिजा, कप्पइ से तिह्वसं तेणेव भत्तद्वेणं पज्जोसिवत्तए, नो से कप्पइ हुझं पि गाहावइकुलं पिंडवायपिडयाए पिवसित्तए; सा य नो संथरेजा, एवं से कप्पइ हुझं पि गाहावइकुलं पिंडवायपिडि-याए पिवसित्तए ४२॥

अस्य नम्बन्धमाह—

उत्तरियपश्यद्वा, गुनमिणं मा ह हुस बहिभावो । सस्मारक्रमणमुभए, गुनारंभो उ वडणीए ॥ ६०४७ ॥

C5

क्षेकोचरिकाणाम्-अपरिणामका-ऽतिपरिणामकानां प्रत्ययार्थं स्त्रंभिद्मनन्तरमुक्तमः, मा तेषां विहर्भावो भवेदिति कृत्या । अयं तु व्रतिनीविषयः प्रस्तुतस्वर्म्मः 'उमये' लोके स्रोकोचरे च यद्यःसंरक्षणार्थं कियते ॥ ६०४७ ॥

छनेन सम्बन्धेनायातस्यास्य व्याख्या—निर्धन्थ्या गृहपतिकुळं पिण्डपातप्रतिज्ञयाऽनुप्रवि-ण्या 'खन्यतरद्' घान्य-गन्ध-रसपुराकानां वछ-विकट-हुम्घादिक्ष्पाणामेकतरं पुराक्षमकं प्रतिगृहीतं स्यात, सा च तेनव सुक्तेन 'संख्तेत' टुर्भिक्षाध्यमावाद् निर्वहेत्, ततः करपते तस्याखिद्वसं तेनव भक्तार्थेन 'पर्युपितुं' निर्वाहयिनुम् । नो ''से' तस्याः करपते द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुरुं पिण्डपातपतिज्ञया प्रवेष्टुम् । खथ मा न संख्तेत् तनः करपते तस्या द्वितीयमपि वारं गृहपतिकुरुं पिण्डपातपतिज्ञया प्रवेष्टुमिति सृत्रार्थः ॥

10 अथ निर्युक्ति-भाष्यविखरः—

तिविहं होह पुलागं, घण्णे गंधे य ग्यपुलाए यै। चलगुरुगाऽऽयरियाई, समणीणुह्हरग्गहणे ॥ ६०४८॥

त्रिविधं पुळाकं भवति, तद्यथा—धान्यपुळाकं गन्यपुळाकं रमपुळाकं चेति । एतन् सूत्र-माचार्यः प्रवर्तिन्या न कथयति चतुर्गुरु, आदिशब्दात प्रतिनी निर्मन्थीनां न कथयति १६ चतुर्गुरु, निर्मन्थ्यो न प्रतिश्रुण्यन्ति मामळ्छु । श्रमणीनामिष ऊर्ज्वदरे—सुभिन्ने पुळाकं गृहतीनां चतुर्गुरु ॥ ६०४८ ॥ अथ त्रीण्यपि धान्यपुळाकादीनि च्याचिधे—

निप्काबाई घन्ना, गंधे बाइग-प्रलंख-लसुणाई । सीरं तु रसपुलाओ, चिचिणि-दक्तारसाईया ॥ ६०४९ ॥

निष्पावाः - ब्रह्मसदादीनि धान्यानि धान्यपुछाकम् । तथा बाइगं - विकटं पछाण्टु-छ्छुने 2)च-प्रतीते तदादीनि यान्युत्कटगन्थानि द्रव्याणि तद् गन्धपुछाकम् । यत् पुनः श्रीरं यो वा चिश्चिणिकायाः - अन्छिकाया रसो द्राक्षारसो वा खादिख्ब्द्राद् अपरमि यद् भुक्तमितसारयित तत् सबैमि रसपुछाकम् ॥ ६०४९ ॥ अथ किमर्थमेनानि पुछाकान्युच्यन्ते ? इत्याह ---

आहारिया असारा, करेंति वा संजमाउ णिस्सारं। निस्सारं च पवयणं, दहुं तस्सेविणि चिति ॥ ६०५०॥

25 इह पुराकमसारमुच्यते, तत ब्याहारितानि सन्ति बाहादीनि यतोऽसाराणि ततः पुराकानि भण्यन्ते । 'संयमाहा' संयममङ्गीकृत्य व्रतः श्रीराठीनि निःयागं मार्ध्वी कुर्वन्ति तनस्तान्यपि पुराकानि । प्रवचनं वा निःसारं यतः 'तत्सेविनीं' तेयां—विकटादीनां सेवनशीलां संयतीं हृद्वा जना ह्रुवते ततस्त्रानि पुराकानि उच्यन्ते ॥ ६०५० ॥ एषु दोषानाह—

आणाइणी य दोसा, तिराहणा मछगंघ मय खिसा । निरोहेण व गेळण्णं, पडिरामणाईणि छझाए ॥ ६०५१ ॥

१ "उत्तरिय" ति परैकदेशे पदसमुदायोपचाराद् लोको का । २ व्यम् 'ष्टदम्' परिहारिकविषयमनन्तर का ॥ ३ य । उद्दरे निगांथीण नेण्हणे चरगुरु आयरिय-मादी॥ तामा ॥ ४ व्यादाह्याह का ॥

एपां त्रयाणामिष पुलाकानां महणे आज्ञादयो दोषाः, विराधना च संयमा-ऽऽल्मविषया मवित । तथा गन्धपुलाके पीते सित मद्यगन्धमाघाय मदिवह्लां वा तां हृद्वा लोकः खिंसां कुर्यात् । धान्यपुलाके पुनराहारिते वायुकायः प्रमृतो निर्गच्छित, ततो यदि भिक्षार्थं प्रविष्टा तस्य निरोधं करोति तदा ग्लानत्वं भवेत्, अय वायुकायं करोति तत उद्घाहो भवेत्, उद्घाहिता च ल्ज्जया प्रतिगमनादीनि कुर्यात् । एवं रसपुलाकेऽिष क्षीरादौ पीते भिक्षां प्रविष्टा यदि ष्र संज्ञामागच्छन्तीं निरुणिद्ध ततो ग्लानत्वम्, अय न निरुणिद्ध ततो ज्युत्स्यजन्ती केनािष दृष्टा ल्ज्जया प्रतिगमनादीनि कुर्यात् ॥ ६०५१ ॥ किञ्च—

वसहीए वि गरिहया, किम्र इत्थी वहुजणिम सक्सीवा। लाहुकं पिछणया, लजानासो पसंगो य ॥ ६०५२ ॥

'सी' निर्मन्यी 'सक्षीवा' मद्यमदयुक्ता वसताविष वसन्ती गर्हिता किं पुनर्वहुजने पर्यटन्ती ! । 10 तथाहि—तां मदिवहलां आपतन्तीं मपतन्तीं आलमालानि च मलपन्तीं हृष्ट्वा लोकः मवचनस्य ''लाहुकं'' लाघवं कुर्यात्—अहो ! मत्तवालपालण्डमिदमित्यादि । मदेन चाचेतना सजाता सती मार्थनीया सा भवति । तत उद्धामकादयस्तत्याः 'मेरणां' प्रतिसेवनां कुर्युः । मदवशेन च यदिष तदिष मलपन्त्या लजानाशो भवेत् । ततिश्च प्रतिसेवनादाविष प्रसद्गः स्यात् ॥ ६०५२॥

घुनइ गई सदिही, जहा य रत्ता सि लोयण-कवोला । अरहइ एस पुताई, णिसेवई सज्झए गेहे ॥ ६०५३ ॥

तां तथामदभावितां दृष्टा लोको दृयात्—यथाऽस्या गतिः 'सदृष्टिः' दृष्टियुक्ता पृणिते, यथा चास्या लोचन-कपोला रक्ता दृश्यन्ते तथा नृतमर्हत्येषा 'पुताकी' देशीतचनत्वाद् उद्धा-मिका ईदृशीं विखम्बनामनुभवितुम् या 'सध्वजगेहानि' कल्पपालगृहाणि निषेवते ॥६०५३॥

त्रिविघेऽपि पुलाके यथायोगममी दोपाः—

20

15

छकायाण विराहण, वाउभय-निसम्मओ अवकी य । उज्झावणमुज्झंती, सह असह दवम्मि उड्डाहो ॥ ६०५४ ॥

मैंदिवहुला पण्णामिष कायानां विराधनां कुर्यात् । धान्यपुरुक्तिन धीरेण वा भुक्तेन वायु-काय उमयं न—संज्ञा-कायिकीरूपं समागच्छेत् , ततो भिक्षां हिण्डमाना यदि तेषां निसर्ग करोति ततः प्रवचनस्यावणों भवेत् , परावप्रदे वा ब्युत्त्वष्टं पुरीपादिकनवप्रद्रामिनव्यन्याः 23 पार्धाद् उज्ञापयन्ति स्वयमेव वा ते गृहस्या उज्जन्ति । "सद् अनइ द्विण उज्जाद्र" वि छस्ति द्वयं परं कलुपं स्तोकं वा नान्ति वा मूलत एत द्ववं तत उभयथाऽपि प्रवचनसोद्वारो

१ अत्र क्षीयो मत्त इति ययप्येकार्थं दान्दी तथाप्यम क्षीयगन्दी भागप्रधानतया मदपर्यायः, ततोऽयमर्थः—'त्वी' बी॰ ॥ २ °ता। रत्त ति पस सुन्ता, विसेयई गाना॰ ॥ ३ 'तानि' ध्यतः—कलपालस्तेन सितानि गृता॰ गां॰ । "मयाण कण्यितः" (१) पूर्वी विदेशय्योगं प ॥ ४ गन्धपुलाके पीते सित मदिवत्ता सा निर्मर्गी पण्यामपि कायानां विराधनां कुर्यात् । यहादिरुपधान्यपुलाकेन क्षीरेण या भुक्तेन यधाक्रमं यार् १'॰ ॥ ५ तत प्रयं संकाब्युत्सर्गानन्तरं सित असित या द्ववे उमें क्षां॰ ॥

15

सबेत्॥ ६०५२ ॥

हिजो अह नक्कींत्रा, आनि ण्हं मंखवाहभजा वा ।

मन्ता व णाए सुविही, दुदिह कुलम्मि गन्दा य ॥ ६०५५ ॥ 'द्यः' कस्ये अन्यस्मिन् दिने, 'अय' द्यति उपदर्शने, इयं 'मर्शना' नद्यसदयुक्ता आनीन्। ६ "र्ण्हं" इति वाक्याच्छारे । एवं गन्यपुराकं सुक्तवर्ती मंग्नी जना उपहमिन । बायुकाय-शब्दं च श्रुत्वा व्रवीरन्—बही ! इयं शद्भवादकत्व मार्ग पूर्वनामीन्; यहा मझाऽनय इत्यं वायुकायेनाआन्तं प्रयन्या "सुविद्यी" बङ्गणमण्डीयका एवं प्रयञ्जयेयुः । "दुदिङ कुक्रीम गरिहा य" ति दुर्देष्टवर्माणी अमी, कुरुपृदं चेतामिगन्मीयं मिलनीकृतम्, एवं गर्हा भवति । तत्रश्च प्रतिगमनाद्यो होषाः ॥ ६०५५ ॥ यत एदमतः-

> चहिं एरिसों आहारो, नहिं गमणे पुन्वनिगया दोसा । गहणं च अणामीए, आमे नहकारणेण गया ॥ ६०५६ ॥

यत्र विषये 'इंद्रशः' पुराक आहारा रूम्यने नत्र निर्यर्म्णभिनेत्र गन्नव्यम् । यदि गच्छन्ति वदा त एवं पृष्टेवर्णिना दोषाः । अथावना-ऽधिवादिभिः कार्गगिता मनेयुः, तत्र चाना-मोरोन पुराक्रमकस्य ब्रहणं भवेन् ॥ ६०५३ ॥ ततः किम् १ इत्याह-

गहियमणामीएणं, बाह्न बर्कं तु सेस बा भंजे । मिच्छुप्यियं तु सुर्त्तं, जा गंत्रों ता न हिंदंती ॥ ६०५७ ॥

यदि असमोगेन पुराकं गृहीतं सनित तना "बाह्गं" विकटं तद् बर्दियना दीषं 'वा' विमापया मुझीरन् । किन्नुकं मन्ति :—यदि नद्पर्यानमन्यच भक्तं छम्यते नदा न मुझते किन्तु तत् परिष्ठाप्यान्यद् मक्तं गृहन्तिः, अय प्रयोतं तदा सुक्रते, सुक्ता च नेनेव मकार्यन <sup>20</sup> पशुपयन्तिः; तिकृदं तु सर्वेशेव न मोक्तव्यम् । मिक्षुप्रियं नाम-यद्गण्ड नत् पुनर्शुक्तवा यावत् **त**रीयो गम्ब आगच्छति नावद् न हिण्डन्ने ॥ ६०५७ ॥ <sup>2</sup>

कारणगमणे वि वृहिं, पृथ्वं येन्ण पच्छ तं चेव । हिण्डण पिछण विहए, अंग्ने नह पाहुणड्डा वा ॥ ६०५८ ॥

र्ववमादिकारणेगीतानामपि मद्य-पद्याग्डु-च्छानान्येकान्तेन प्रतिपिद्यानि । अय पृवेमनामो-थागादिना गृहीतं ततलाद् गृहीला पश्चान् तदेव सुचवा नेनव मकार्थन टहिवसमासते न स्यो मिलामरन्त्रे । हिनीयपदे हितीयमिर बारं मिलाये प्रविदेशन् । 'अवनं' दुर्भिलं त्रत्र पर्यातं न चम्यते प्राष्ट्रणिका वा संयत्यः समायातान्त्रते मृद्योऽपि मिलाहिण्डनं *छुव*ीगानानियं यतना— ''पिड़ग" नि चान्यपुरुकि बाहारिते यदि वायुकाय जागच्छेन् नहेकं रुनः एखं प्रेये वायु-

<sup>?</sup> किञ्च व्यवदरां शंका २ निता शान्यपुर्वाकं च भुक्तयन्यान्नस्या बाहु शंका । ३ अथ 'अवमे' दुर्भिल् "तहकारणेण' नित तथाक्येणान्यत शा अशिवादिना कारणेन राता शका ४ शिषे धान्यपुर्वावादिकं चा दुनि विना शक्य १ १ दर्भेय स्विशेषमाह रायदर्श छो॰॥ ६ 'तब' ताहराऽचमादिकारणगमने सक्षातेऽपि मद्य-पछाण्डु-छशुना-दीनि गन्यपुटाकान्यकान्तेन हां ॥ -

ti

10

कायं निस्जन्ति । उपलक्षणमिदम्, तेनै यदा संज्ञासम्भवन्तदा यदि अन्यासां संयतीनानासज्ञा वसतिस्तदा तत्र गन्तव्यम् । तदभावे भावितायाः श्राद्धिकायाः पुरोहढादी ब्युत्पर्जनीयम् ॥ ६०५८॥

एसेव गमो नियमा, तिविह पुलागम्मि होइ समणाणं । नवरं पुण नाणत्तं, होइ गिलाणस्य वहवाए ॥ ६०५९ ॥

एप एव 'गमः' प्रकारो नियमात् त्रिविधेऽपि पुलाके श्रमणानामपि भवति । नवरं पुनग्त्र नानात्वम्—ग्लानस्य दुग्धादिकमानेतुं व्रजिकाया साधवो गच्छेयुः, तत्र च गताः सस्तरन्त आस्मयोग्यं रसपुलाकं न गृहन्ति, अथ न सस्तरन्ति ततः क्षीरादिकं भुक्त्या न भूयो भिक्षा-मटन्ति । कारणे तु भूयोऽप्यटन्तस्त्येव यतनां कुर्वन्ति ॥ ६०५९ ॥

॥ पुलाकभक्तमकृतं समाप्तम् ॥

॥ इति श्रीकल्पाध्ययनटीकायां पञ्चमोद्देशकः समाप्तः ॥

श्रीमजृणियचांसि तन्तव इह ज्ञेयास्तया सहुरी-राज्ञायो नलकस्तुरी वृधजनोपास्युद्भवा चातुरी । इंत्येतैर्विततान साधकत्मेः श्रीपद्यमोद्देशके, जाह्यापोहपटीयसीमहमिमामच्छिद्रटीकापटीम् ॥

15

## श्रीआत्मानन्द-जैनग्रन्थरस्रमालायामचावधि मुद्रितानां ग्रन्थानां सूची।

| मन्यनाम.                                     | मृस्यम्. | प्रन्थनाम.                     | मृत्यम्.   |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| x १ समयसरणन्त्रः सावचृरिकः                   | 0- 1-0   | ×२८ सम्पन्त्वकामुद्री          | 0-12-0     |
| × २ झुउकमवायछि-                              |          | ×२९ श्राद्धगुणतिवरणम्          | 1- 0-0     |
| प्रकरणम् मावचृरिकम्                          | 0- 9-0   | ×३० धर्मरत्नप्रकरणं मटीकम्     |            |
| × ३ छोकनाछिद्वात्रिधिका सटीका                | 0- 2-0   | ×३१ करनसूत्रं सुवोधिका         |            |
| x ध मोनिम्तवः साववृरिकः                      | 0- 1-0   |                                | तम् ०- ०-० |
| × ५ काङसप्ततिका-                             |          | ×३२ उत्तराष्ययनसूत्रं मटीक्म्  | v- 0-0     |
| प्रकरणम् सावचृरिकम्                          | 0- 3-6   | ×३३ उपवेशमसनिका                | 0-12-0     |
| 🗴 ६ देहस्थितिस्तवः सावचृरिकः                 | c- 1-0   | ×३४ कुमारपालप्रयन्धः           | 3- 0-0     |
| 🗴 ७ मिद्धद्रिका । मायचूरिका                  | 0- 1-0   | ×३५ आचारोपदेशः                 | o- 3-0     |
| 🗴 ८ कायस्थितिम्नयः सटीकः                     | 0- 2-0   | ×३६ रोदिण्यशोकचन्त्रकथा        | 0- 3-0     |
| x ९ भावप्रकरण मटीक्म्                        | 0- 2-0   | ×३० गुरगुणपटत्रिशत्पटपि-       |            |
| ×१० न्यतस्त्रप्रकरणं भाष्यटीकोपेवम्          | 0-15-0   | विवाहरूकं मटीकम्               | 0-10-0     |
| ×११ विचारपञ्चाहिका सटीका                     | 0- 3-0   | ×३८ ज्ञानयारः सटीकः            | 1- 4-0     |
| ×१२ यन्धपदिविधिका सटीरा                      | c- 2-0   | ३९ ममयमारमण्रणं सटीकम्         |            |
| ×१३ परमाणुगण्डपदक्षिशिका                     |          | x४० मुकृतसागरमा काव्यम्        | 0-17-0     |
| पुत्ररूपद्ग्रिशिका                           |          | ×४३ धिमाहकपा                   | 0- 2-0     |
| निगोदपर्दात्रिका च सटीका                     | o- 4-0   | ४२ मनिमाशगर्क एपुरीकायुक       | T 0- 6-0   |
| ×१४ धावनमतभद्ग-                              | a 3-a    | X४३ धन्यकथानकम्                | c- 2-0     |
| प्रकरणम् मावपूरिकम्<br>×१५ देववन्दनादिभाष्य- | 0- 4-0   | x४४ चतुर्विंशनितिगरगुनिमंग्रहः | 0- 4-0     |
| श्रपं मावच्रिकम्                             | 0m V=0   | x४५ रीहिणेयकमानवम्             | e- 2-0     |
| ×१६ सिद्यक्षाहिका सटीका                      |          | x४६ एपुरोयमगासप्रकरणं मटीव     | म् १- c-o  |
| १७ अन्नायउंटरुकं सावप्रिक्म                  |          | x४७ गृहरमंग्रहणी सटीव          | 7 2- 6-0   |
| १८ विचारमसनिका मायप्रिका                     | 0- 3-0   | X४८ धाद्दविधि.                 | 7- 0-0     |
| १९ अल्पबहुत्वविचारगर्भितं सदायीर-            | -        | x४९ पर्दर्शनमगुष्यः सटीव       | : j- c-e   |
| भागनं महादण्डकमोत्रं प                       |          |                                | ग् १- ८-०  |
| मायगृरिकम्                                   | 0- 2-0   | хч1 मुहनमंकीर्यनम्             | 4-6        |
| २० पद्मसूत्रं सटीवस्                         |          | प्रथ२ चन्त्रारः प्राणीयः       |            |
| २१ जम्बुम्बामिचरित्रम्                       | o- V-0   | कर्मप्रन्थाः स्टीरा            | . 5- \-o   |
| २२ रसपालनूपकथानदम्                           |          | x५३ मन्द्रोधयमतिशा गरीश        | c- 1-+     |
| २६ मूचरवाउटी                                 | o- V-e   | x५६ कुत्रान्यसामात्रमा         | 1- /       |
| २४ भेषदृतसम्यादेखः                           | 0- V-6   | ०५ मामाचारीप्रस्ता भाराधरः     |            |
| २५ चेत्रोद्रुगम्                             | o- Y-0   |                                | 4- (-4     |
| ×२६ पर्युपनाष्टाहिकाम्यागपानम्               |          | ५६ बर्गामहायुपग्टरम्           | e- V-5     |
| X२७ वर्गकताताकपा                             | a- £-a   | X49 कुमारपारमहाकाम्बर्         | t- (-5     |

|                                                     |              | •        |     |                      |                 |           |               |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------|-----|----------------------|-----------------|-----------|---------------|--------------|--------------|
| जन्यनाम,                                            |              | मृत्यम्  | 7   | न्धनाम.              |                 | -         |               | 7            | ्यम्.        |
| <b>७८ महादीरचरियम्</b>                              |              | 1-0-0    |     |                      |                 |           | वम् ।         | <b>5</b> —   | 0-0          |
| ५९ क्रोसुई।मित्रानन्डं व                            | तारक्जू      | 3- 5-3   | છર્ | चोगदर्शनं            |                 |           |               |              |              |
| ६० प्रष्टुद्रगहिणेयनाटकम्                           |              | 0- 4-0   |     | योगविदि              |                 |           |               |              |              |
| ६१ धर्मीस्युरयनारकं रे                              |              | 1        |     | संबद्ध अव            |                 |           |               |              |              |
| स्कावरी व                                           |              | 0- 5-0 ; | -   | देशस्त्रमः           |                 |           | -             | :-;          | <b>3-3</b>   |
| ६२ पद्धनिव्रन्थीयकरणम् ।                            | पदीकम्       | 0- 5-0   | 2.5 | चन्द्रवीगर्          | ुमा-वर्न        | चन-निर    | उनइ-          |              |              |
| हु३ रयगसेहर्गकहा                                    |              | o- E-o   |     | षि-सुस्              | म्या हि         | निग्रचतुः | ब्ह्या (      | -1           | :            |
| ६२ सिद्धानृतं स                                     | टीक्स्       | 5-35-3   |     | जनमेबद्दुः           |                 |           | _             |              |              |
| ६५ दानप्रदीपः                                       |              | 0-5      | 25  | आयन्दर्म             | বিধিনৰ          | तमं सर्व  | क्न् ।        | <b>:</b> —   | 6-3          |
| ६६ यन्बहेत्त्यविमहीप्रका                            | गं सर्वारुम् |          | 36  | गुरुउखवि             | निश्चन          | सर्व      | ছি <b>'</b> : | <b>į</b> —   | 9-9          |
| जबन्योन् <u>कृष्टपदे</u> पुरुकार्य                  |              |          | धर् | ऍइस्तुनिव            | नुर्विगरि       | दश सदी    | का व          | -            | 5-0          |
| चेषु बन्बहेतुप्रकरणं                                | -            |          | 40  | बसुदेवरिष            | टीप्रयम         | मागः      | 1             | <del>-</del> | 6-0          |
| े चतुरंशतीवस्थानेषु अव                              | -            |          | 61  | च <u>सुदेवह</u> िष   | र्दाहिनी        | यसागः     | 3             |              | 6 <b>-</b> 0 |
| युगपहन्त्रहेनुप्रकरणे                               | -            |          | 63  | हृहक्राम्            | हं मदी          | इं प्रयमो | मागः व        | -            | c>           |
| युग्यस्थानस्थानस्थानः<br>यन्त्रीदृषस्त्राप्रकृरणं च | • •          |          |     | 22                   |                 |           |               |              |              |
|                                                     | •            |          |     | 53                   |                 |           |               |              |              |
| ६७ धर्मपर्राक्षा जिनमण्डनीय                         | π            | 5− o−o   | 64  | मरीका च              | वागे न          | खक्तैप्र  | न्या. २       | -            | s-s          |
| ६८ सहिमग्बरप्रानद्र-                                |              |          | 65  | पद्धम-पष्ट           | व्याप्तिप्रन्यी | र कर्     | दि            |              |              |
|                                                     |              | ₹- 5-5 ; | 43  | वृहत्क <u>्र</u> मस् | त्रं सर्व       | क्रिम् च  | नुर्यों।      |              |              |
| ६९ चेह्यवंदणनहामासं ह                               | ापाटिप्य-    |          |     | विभाग                |                 |           | ŧ             |              | 6-0          |
| पीं दुवस्                                           |              | 2-25-0 : | 66  | वृहन्दरसम्           | र्व मर्द        | क्स पा    | <b>ब</b> मो   |              |              |
| ७० महारहति.                                         |              | 0- 3-0   |     | विमाग                |                 |           | ų             | :- :         | 8-s          |
| ^                                                   | a garage     |          | -   | 3                    |                 |           |               |              |              |
|                                                     | P FO         |          | 47  |                      |                 |           |               |              |              |
| 4/                                                  | 13           |          | 1   | A. A.                |                 |           |               |              |              |
| <b>6</b> .                                          | - I market   |          |     | 18                   |                 |           |               |              |              |

हृद्द इलमुत्रं नदीई पृष्टो विमागः

धर्मान्युद्यमहाद्यात्र्यम् (सहपतिचारितम्)

श्रीआत्मानन्द्-जैनग्रन्यरत्मालायां मुद्रियप्यमाणा ग्रन्थाः।